ॐ नम परमात्मने

श्रीमदाचार्य अमृतचन्द्र स्नरि विरचित

# लघुतत्त्वस्फीट

# K

अनुवादक-सम्पादक पण्डित डॉ॰ पन्नालाल जैन साहित्याचार्य (सागर, म॰ प्र॰)

श्री गणेश वर्णी दि० जैन संस्थान [श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला] निरया, वाराणसी प्रकाशक

# श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमाला

सम्पादक और नियामक

डॉ॰ राजाराम जैन

एम॰ ए॰ (दूर्य) पी-एच॰ डी॰

अध्यक्ष, सस्कृत-प्राकृत विभाग

जैन कालेज, आरा

उदयचन्द्र जैन, एम० ए०

जैन-बौद्ध सर्वदर्शनाचार्य

अध्यक्ष, दर्शनविभाग

प्राच्यविद्या, धर्मविज्ञान सकाय

काशी हिन्द विश्वविद्यालय

प्रथमावृत्ति प्रति-७५० मूल्य-फ्रेंचेंकिं खेपये दि

मुद्रक आनन्द प्रेस वी० २७/९२-१९, जवाहर नगर कालोनी, वाराणसी

# प्रकाशकीय

अध्यात्मरसमध्य आचार्य अमृतचन्द्रकी महत्त्वपूर्ण सस्कृत रचना—लघुतत्त्वस्फोटका श्री गणेशवर्णी दि॰ जैन सस्थानकी ओरसे प्रकाशन करते हुए अतीव प्रसन्नताका अनुभव हो रहा है। सस्थान के अनेक उद्देश्योमेसे एक उद्देश्य विविध उपयोगी साहित्य-प्रकाशन सम्बन्धी भी है। प्रकाशन-कार्यके साथ-साथ शोध-छात्रवृत्तियो एव शोधानुदान आदिकी व्यवस्था भी उसके उद्देश्य-क्षेत्र हैं अत उनकी पूर्तियोमे सलग्न रहते हुए भी सस्थानका यह दूसरा साहसपूर्ण प्रकाशन है। प्रथम प्रकाशन—आप्तमीमासा-तत्त्वदीपिका अपनी मौलिक श्रेष्ठताओके कारण पुरस्कृत भी हो चुका है। आध्यात्मिक दृष्टिसे इसकी मौलिक विशेषताओको ध्यानमे रखकर आत्मशोधार्थियो, जैनदर्शनके स्वाध्यायप्रेमियो तथा आधुनिक पद्धतिके शोधस्नातकोके लिए सस्थानकी ओरसे इस ग्रन्थरत्नके प्रकाशनका निर्णय लिया गया है।

'लघुतत्त्वस्फोट' एक स्तुतिपरक ग्रन्थ है, जिसे अध्यात्म सम्बन्धी विविध विषयोका एक सुभाषितकोश-ग्रन्थ भी कहा जा सकता है इसीलिए इसका अपरनाम 'शक्तिभणितकोश' भी उपलब्ध होता है। जैन संस्कृत, प्राकृत, तिमल एव कन्नड साहित्यमे प्राचीनकालसे इस शैलीके ग्रन्थोके लिखे जानेकी परम्परा रही है और इस कोटिके ग्रन्थोमे अष्टपाहुड, थिरुक्कुरल, सुभाषितरत्नसन्दोह, वज्जालम्म जैसे ग्रन्थ प्रमुख है। वस्तुतः यह शैली गागरमे सागरके भरने जैसी होती है। इसमे वही कवि सफल हो सकता है जो तत्तद्विषयका गम्भीरमर्गी विद्वान् हो तथा जिसका भाषापर असा धारण अधिकार हो। दूसरे शब्दोमे कह सकते हैं कि वर्गीकृत गहनविषय सम्बन्धी मुक्तक-शैली विद्वत्ता एव कवित्वशिकके लिए खरी कसौटी होती है और अपनी स्यातिसे सर्वदा दूर भागनेवाले आत्मनिष्ठ आचार्य अमृतचन्द्र इस कसौटीपर निश्चय ही खरे उतरे हैं। अध्यात्मके क्षेत्रमे जहाँ वे सिद्धयोगी है, वही कविताके क्षेत्रमे वे महाकवि शिरोमणि। उनकी कवीन्द्रकी उपाधि सर्वथा सार्थक है। कवीन्द्राचार्य अमृतचन्द्रकी ज्ञान-गरिमा तथा विषय-प्रतिपादनकी शैलीकी अपूर्वतामे सभी विद्वज्जन एकमत है और उनके दृष्टिकोणसे उन्होने जैन अध्यातम, विशेषतया कुन्दकुन्दके अध्यात्मको सहज, सुबोध एव सर्वगम्य बनाया है। श्रीयुत् प० कैलागचन्द्रजी सिद्धान्ताचार्यने उपयुक्त ही कहा है कि "कुन्दकुन्दको कुन्दनवत् प्रकट करनेका श्रेय अमृतचन्द्रको ही है। प्रकटन और प्रसारमे जो स्थिति भगवान् महावीर और गीतम गणघरकी है, वही स्थिति जैन अध्यात्मके प्रकटन और प्रसारमे आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रकी है।"

'लघुतत्त्वस्फोट' विविध विषयक २५ स्वतन्त्र प्रकरणोमे विभवत है और प्रत्येक प्रकारणमें २५-२५ श्लोक हैं। इस प्रकार कुल श्लोक सख्या ६२५ + २ है। किवने विषयानुकूल १३ प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया है। यथा—वसन्ततिलका (दे० १-३ प्रकरण) वशस्थ (दे० ४-७, २०-२१ प्रकरण), उपजाति (दे० ८-१० प्रकरण), अनुप्दुप् (दे० ११-१२ प्रकरण), मञ्जुभाषिणी (दे० १३वॉ प्रकरण), तोटक (दे० १४वॉ प्रकरण), मत्तमयूर (दे० १८वॉ प्रकरण), वियोगिनी (दे० १९वॉ प्रकरण), मन्दाक्रान्ता (दे० २२वॉ प्रकरण), हिरणी (दे० २३वॉ प्रकरण) एव द्यादूलविकीडिन (दे० २४-२५ प्रकरण)। यद्यपि प्रस्तुत ग्रन्थ दर्शन समन्वित अध्यात्मका है किन्तु स्तुतिपरक होने तथा गेय-छन्दोमे ग्रथित होनेके कारण पाठकको सहजमे ही उसकी मर्मानुभृति होने लगती है।

इस ग्रन्थरत्नका हिन्दी अनुवाद जैन साहित्यके सुप्रसिद्ध विद्वान् श्रीमान् प० डाँ० पन्नालाल जी साहित्याचार्य (सागर) ने किया है। ग्रन्थकी भाषा अत्यन्त प्रौढ है। उसका अनुवाद सचमुच ही श्रमसाध्य था। उन्हे इस कार्यके सम्पन्न करनेमे घोर परिश्रम करना पड़ा है। उनके इस कार्यके लिए विद्वज्जगत् उनका सदा आभारी रहेगा।

जैन-विद्याके प्रकाण्ड विद्वान् श्री० प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने 'लघुतत्त्वस्फोट' के अध्ययनके साथ-साथ आचार्य अमृतचन्द्रकी अन्य उपलब्ध समस्त रचनाओका सूक्ष्म अध्ययन कर उनके हार्दको प्रकाशित करनेका प्रयास किया है। इससे ग्रन्थकारके कृतित्व एव व्यक्तित्व पर भी सुन्दर प्रकाश पडता है। इसके लिए संस्थान उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

श्री० ब्र० प० माणिकचन्द्रजी चवरे (तात्याजी) कारजा इस योजनाके मूल केन्द्रबिन्दु रहे हैं। 'लघुतत्वस्फोट'की मूलहस्तप्रति उनके पास सुरक्षित थी। उन्होने श्री० प० जगन्मोहनलालजी शास्त्री (कटनी) के सत्परामर्शपूर्वक वर्णी सस्थानको उसके प्रकाशनकी अनुमति प्रदान कर दी तथा ग्रन्थकी अनुवाद सिहत पाण्डुलिपि श्री० प० फूलचन्द्रजी सि० शास्त्रीको भेज दी और लिखा कि वे सस्थानकी ओरसे उसके मुद्रणकी व्यवस्था कर दें। श्री० प० फूलचन्द्रजीका विद्याव्यसन इसीसे प्रकट है कि अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने तात्याजीका अनुरोध स्वीकार किया और उन्होंके अथक प्रयत्नोंसे यह ग्रन्थ प्रकाशित होकर पाठकोंके कर-कमलोंमे पहुँच सका है। इस पवित्र प्रसामे हम सस्थानके अध्यक्ष श्रीमान् सवाई सिंघई धन्यकुमारजीके प्रति भी कृतज्ञ है जो सस्थानकी गतिविधियोको अग्रगामी बनाये रखनेके लिए सदैव चिन्तित रहते हैं। इस ग्रन्थके प्रकाशनकी आवश्यक व्यवस्थाओके सयोजनमे उनका महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है।

जिनवाणी-रसिक श्री० बालचन्द्र देवचन्द्र शहा मत्री—आचार्य शातिसागर दि० जैन जिनवाणी जीर्णोद्धारक सस्था, फलटण (महाराष्ट्र) ने अपनी सस्थाके लिए सस्थानके साथ ही उसकी ७०० प्रतियाँ मुद्रित कराई हैं। सस्थाकी आर्थिक स्थितिको ध्यानमे रखकर तथा उसके कार्योको गितशील बनाने हेतु श्री० दीपचन्द्रजी सा० इन्दौरने सस्थानको २०००) (दो सहस्र) रुपयो का अनुदान दिया। उक्त सज्जनोके जिनवाणी-प्रकाशनके इस महान् कार्यमे सिक्रय सहयोग-की जितनी प्रशसा की जाय, थोडी ही होगी। सस्थान इनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता है।

श्री० प० हरगोविन्दजी ज्योतिपीने प्रूफ-सशोधनका कार्य वडी लगनंके साथ किया तथा श्रीमान् प० वावूलालजी फागुल्लने इसके मुद्रण-कार्यमे तत्परता तो दिखाई ही, उसके सजाने-सँवारनेमे भी पर्याप्त सहयोग किया । इन कार्योंके लिए वे दोनो धन्यवादाई है।

उदयचन्द्र जैन संयुक्त मन्त्री डॉ॰ राजाराम जैन मन्त्री

श्री गणेश वर्णी दि० जैन सस्थान

# सम्पादकीय

वाचार्यकलप श्री श्रुतसागर जी महाराजके सघसे मेरे पास इस ग्रन्थके प्रारम्भकी तीन पच्चीसिकाएँ हिन्दी अनुवाद करनेके लिये आई। रचना प्रौढ थी और पाण्डुलिपिके अतिरिक्त कोई मूल प्रति प्राप्त नहीं थी अत अनुवाद करनेमें कठिनता दिखी। फिर भी प्रयत्न कर इनका अनुवाद मैंने सघमें भेज दिया। सघस्थ मुनि श्री अजितसागर जी महाराज सस्कृतके प्रबुद्ध विद्वान् है। उन्हें अनुवाद पसद आया और टाईप कराकर उसकी प्रतिलिपि उन्होंने आदरणीय ब्र॰ माणिक-चन्द्र जी चवरे कारजाके पास भिजवा दी। कुछ समय बाद चवरे जी ने पूरा ग्रन्थ मेरे पास भेज कर अनुवाद करनेका अनुरोध किया।

पच्चीस पच्चीस रलोकोकी पच्चीस पच्चीसिकाओमे ६२५ रलोक थे, भाषा और विषय-दोनो की अपेक्षा रचना दुरूह दिखो। दैनिक कार्यक्रमोकी व्यस्तताके कारण अनुवाद करनेमे लगभग एक वर्षका समय लग गया। चवरे जो की इच्छा थी कि इस अनुवादकी एक बार आचार्य समन्तभद्र जी बाहुबलीके सनिधानमे वाचना हो जाय। फलत वाचनाके लिये श्रीमान् पडित कैलाशचन्द्र जी वाराणसी तथा हमने स्वीकृति दे दी, स्वीकृति ही नही दी, हम दोनो अपने अपने स्थानोंसे चलकर बीना पहुँच गये। परन्तु दादर एक्स-प्रेसमे स्थान नही मिला अत उस समय हम लोगोका जाना न हो सका। मै बीनासे सागर वापिस आ गया और पण्डित जी कटनी होते हए वाराणसी चले गये। एक वर्षके लिये वाचना एक गई। हम लोगोका वापिस चला आना भी अच्छा हुआ क्यों कि तब तक चवरे जी के पास हमने जिस प्रतिके आधार पर अनुवाद किया था उसके सिवाय कोई दूसरी प्रति नहीं थी । उस प्रतिके आधार पर वाचना करनेसे कोई विशेष लाभकी सम्भावना नही थी। परन्तु इस एक वर्षके भीतर उनके पास मूल प्रतिकी फोटो कापी आ गई। द्वितीय वर्ष मईके प्रारम्भमे श्री पण्डित कैलाशचन्द्र जी और डा॰ दरबारीलाल जी के साथ मुझे पुन. आमन्त्रित किया, फलत हम तीनो विद्वान् बम्बईमे काका बालचन्द्र जी शहाका आतिथ्य स्वीकृत कर कुम्भोज बाहुबली पहुँच गये। वहाँकी रचनाएँ और प्राकृतिक वार्तावरण देखकर चित्तमे बडा आह्लाद हुआ। १८ दिन मै वहाँ रहा। अनुवादकी एक प्रति मैने और दूसरी प्रति डा॰ दरबारीलाल जी कोठियाने अपने सामने रक्खी। पण्डित कैलाशचन्द्र जीने फोटो कापी हाथ में ली। मैं स्वय वाचना करता था। सशयास्पद पाठोंके शुद्धरूप फोटो कापीमे मिले अत अनुवाद मे परिमार्जन किया। चवरे जो भी साथ बैठते थे। ऊहापोह होता था। सुबह मध्याह्न और रात्रि मे तीन बार बैठते थे। अभीच्ण ज्ञानोपयोग चलता था। प्रात पूजा आदिसे निवृत्त हो आचार्य श्री समन्तभद्र जीके पास १५ मिनटके लिये बैठते थे और पण्डित कैलाशचन्द्र जी उन्हें अवगत कराते थे कि आज अमुक विषय बडे महत्त्व का निकला। दार्शनिक विषयको डा॰ दरबारीलाल जी कोठिया व्यवस्थित करते थे। इस तरह तीन विद्वानोके सहयोगसे यह ग्रन्थ तैयार हुआ है। ग्रोष्ममासकी दुपहरियोमे भी पण्डित कैलाशचन्द्र जी कितना परिश्रम कर लेते है तथा वारीकीसे देखकर शुद्ध पाठ पकड लेते है यह देख मुझे आश्चर्य होता था। मेरे मनमे आता था कि महत्त्व-पूर्ण ग्रन्थ यदि इसी प्रकारकी वाचनाके द्वारा परिमार्जित कर प्रकाशित किये जावें तो विसवादकी स्थिति उत्पन्न न हो।

अठारह दिनमे वाचना समाप्त कर मैं सपत्नीक श्रवणवेलगोल तथा मूडिवद्रीकी यात्राके लिये चला गया और कोठिया जो तथा पण्डित कैलाशचन्द्र जी गंजा विहनको धवलाका स्वाध्याय करानेके लिये वही रह गये। एक वर्षमे प्रेसकापी तैयार हो सकी। पश्चात् श्री गणेश वर्णी गोधसस्थान वाराणसीसे उसके प्रकाशित करनेका निश्चय हुआ। श्रीमान् पण्डित कैलाशचन्द्र जी ने लिखकर ग्रन्थका हादंको प्रकट किया है तथा श्री ब्र० माणिकचन्द्र जी चवरेने अवान्तर भूमिका का निर्वाह तत्परतासे किया है।

#### ग्रन्थ का नाम

इस ग्र-थका नाम लघुतत्त्वस्फोट अथवा शक्तिमणित कोष है। लघुतत्त्वस्फोटका अर्थ है तत्त्वोका लघुप्रकाश और शक्तिमणित कोषका अर्थ है—शक्तिरूपी मणियोंसे युक्त खजाना। एक कल्पना यह भी उठती है कि ग्रन्थका नाम शक्तिभणित कोष है अर्थात् आत्म शक्तियोंके कथन का कोष। लिपि कर्त्ताने म और भ के अन्तरको नहीं समझा। इस कल्पनाका समर्थंन ग्रन्थके अन्तमे समागत निम्न श्लोकसे मिलता है—

अस्या स्वय रभिस गाढिनिपीडिताया सिवद्विकासरसवीचिभिरुल्लसन्त्या । आस्वादयत्यमृतचन्द्रकवीन्द्र एष हृष्यन् बहुनि भणितानि मुहु स्वशक्ते ॥

अर्थात् स्वय वेगसे अच्छो तरह निपीडित और सम्यग्ज्ञानके विकास रूप रसकी तरङ्गोसे समुल्लिसत आत्मशक्तिके विविध कथनोका यह अमृतचन्द्र कवीन्द्र हर्षित होता हुआ बार बार आस्वादन करता है।

शक्तिमणित और शक्तिभणितका स्पष्ट निर्णय न होनेकं कारण 'लघुतत्त्वस्फोट' इस नाम से ही प्रकाशन किया जा रहा है। 'इत्यमृतचन्द्रसूरीणा कृति शक्तिमणितके वो नाम लघुतत्त्व-स्फोट समाप्त' इस पुष्पिका वाक्यमे दोनो नामोका उल्लेख है।

#### ग्रन्थके कर्त्ता

ग्रन्थके कर्त्ता समयसार प्रवचनसार और पञ्चास्तिकायके सस्कृत टीकाकार तथा तत्त्वार्थसार और पुरुषार्थसिद्धघुपायके रचियता अमृतचन्द्र सूरि ही है क्योंकि पुष्पिका वाक्यके स्पष्ट उल्लेखके साथ समयसार और प्रवचनसारके अनेक गाथाओका भावानुसरण इसमे पाया जाता है। भावानु-सरण ही नहीं निम्न क्लोकमे समयसारके कलशका पूर्णरूपसे शब्दानुसरण भी पाया जाता है—

> अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्ति यदिमा सवेदनव्यक्तयो निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव। मन्ये भिन्नरस स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन् वलगत्युत्कलिकाभिरद्भृतनिधिश्चैतन्यरत्नाकर ॥

समयसारमे यह १४१ वाँ कलश काव्य है। विशेषता इतनी ही है कि वहाँ मन्येके स्थानमे यस्या पाठ है। इसके सिवाय 'लवणिबल्यलीलायते' आदि अनेक कलशोका भी इसमे रूपान्तरण है। समयसारकी टीकामे एक जगह अमृतचन्द्र स्वामीने 'झिटिति' अर्थमे 'टिसिति' शब्दका प्रयोग किया है वह इसमे २३ वी पच्चीसिकामे उपलब्ध है। १८ वी पच्चीसिकाके २ श्लोकमे 'तवैषो विषय स्यात्' यहाँ एतद् शब्द सम्बन्धी सु का लोप नहीं किया है जब कि अन्यत्र श्लोकोमे किया है।

#### सम्पादकीय

इससे जान पडता है कि आचार्यको एतत् शब्द सम्बन्धो सु का लोप विकल्पमे इण्ट है। इसी प्रकार का एक प्रयोग इन्होने 'नैप कदापि सङ्ग मर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्' पुरुपार्थसिद्धचुपायमे भी किया है।

तुलनात्मक टिप्पणमे समयसार, प्रवचनसार आदिकी गाथाओ तथा समानार्थक कलश काव्यो के मैंने उद्धरण दिये है।

लघुतत्त्वस्फोटमे समन्तभद्र स्वामीकी पद्धितका अनुमरण किया गया है अर्थात् जिस प्रकार उन्होंने युक्त्यनुशासन और स्वयभूस्तोत्रमे दार्शिनक तत्त्वोका समावेश किया है उसी प्रकार इसमें भी दार्शिनक तत्त्वोका समावेश किया है। विशेषता यह है कि अनेकान्त पद्धितिसे भिन्न दर्शनोकी मान्यताओं जैन मान्यताओं रूपमें स्वीकृत किया गया है। वर्तमानमें चल रही कितनी ही समस्याओं समाधान इममें किया गया है। व्यवहार चारित्रको सर्वप्रथम स्वीकृत करनेको वात कहकर उसकी उपादेयताका प्रतिपादन किया है। अन्तरङ्ग और विहरङ्ग निमित्तका निरूपण, निश्चय और व्यवहारकी चर्चा भी जहाँ तहाँ उपलब्ध है।

#### ग्रन्थकी भाषा

ग्रन्थकी भाषा प्रौढ सस्कृत है। अमृतचन्द्राचार्य सस्कृत भाषाके प्रकाण्ड विद्वान् थे, यह हम समयसारादि ग्रन्थोकी टोकाओके माध्यमसे जानते हैं। समयसारादि जैसे अध्यात्म ग्रन्थोकी टीका मे भी जब उन्होने भाषाकी प्रौढताको नही छोडा है तब इस स्वतन्त्र ग्रन्थमे कैसे छोड सकते थे। प्रथम पच्चीसिका तथा अन्तकी चार पच्चीसिकाएँ भाषाकी दृष्टिसे प्रौढतम कही जा सकती है।

इन पच्चीसिकाओमे वसन्तितिलका, वशस्थ, उपजाित, अनुष्टुप्, मञ्जुभािषणी, तोटक, वियोगिनी, पुष्पिताग्रा, प्रहािषणी, मत्तमयूर, मन्दाक्रान्ता, हिरणी और गार्ट्लिकिहित छन्दोका प्रयोग हुआ है। अमृतचन्द्र सूरि किव ही नहीं कवीन्द्र थे, अत भावानुकूल पदोके चयनमे उन्हें किठनाई प्रतीत नहीं होती। उनकी वाग्वारा गङ्गाके प्रवाहके समान अखण्ड गतिसे प्रवाहित हुई है। प्रथम पच्चीसिकामे वृपभादि चौबीम तीर्थं द्वारोका स्तवन है। ग्रन्थमे भावकी गरिमाके साथ भाषाकी प्रौढता भी गन्थकार आचार्य अमृतचन्द्रके वैशिष्ट्यको प्रकाशित करती है। दृष्टान्तिके लिये अभिनन्दन स्वामीका स्तवन देखिये—

यद् भाति भानि तदिहाथ च (न) भात्यभाति नाभाति भाति स च भाति न भात्यभाति। भा (या) भाति भात्यपि च भाति न भात्यभाति सा चाभिनन्दन विभान्त्यभिनन्दिन त्चाम्।।।।।

रलोकका अन्वयार्थं तथा पाद टिप्पण ग्रन्य मे देखिए।

## विज्ञानकी महिमा

आत्मरसमे प्रवृत्त विज्ञाननन्तुओको महिमा देखिए— विज्ञानतन्तव इमे स्वरसप्रवृत्ता द्रव्यान्तरस्य यदि सघटनाच्च्यवन्ते । अद्यैव पुष्कलमलाकुलकम्मरेयं देवाखिलेव विघटेन कपायनन्था ॥१७॥ हे भगवन् । यदि ये विज्ञानतन्तु स्वरस-आत्मरसमे प्रवृत्त हो अन्य द्रव्योंक सयोजन-कर्तृत्व से च्युत हो जावें तो अत्यधिक मलसे व्याप्त यह कपायरूपी मिलन कन्या (कथरी) आज ही विधट जाय। तात्पर्य यह है कि ज्ञानकी स्वमुखी प्रवृत्ति हो कपायको नष्ट करती है।

## द्रव्यसंयम और भावसयमकी उपयोगिता

द्रव्यस्यम और भावस्यमकी प्रभुताका प्रतिपादन करते हुए अमृतचन्द्र सूरि द्रव्यगयमको प्रथम धारण करनेकी वात कितनी दृढतामे करते है देश्यिय—

अत्यन्तमेतमित्र रेतरमच्यपेक्ष

स्व द्रव्यभावमहिमानमवाधमान । स्वच्छन्दभावगतमयमवैभवोऽपि

स्व द्रव्यसयमपथे प्रथम न्युड्वया ॥२०॥ (८)

हे भग्वन् । यद्यपि आप परस्पर अत्यन्त सापेक्ष द्रव्यसयम और भावसयमको वाधिन नहीं करते थे अर्थात् किमी एककी प्रभुता वताकर अन्यको तुच्छ नहीं बनाते थे। और भावमयमके वैभवको ,स्वेच्छासे हृदयमे धारण करते थे तथापि अपने आपको प्रथम द्रव्यसयमके मार्गमें लगाया था।

#### भक्तकी भावना

हे भगवन् । कपायरूपी कपण पट्टिका पर घिगनेसे मेरे ज्ञानकी एक ही कला शेप रही है। उग ज्ञानकी एक कलाके द्वारा ही मैं आपका स्नवन करनेके लिये उद्युक्त हुआ हूँ। आपकी विभूति के प्रकट करनेमें उस कलासे कितना प्रकाश हो सकता है ? वया कभी अलातचक भी,सूर्य हुआ है?

स्तुतिकर्ता अपने आपको भगवत्स्वरूपमे किस प्रकार विलीन करता है, यह देखिये—

उत्सङ्गोच्छलदच्छकेवलपय पूरे तव ज्यायसि स्नातोऽत्यन्तमतिन्द्रतस्य सतत नोत्तार एवास्ति मे ।

लीलान्दोलितचिद्विलामलहरीभारस्फुटास्फालन-

क्रीडाजर्जरितस्य शीतशिववत् विष्वग्विलोनात्मन ॥२५॥ (२४)

हे भगवान् ! आपके भीतर छलकते हुए केवलज्ञानरूपी प्रशस्त जलके पूरमे जो स्नान कर रहा है, जो निरन्तर सावधान है, लीलासे चञ्चल चैतन्य विलासरूपी तरङ्ग समूहके प्रचण्ड आस्फालनकी कीडासे जो जर्जरित हो रहा है तथा शीत शिव—सेंधा नमकके समान जो सब ओरसे विलीन हो रहा है ऐसे मेरा उत्तार—उत्तरण—आपसे पृथक्भाव नही हो सकता। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार पानी में विलीन सेंबे नमककी डलो उससे पृथक् नही हो सकती उसी प्रकार में भी आपसे पृथक् नही हो सकता। यह है भगवानके भाष भक्तकी तन्मयताका सुन्दर निदर्शन।

इस प्रकार ग्रन्थका प्रत्येक श्लोक अद्भुत भावसे परिपूर्ण है। आत्माकी जो अनन्त शक्तियाँ मिणियोके समान देदीप्यमान हैं वे सब इस कोषमे देदीप्यमान हो रही हैं। समयसार और प्रवचन-सारके अन्तमे आत्माकी जिन शक्तियोका दिग्दर्शन कराया है उन्ही शक्तियोका नये परिवेशके साथ इस ग्रन्थमे प्रतिपादन किया गया है।

## ग्रन्थकी उपलब्धि

इम ग्रन्यकी ताड तत्रपत्रीकी उपलब्धि अहमदाबादके देलाभण्डारमे हुई है। भण्डारके व्यव-स्थापकोने इस ग्रन्थकी अवतक रक्षा की और उसे प्रकाशमे लानेकी उदारता दिखलाकर श्री सम्पादकीय ९

पुण्यविजयजीने उदारतासे डा॰ पद्मनाभजीको प्रदान किया, यह वही प्रसन्नता की बात है। डा॰ साहबने इसपर अग्रेजी टीका लिखकर विस्तृत प्रस्तावना लिखी। ग्रन्थका प्रकाशन अहमदाबादसे हुआ है। यद्यपि अग्रेजी टीकाके पूर्व ही मेरे द्वारा हिन्दी टीका लिखी जा चुकी थी और इसका सहकार डा॰ साहबको प्राप्त हो चुका था फिर भी इसका प्रकाशन कारणवश देरसे हो रहा है। ग्रन्थ दुरूह है अत मेरे द्वारा हिन्दी टीका लिखी जानेमे त्रुटियाँ रही होगी, उन सबके लिए मैं विद्वद्वर्गसे क्षमाप्रार्थी हूँ। अपने क्षयोपशमके अनुसार मैंने ग्रन्थकर्त्ताका अभिप्राय प्रकट करनेका प्रयास किया है। इस ग्रन्थके सशोधन और सपादनमें बडा श्रम करना पडा है। दृष्टिकी मन्दता और शरीरकी शिथिलता देखते हुए लगता है कि यह मेरी अन्तिम रचना होगी। अमृतचन्द्र स्वामीके अद्यावधि अप्रकाशित इस ग्रन्थ पर कार्य करनेका मुझे सौभाग्य मिला, इसकी अत्यधिक प्रसन्नता है।

श्रीमान् सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजीने अपनी विस्तृत प्रस्तावनामे ग्रंथकत्तिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए ग्रन्थकी विशेषताओका दिग्दर्शन कराया है। इसके लिये उनका आभारी हूँ। सहयोगी विद्वान् डाॅ॰ दग्बारीलाल जी कोठिया वाराणसीने दर्शन विषयक कुछ श्लोकोका अनुवाद और भावार्थ लिखकर भेजा तथा वाचनाके समय एक प्रतिको परिमाजित किया। इसके लिये इनका आभारी हूँ।

आदरणीय तात्या जी बडे धीरजके साथ लम्बे समय तक प्रतियोकी पाण्डुलिपि कराने तथा उसे इधर-उधर भेजनेमे तत्परता दिखाते रहे, इसके लिये उनका आभारी हैं।

मुद्रणमे प्रूफकी अशुद्धियाँ अधिक रह गई है उनका शुद्धिपत्रक अलगसे मुद्रित कराकर सलग्न करा दिया है। स्वाध्यायके पूर्व अपनी प्रतियोका शोधन कर लेनेसे स्वाध्यायमे सुविधा होगी।

> विनीत पन्नालाल साहित्याचार्य

# आचार्य अमृतचन्द्र

आचार्य कृन्दकृत्दके समयसार, प्रवचनसार और पञ्चास्तिकायके आद्य टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्रके नामसे प्रायः नभी अध्यात्मरिमक सुपरिचिन है। यद्यपि जैन अध्यात्मके पुरस्कर्ता आचार्य कृन्दकृन्द हुए; किन्तु अध्यात्मकी सरिता प्रवाहित करनेका श्रेय आचार्य अमृतचन्द्रको ही प्राप्त है। आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रके मध्यमे लगभग एक हजार वर्षीका अन्तराल है और इत अन्तरालमे प्रस्थात जैनाचार्य हुए है। उनमेमे आचार्य पूज्यपाद तो कुन्दनुन्दसे प्रभावित है। उनके समाधितत्र और इच्टोपदेश पर कृन्दकृत्दके पाहुडोका प्रभाव है। सर्वाधितिद्धि टीवामे भी पच परावर्तनमम्बन्धी पांच गाघाएँ बून्दकुन्दके वारम अणुवेकवासे सगृहीत है। आचार्य अरस्ताने तत्त्वार्थवानिकमे प्रवचनगारसे एक गांघा उद्धृन की है। आचार्य विद्यानन्दने अपनी अध्दगहस्रीम' पञ्चाम्तिकायकी गांधा 'मत्ता' आदिका संस्कृत रूपान्तर दिया है। किन्तु कृन्दकृत्दके मीलिक ग्रन्य नमगमारको किमीने स्पर्श नही किया। यह श्रीय तो अमृतचन्द्रको ही प्राप्त है। उन्होंने ही सर्वेष्रथम उसका मूल्याञ्चन किया और ऐसा किया कि भाचार्य कुन्दकुन्द जैनाकाणमे पूर्वकी नरह प्रकाशित हो गये। युन्दकुन्दको कुन्दनवत् प्रकट करनेका श्रेय अमृतचन्द्रको ही है। अनः उनको याणीये प्रकटन और प्रमारमे जो स्थिति भगवान् महावीर और गौतम गणधर की है वहीं स्थिति र्जेन अध्यात्मके प्रकटन और प्रसारमे आचार्य गुन्दकुन्द और अमृतचन्द्रकी है। हैसे मगवान् महावीरकी वाणीको द्वादशाद्ध श्रुतमं गीतम गणघरने निवद्ध करके प्रवाहित विया । उसी प्रनार षाचार्यं कुन्दकुन्दके द्वारा पुरस्कृतं अध्यातमको अपनी टीकाओं हे द्वारा आचार्यं अमृतचन्द्रने निवस् और प्रवाहित किया । उनके परचात ही अन्य टीकाकारोंने भी उन पर प्रानी टीका नवी, उन नरह बच्चात्मरूपी कमलका सौरम फैलाकर भी, आचार्य अमृतचन्द्र अपने मन्द्रन्यमें मृग है। उन्होंने अपनी कृतियोमं अपना नामोल्डेल मात्र किया है। नमतनार और पञ्चान्तिकायर्ग। टीकाके अन्तरे यह टिखते है-

पुरुषार्थसिद्धधुपायके अन्तमे भी यही भाव व्यक्त किया है। स्वक्तंत्वका यह परिचय जैन अध्यात्मकी अमिट छापको व्यक्त करता है। यह वतलाता है कि आचार्य अमृतचन्द्र जैन अध्यात्मके कोरे व्याख्याता नहीं थे, उन्होंने उसे अपने जीवनमे उतार लिया था। उनका एक एक शब्द बहुमूल्य है, एक-एक वाक्यमे अमृत भरा है। जैन वस्तु विज्ञानके तो वे परम प्रवीण आचार्य हैं हीं। अनेकान्त उनकी तुला है। उस तुलाके दो पलडे हैं—निश्चय और व्यवहार। उनके द्वारा वह वस्तुतत्त्वकी मध्यस्थभावसे समीक्षा करते हैं। उनके अन्तस्तलमे न निश्चयके प्रति अनुराग है और न व्यवहारके प्रति द्वेष। दोनोमे समभाव रखते हुए भी वे मोक्षमार्गमे उनकी उपयोगिताकी दृष्टिसे ही विचार करते हैं। आचार्य कृन्दकुन्दने अपने समयसारके प्रारम्भमे जो निश्चयको भूतार्थ और व्यवहारको अभूतार्थ कहा है तथा शुद्धनयका जो स्वष्ट्य कहा है, आचार्य अमृतचन्द्र सर्वत्र उसीका अनुगमन करते हैं। हमे खोजने पर भी ऐसे स्थल नही मिले जहाँ अमृतचन्द्रने कुन्दकुन्दका अतिकामण किया हो, या उनकी ओटमे अपना कोई स्वतत्र मन्तव्य निर्दिष्ट किया हो। वे एकान्ततः कुन्दकुन्दके अनुगत हैं। कुन्दकुन्दने अपने समयसारके द्वारा अध्यात्मका जो वृक्षारोपण किया था, अमृतचन्द्रने उसे केवल समृद्ध करके पुष्पित और फलित किया है। जैसे वृक्षके पत्ते पुष्प फल सव उससे अनुप्राणित रहते हैं वही स्थित अमृतचन्द्रके वचनोकी है। उनका एक एक पद कुन्दकुन्दके अध्यात्मसे अनुप्राणित है।

समयसारकी व्याख्याका आरम्भ करते हुए तीसरे कलशमे वह जो भाव व्यक्त करते हैं उसे पढ कर किसका तन मन रोमाञ्चित नही होता। वह कहते हैं—'मैं शुद्धद्रव्यार्थिक नयकी दृष्टिसे शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ। परन्तु मेरी परिणित मोहके उदयका निमित्त पाकर मिलन हो गई है— रागद्वेषक्प हो रही है। शुद्ध आत्माका कथन करनेरूप इस समयसार ग्रन्थकी व्याख्या करनेका यह फल चाहता हूँ कि मेरी परिणित रागादिसे रिहत होकर शुद्ध हो, मुझे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति हो।'

कितनी पिवत्र भावना है। उनकी यह भावना अवश्य ही समयसारके पठन, चिन्तन और मननका परिणाम है। उन्होने अवश्य ही आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थोका तलस्पर्शी अध्ययन मनन और चिन्तन किया था और उससे उन्हें जो आत्मबोध हुआ था उससे उनकी अन्तर्दृष्टि अवश्य ही खुल गई थी और उसीके फलस्वरूप उन्हें कुन्दकुन्दके ग्रन्थरत्नोकी इतनी सुन्दर समृद्ध टीकाएँ रचनेकी अन्त प्रेरणा हुई थी। यह भक्तकी भगवान्के प्रति कुसुमाञ्जलि जैसी है।

प० आशाधर जीने अपने अनगारधर्मामृतकी टीकामे उनके नामके साथ ठक्कुर शब्दका प्रयोग किया है। ठक्कुर और ठाकुर एकार्थवाची हैं। प्रेमी जीने लिखा है —ठक्कुर फेर ओसवाल जैन थे। उनका शिल्ग्शास्त्र प्रकाशित हो गया है। जैनेतरोमे आज भी ठाकुर शब्दका व्यवहार पाया जाता है। जैसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर। जैनाचार्योमे ऐसे भी आचार्थ हुए हैं जो जन्मसे जैन नहीं थे। जैसे आचार्य विद्यानन्द, किन्तु उनकी कृतियाँ अनमोल हैं। आचार्य अमृतचन्द्र भी यदि ऐसे ही हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। जैसे समन्तभद्रके आप्तमीमासाको सुनकर विद्यानन्द विद्यानन्द बन गये, सभव है उसी प्रकार समयसार आदिके अध्ययनने अमृतचन्द्रको अमृतचन्द्र बना दिया हो। हमे तो उनके तीसरे कलशमे उसीको प्रतिष्वित सुनाई पढती है।

१ एतच्च विस्तरेण ठक्कुरामृतचन्द्रविरचितसमयसारटीकाया दृष्टव्यम् पृ० ५८२। 'एतदनुसारेणैव ठक्कुरोऽपीदभवादीत्' पृ० १६०। २. जै० आ० ६०, पृ० ३०९।

किन्तु सबसे आश्चर्यजनक है उनकी टीकाओं मे ग्रन्थकार कुन्दकुन्दके किसी भी नागका निर्देश न होना। वे सूत्रकार शब्दका प्रयोग अवश्य करते हैं। समयसारकी प्रथम गाथाकी उत्थानिका 'अथ सूत्रावतार' मात्र है। कृतिके लिये सूत्र और उसके कत्ति लिये सूत्रकार शब्दका प्रयोग अत्यन्त श्रद्धामूलक है। फिर भी सूत्रकारका नामोल्लेख न करना विस्मयकारक है। शायद उनकी अध्यात्मवृत्ति इसमे बाधक हो और जैसे वे अपनी टीकाको वर्ण समुदायरूप पद, और पद समुदायरूप वाक्यकृत मानते हैं स्वकृत नही मानते। उसी प्रकार समयसारादि ग्रन्थोको भी उसी दृष्टिसे तौलते हो तो कोई आश्चर्य नही है। ऐसा प्रतीत होता है कि अमृतचन्द्रके पूर्व न तो कुन्दकुन्द ही उतने प्रसिद्ध थे और न जनके ग्रन्थरत्न ही। और कुन्दकुन्दने इन ग्रन्थरत्नोमे अपना किञ्चित् की सकेत नही दिया है। अत यह सम्भव है उपलब्ध मूल प्रतियोंके अध्ययनसे ही वे उनके भक्त बन गये हो और उन पर टीकाएँ लिखनेके लिये तत्पर हुए हो।

समयसारकी टीका रचते हुए जो उनकी भावना थी उसे उन्होने तीसरे कलशमे व्यक्त किया है। प्रवचनसारकी टीकाके प्रारम्भमे वह कहते है कि परमानन्दरूपी अमृतको पीनेके इच्छुक जनोके हितके लिये यह वृत्ति की जाती है। प्रवचनसारकी वृत्ति परिहतके लिये रची है और समयसारकी टीका आत्महितके लिये रची है। इस प्रकार यहाँ भी निश्चय और व्यवहारकी सरिणके दशेंन होते है।

उनकी टीकाओको पढकर ऐसी कल्पना होती है कि कुन्दकुन्दने ही अमृतचन्द्रके रूपमे अवतार लिया है। उनकी टीकाएँ मात्र शब्दार्थन्याख्या रूप नहीं हैं, किन्तु प्रत्येक गाथासूत्रमे भरे हुए रहस्यको उद्घाटित करती है। अत उसे टीका न कहकर भाष्य कहना ही उचित होगा। जिसमे सूत्रके अर्थके साथ उसके आधारसे अपनी भी बात कही जाती है उसे भाष्य कहते हैं। अमृतचन्द्र जी की टीका इसी रूप है। कही भी उसमे अतिकम या व्यतिक्रम नहीं हैं। और भाषा तो संस्कृत गद्यात्मक अतिमनोहर है। शब्दोका चयन अध्यात्मक सर्वथा अनुरूप है। इस प्रकारकी अनुप्रासात्मक श्रु तिमधुर शब्दावली अन्य जैन टीकाओमे नहीं पाई जाती। गद्य और पद्य दोनोमे एकरूपता है। गद्यमे भी पद्यका आनन्द आता है।

उनका जो नवीन ग्रन्थ लघुतत्त्वस्फोट प्रकाश मे आया है उसके अन्तिम पद्यमे उन्होने अपने नामके साथ 'कवीन्द्र' बिशेषणका प्रयोग किया है। उनके इस ग्रन्थमे उनके कवीन्द्रत्वके स्पष्ट दर्शन पद-पदपर होते हैं। काव्यशास्त्रकी सव विशेषताएँ उनकी इस क्रुतिमे वर्तमान हैं। यो तो उनकी उपलब्ध रचनाएँ ही उनके वेदुष्य और रचनाचातुर्यकी गरिमाके लिए पर्याप्त थी। किन्तु इस नवीन क्रुतिने तो उनकी उस गरिमापर कलशारोहण कर दिया है।

जैनतत्त्वज्ञानकी जिस निधिने अमृतचन्द्रको सर्वाधिक आकृष्ट किया है वह है अनेकान्त और ज्ञानज्योति । उन्होने अपनी रवनाओं प्रारम्भमे किसी तीर्थंकर आदि व्यक्तिको नमस्कार न करके आत्मज्योति और अनेकान्तको ही नमस्कार किया है । समयसारको टीकांके प्रारम्भमे समयसारको नकस्कार करके अनेकान्तमयी मूर्तिका स्मरण किया है । प्रवचनसारकी टीकांके प्रारम्भमे ज्ञानान्त्रस्वरूप आत्माको नमस्कार करके अनेकान्तमय तेजका जयकार किया है । पञ्चास्तिकायकी टीकांमे उक्त प्रकारसे परमात्माको नमस्कार करके स्यात्कारजीविता जैनी सिद्धान्त पद्धितका जयकार किया है । पुरुषार्थंसिद्धयुपायके प्रारम्भमे परम ज्योतिका जयकार करके अनेकान्तको नमस्कार किया है । तत्त्वार्थंसारके प्रारम्भमे भी जिनेशकी ज्ञानज्योतिका जयकार है । अनेकान्त

सिद्धान्तके प्रति इतनी अधिक भिनत की व्यक्ति तो दर्शनशास्त्रके प्रतिष्ठाताओकी कृतियोंमे भी नही मिलती ।

तव क्या अमृतचन्द्रकी जैन तीर्थन्द्वरोके प्रति भक्ति नही है ऐसा प्रश्न हो सकता है। इसके समायानके लिए प्रवचनसारकी प्रथम मगल गायाकी टीकाके अन्तिम गट्द ही पर्याप्त हैं—

'प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभट्टारक-महादेवाधिदेव-परमेश्वर-पूज्य-मुगृहीत-नामश्रीवर्धमानदेव प्रणमामि' श्रीवर्धमान स्वामीके लिए परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, पूज्य जैसे विशेषण व्यक्त करते हैं कि कितनी अधिक भक्ति भगवान् महावीरके प्रति थी। और क्यो न हो, अनेकान्त सिद्धान्त उन्हीको तो देन है। वे ही स्थात्कारजीविता जैनी सिद्धान्तपद्धितिके या जैनी नीतिके पूरस्कर्ता हैं।

पुरुवार्थसिद्धचुपायको प्रारम्भ करते हुये वे कहते हैं—'तीनो लोकोको देखनेके लिए नेत्रस्वरूप परमागमका प्रयत्नपूर्वक आलोडन करके हम इस पुरुपार्थसिद्धचुपाय नामक ग्रन्थका उद्घार करते है।

इससे स्पष्ट है कि वे परमागमके गहरे अभ्यासी थे और उनको उसके प्रति अगाध श्रद्धा और भिक्त थी। ऐसे प्रामाणिक ग्रन्थकारकी रचनाओके सम्बन्धमे अन्यथा कल्पना करना सूरज

पर धूल फेंकना जैसा है।

पञ्चास्तिकायकी टीकाके प्रारम्भमे वे उसकी व्याख्याको 'द्विनयाश्रया'—दो नयोका आश्रय करनेवाली कहते हैं। इस प्रकार जिनागमकी व्याख्या निश्चय और व्तवहार नयका आश्रय लेकर करनेवाले वे ही आद्य टीकाकार हैं। उन्हीका प्रभाव उनके पश्चात् होनेवाले आध्यात्मिक टोकाकारो और ग्रन्थकारो पर देखनेमे आता है। इस प्रकार वे इस आध्यात्मिक युगके स्रष्टा हुए हैं।

## अमृतचन्द्र और काष्ठासध

यह हम लिख आये हैं कि अमृतचन्द्रने अपने सम्बन्धमे एक भी शब्द नहीं कहा। कैवल आशाधर अपनी धर्मामृत टीकामे उन्हें ठक्कुर कहते हैं। अन्यत्रसे भी उनके सम्बन्धमे कोई सकेत नहीं मिलता।

स्व० डॉ॰ ए॰ एन॰ उपाध्येने प्रवचनसारका सम्पादन किया था जो वि० स॰ १९९१ (ई॰ सन् १९३४) मे रायचन्द्रशास्त्र माला बम्बईसे प्रकाशित हुआ था। उसकी विद्वत्तापूर्ण अग्रेजी

प्रस्तावनामे डॉ॰ उपाध्येने अमृतचन्द्रके सम्बन्धमे प्रकाश डालते हुए लिखा था-

'यह प्रश्न हो सकता है कि क्या अमृतचन्द्रने प्राकृतमे भी कोई रचना की थी ? सम्भवतया की थी, उसके कारण इस प्रकार हैं—उनकी टीकाएँ बतलाती हैं कि अमृतचन्द्र प्राकृतके गहरे अभ्यासी थे। समयसारकी टीकाकी कुछ हस्तिलिखत प्रतियोंके अन्तमे एक प्राकृत गाथा पाई जाती है जो सम्भवतया उन्हीके द्वारा रची गई थी। इसके सिवाय मेघविजयगणि कुछ प्राकृत गाथाओं को अमृतचन्द्रकी कहते हैं जो उनके प्राकृतमे रचे श्रावकाचारकी हैं। उन गाथाओं मेसे एक गाथा ढाढसी गाथामे पाई जाती है। उस ढाढसी गाथाके रचिताके सम्बन्धमे केवल इतना ज्ञात होता है कि वह काष्ठासघी थे। यदि मेघविजयजीका कथन यथार्थ है तो अमृतचन्द्र ढाढसी गाथाके रचिता हो सकते हैं। और ऐसी अवस्थामे वे काष्ठासघी हो सकते हैं। यदि वे काष्ठासघी हैं

तो अमृतचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त कुछ पदो और वाक्याशोपर तथा कुन्दकुन्दके ग्रन्थोंसे कुछ प्रामाणिक गाथाओको न लेने पर सुविधापूर्वक प्रकाश डाला जा सकता है। किन्तु यह सब पराश्रित कल्पना पर निर्भर है।

इवेताम्बराचार्यं मेघविजयगणिने अपने युक्तिप्रबोघमे दो पद्य शक्कतके उद्घृत किये हैं।

१ यदुवाच अमृतचन्द्र'—

सन्वे भावा जम्हा पच्चक्खाई परेत्ति णाऊण। तम्हा पच्चक्खाण णाण णियमा मुणेयव्य॥

२ श्रावकाचारे अमृतचन्द्रोऽप्याह—

सघो को वि न तारइ कट्ठो मूलो तहेव णिप्पिच्छो। अप्पा तारइ अप्पा तम्हा अप्पा दु झायव्वो॥

इनमे पहली गाथा तो समयसारकी ३४ वी गाथा है। यह अमृतचन्द्रकी नही है। दूसरी गाथा ढाढसी गाथा नामक ग्रन्थकी है अमृतचन्द्रकी नही। इस गाथामे काष्टासघ मूलसघ और नि पिच्छिक सघोका उल्लेख हैं। इनमेसे अन्तिम नि पिच्छिक या माथुरसघकी उत्पत्ति दर्शनसारमे वि० स० ९५३ के लगभग बतलाई है। स्व० श्री नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है कि यदि यह सही है तो ढाढसी गाथा विक्रमकी ग्यारहवी शताब्दीके पहलेकी नहीं हो सकती।

प्रेमीजोने टिप्पणमे यह भी लिखा है कि ढाढसी गाथाकी एक प्रति सस्कृत टीका सिहत (न॰ १६१०) बम्बईकी रायल एशियाटिक सो गयटीके लाइब्रेरीमे है। उसके अन्तमे इतना ही

लिखा है कि इति 'ढाढसीमुनीना विरचिता गाथा सम्पूर्ण।'

इसका नाम ढाढसी गाथा अवश्य ही उसके रचियताके नामपर ही पडा ज्ञात होता है, अन्यथा ढाढसी शब्दका कोई अर्थ नही होता। यद्यपि ढाढसी गाथा ध्यानसे सम्बद्ध है और उसमे आत्मध्यानकी चर्चा होनेसे उसका विषय अध्यात्म है फिर भी उसके अमृतचन्द्र रचित होनेका कोई प्रमाण नही है। तथा न वह श्रावकाचार ही है। गणिजीने किसी गलत आधारपरसे ही लिख दिया प्रतीत होता है।

किन्तु डाँ० उपाध्येने जो अमृतचन्द्रके द्वारा प्रयुक्त कुछ पदो और वाक्याशोंके समाधान की बात कही है, तथा उनके द्वारा कुछ गाथाओको अपनी टीकामे सम्मिलित न करना लिखा है वह विचारणीय है।

पञ्चास्तिकायमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या १७३ है और जयसेनके अनुसार १८१ है। समयसारमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या ४१५ है और जयसेनके अनुसार ४३९ है। तथा प्रवचनसारमे अमृतचन्द्रके अनुसार गाथा सख्या २७५ है तया जयसेनके अनुसार ३११ है।

गाथा सख्यामे इतना अन्तर पड़नेका कोई स्पष्ट कारण समझमे नही आता। अमृतचन्द्र आद्य टीकाकार हैं अत उनके सन्मुख तो मूलग्रन्थ ही रहा है। किन्तु जयसेनके सन्मुख अमृतचन्द्र की टीकाएँ रही है। इनके सिवाय भी कुन्दकुन्दके ग्रन्थोकी मूल प्रतियाँ उनके सन्मुख होनी चाहिये जिनके आधारपर जयसेनने अतिरिक्त गाथाएँ सिम्मिलित की हैं। ऐसा भी सम्भव हो सकता है कि कुछ गाथाएँ क्षेपक आदि रूपमे रही हो और उन्हे अमृतचन्द्रने मूलकी न मानकर छोड दिया हो। किन्तु दोनोकी गाथा सख्यामे इतना अन्तर है कि क्षेपकवाली बात भी गले नही उतरती।

१. जै० सा० इ०, पू० ३१३।

डाँ० उपाध्येने ठीक ही लिखा है कि यह निर्णय करना बडा कठिन है कि अमुक गायाएँ ग्रन्थकी मूल गाथाएँ रही हैं या पीछसे उसमे मिला दी गई हैं। उन्होने प्रवचनसारकी गाथाओं के सम्बन्धमे अपनी प्रस्तावनामे विचार किया है।

वह लिखते हैं—अमृतचन्द्रकी टीकाका उद्देश्य गाथाओकी शाब्दिक व्याख्या नही है। उनकी टीका एक भाष्यकी तरह है। (जैसा हम पूर्वमे लिख आये हैं) ऐसी स्थितिमे यह स्वाभाविक है कि वह ऐसी गाथाओकी परवाह न करें जो प्रवचनसारके विषयमे अपना ठोस और मौलिक आधार न रखती हो।

अमृतचन्द्रने अपने ग्रन्थोमे अनेक प्राचीन गाथाओका अनुसरण किया है यद्यपि ऐसी कुछ गाथाओको उन्होने प्रवचनसारकी अपनी टीकामे स्थान नही दिया है किन्तु उनका संस्कृत रूपान्तर उनके ग्रन्थोमे वर्तमान है। यथा—

एदाणि पचदव्वाणि उज्भियकाल तु अत्थिकाय ति । भण्णते काया पुण बहुप्पदेसाण पचयत्त ॥

यह प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारमे ४३ वी गाँथाकी जयसेनकृत टीकामे मूल गाथा रूपसे सगृहीत है। तत्वार्थसारके अजीवाधिकारमे इसका संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार पाया जाता है—

विना कालेन शेषाणि द्रव्याणि जिनपुङ्गवै । पञ्चास्तिकाया कथिता प्रदेशाना बहुत्वत ॥३-४॥

प्रवचनसारके तीसरे अधिकारमे गाथा २९ मे युक्त आहार-विहारकी चर्चा है। जयसेनकी टीकामे उस प्रकरणमे दो गाथाएँ विशेष हैं—

पक्केसु अ आमेसु अ विपच्चमाणासु मासपेसीसु ।
सत्तियमुववादो तज्जादीणं णिगोदाण ।।
जो पक्कमपक्क वा पेसी मसस्स खादि फासदि वा ।
सो किल णिहणदि पिंड जीवाणमणेगकोडीण ॥
इन दोनो गाथाओका संस्कृत रूपान्तर पुरुषार्थसिद्धचुपायमे हैं—
'आमास्विप पक्वास्विप विपच्यमानासु मासपेशीसु ।
सातत्येनोत्पादस्तज्जातीना निगोदानाम् ॥६७॥

आमा वा पक्वा वा खादित य. स्पृशित वा पिशितपेशीम् । स निहन्ति सततनिचित पिण्ड बहुजीवकोटिनाम् ॥६८॥

इस प्रकारकी गाथाओंकी सगित कुन्दकुन्दके प्रबचनसार जैसे सतुलित रचना प्रघान ग्रन्थ के साथ नहीं बैठती। प्रवचनसारके ही तीसरे अधिकारमे कुछ गाथाएँ ऐसी हैं जो स्वेताम्बर सम्प्रदायके वस्त्र-पात्रवाद और स्त्रीमुक्ति पर प्रहार करती हैं वे अमृतचन्द्रकी टीकामे नहीं है।

तीसरे अधिकारकी २० वी गायामे कहा है—'परिग्रहकी अपेक्षासे रहित यदि परिग्रहका त्याग न हो तो मुनिके चित्तकी निर्मलता नहीं होती। और जिसका चित्त अविशुद्ध है वह कर्मीका क्षय कैसे कर सकता है।

इसकी टीकामे जयसेनने लिखा है कि अमुक गाथाएँ अमृतचन्द्रकी टीकामे नहीं है। २१ वी गाथामे कहा है—'उस परिग्रहके होने पर मूर्छा आरम्भ असयम कैसे नहीं होगा। तथा जो पर द्रव्य परिग्रहमें रत है वह कैसे आत्मस्वरूपकी साधना कर सकता है।'

गाथा २० और २१ दोनो परस्परमे सम्बद्ध है, दोनोके मध्यमे किसी अन्य गाथाको स्थान नहीं है। यही प्रकरण आगे भी चलता है। गाथा २४ और पच्चीसमे भी परिग्रहका ही निषेध है और जिनमार्गमे यथाजातरूप (नग्न दिगम्बरत्व) गुरुके वचन, विनय और शास्त्राध्ययनको ही अपवाद परिग्रहके रूपमे स्वीकार किया है। इन्ही २४-२५ गाथाओं के मध्यमे वे ग्यारह गाथाएँ आती हैं जो स्त्री की मुक्ति और दीक्षा के निषेधपरक है।

प्रवचनसारकी सुसम्बद्ध रचनाके प्रकाशमे कोई भी चिन्तक इन्हे ग्रन्थकारके द्वारा प्रवचन-सारमे रची गई नही मान सकता। आचार्य कुन्दकुन्दने अपने अन्य पाहुडोमे इस बिषय पर लिखा है। हो सकता है कि ये गाथाएँ कुन्दकुन्द रचित हो। किन्तु उन्हे प्रवचनसारमे रचा गया था, यह हम माननेके लिये तैयार नहीं हैं।

डा॰ उपाध्येने अपनी प्रस्तावनामे इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है—'यह सुझाव कि अमृतचन्द्र श्वेताम्बर थे अनेक कारणो से किसी भी तरह मान्य नहीं किया जा सकता। वे कारण इस प्रकार है—

- अमृतचन्द्र २८ मूलगुण स्वीकार करते है जिनमे एक नग्नता भी है। (प्रव० ३।८–९ गा०)
- २. वे प्रव० के तीसरे अधिकारकी गाथा ४, ५ और २५ मे आये 'यथाजातरूप' पदकी स्वीकार करते है।
  - ३ वे अपने तत्त्वार्थंसारमे विपरोत मिथ्यात्वका स्वरूप इस प्रकार कहते हैं-

सग्रन्थोऽपि च निर्ग्रन्थो ग्रासाहारी च केवली। रुचिरेविवधा यत्र विपरीतं हि तद् स्मृतम्॥ ५-६।

'सग्रन्थ भी निर्ग्रन्थ है, केवली कवलाहारी है जिसमे इस प्रकारकी श्रद्धा है वह विपरीत मिथ्यात्व है।' दोनो बातें क्वेताम्बर मान्य हैं।

दर्शनसारमे काष्ठासघको जैनाभासोमे गिनाया है' और उनकी मान्यताओमे स्त्रीदीक्षा, सुल्लकोकी वोरचर्या, मयूरिपिच्छकाके स्थानमे गोपुक्छकी पीछी रखना आदि कहा है। यतः अमृतचन्द्रने स्त्रीदीक्षाके निषेधवाली गाथाओको स्थान नही दिया, इससे भी उन्हे काष्ठासघी समझने का भ्रम हुआ है।

किन्तु समालोचकोने दर्शनसारकी स्थितिको मान्य नही किया है (देखो—भट्टारक स० पृ॰ २१२)। तथा काष्ठासघसे सम्बद्ध माथुर, वागड, लाडवागड आदिमे अनेक प्रख्यात आचार्य हुए हैं और उनका विपुल साहित्य वर्तमान है। उसमे इस तरहकी कोई बात नही पायी जाती। ग्रन्थकी प्रशस्तियोसे ज्ञात होता है कि अग्रवाल दि॰ जैन जातिका सम्बन्ध काष्ठासघसे विशेष था।

ऐसा प्रतीत होता है कि सघोमे भी परस्परमे कुछ वैमनस्य जैसा चलता था। इसकी एक कथा प्रेमीजीने अपने जैन साहित्य और इतिहासमे (पृ० ३९१) दी है।

अत. काष्ठासघको जैनाभास मानकर अमृतचन्द्रको भी बलात् उससे सम्बद्ध करना उचित नहीं है। मूलसधके सस्थापक आचार्य कुन्दकुन्दके ग्रन्थो पर टीका रचनेवाले अत. जिनशासन प्रभावक और अध्यात्मकी सरिता प्रवाहित करनेवाले आचार्य अमृतचन्द्रके सम्बन्धमे किसी भी प्रकारकी अन्यथा कल्पना करना उचित नहीं है। जिन्हे अध्यात्म सह्य नहीं है वे तो कुन्दकुन्द को भी नहीं छोड़ते। किन्तु कुन्दकुन्द दिगम्बर जैन शासनके सूत्रधार है, अत. किसीकी कुछ चलती नहीं । अमृतचन्द्र तो उन्हींके अनुगामी हैं। आगे हम उनकी रचनाओ पर प्रकाश डालेंगे, इससे उनकी स्थिति और भी सुस्पष्ट होकर सामने आयेगी।

# अमृतचन्द्रकी टीकाऍ

नयोंके अधीन थी. एक नयके नहीं।

#### पञ्चास्तिकाय दोका

पञ्चास्तिकायको टीकाके प्रारम्भमे अमृतचन्द्रने कुछ श्लोकोके द्वारा पञ्चास्तिकायकी मुख्य विषयसूची दी है कि पहले इस ग्रन्थमे सूत्रकार (कुन्दकुन्द) ने मूल पदार्थीका पाँच अस्ति-काय और छह द्रव्यरूपसे कथन किया है। फिर जीव अजीवकी पर्याय नौ पदार्थीका कथन किया है। उसके पश्चात् तत्त्वपरिज्ञानपूर्वक रत्नत्रयात्मक मार्गके द्वारा मोक्ष प्राप्तिका कथन किया है,

इस प्रकारका विषय प्रतिपादन उनके अन्य टीका ग्रन्थोमे नही है। इससे हमे लगा कि समवतया अमृतचन्द्रने सर्वप्रथम पञ्चास्तिकाय पर टीका रची थी।

गाथाकी टीकामैं उन्होने गाथाके पूर्वार्द्धं 'समवाओ पचण्ह समओ ति।' का व्याख्यान करते हुए शब्दसमय, ज्ञानसमय और अर्थसमय ये तीन भेद समयके करके लिखा है कि इस ग्रन्थमे ज्ञानसमयकी प्रसिद्धिके लिये शब्दसमयके द्वारा अर्थसमयका कथन करना इष्ट है। उस अर्थसमयके दो भेद हैं—लोक और अलोक। आगे पञ्चास्तिकायोका वर्णन करते हुए उन्होने नयके दो भेद किये हैं—द्रव्याधिक और पर्यायाधिक। तथा लिखा है कि भगवान्की देशना दोनो

कुन्दकुन्दके इसं ग्रन्थमे सर्वप्रथम सत्ताका विवेचन है। उसका व्याख्यान भी उतना ही महत्त्वपूणं है जितनी महत्त्वपूणं यह गाथा है। एक तरहसे जैनाभिमत द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व्यय ध्रीव्यका विश्लेषण इसके द्वारा हो जाता है। यह उसकी आधारशिला है। इसमे सत्ताको सप्रतिपक्षा कहा है। अर्थात् सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। इसकी व्याख्या करते हुए अमृतचन्द्रने लिखा है—

सत्ताके दो प्रकार हैं—महासत्ता और अवान्तरसत्ता। सब पदार्थसमूहमे रहनेवाली और उनमे सादृश्यरूप, अस्तित्वको सूचित करनेवाली महासत्ता है। और एक ही प्रतिनियत वस्तुमे रहनेवाली अवान्तर सत्ता है जो उसके स्वरूपास्तित्वकी सूचिका है, उसके विना प्रत्येक वस्तुका प्रतिनियत स्वरूप नही हो सकता। उनमे महासत्ता अवान्तर सत्तारूपसे असत्ता है और अवान्तर सत्ता महासत्तारूपसे असत्ता है। इस प्रकार सत्ताका प्रतिपक्ष असत्ता है। एक ही वस्तुमे दृष्टि मेद से दोनो रहते हैं। महासत्ता सब पदार्थोंमे रहती है, अवान्तर सत्ता एक ही पदार्थमे रहती है। अत महासत्ता एक है, अवान्तर सत्ता अनेक हैं, क्योंकि एक वस्तुकी स्वरूपसत्ता अन्य वस्तुकी स्वरूप सत्ता नही हो सकती। सत्ता उत्पाद, व्यय-घ्रोव्यात्मक होनेसे त्रिलक्षणा है। किन्तु जिस स्वरूपसे उत्पाद है उस स्वरूपसे उत्पाद ही है। जिस स्वरूपसे व्यय है उस स्वरूपसे व्यय ही है, और जिस स्वरूपसे घ्रीव्य है उस स्वरूपसे घ्रीव्य ही है। तो वस्तुका उत्पद्यमान स्वरूप घट, विनशमान रूप पिण्ड और स्थायी रूप मिट्टी ये तीनो उत्पाद व्यय घ्रीव्यरूप त्रिलक्षणात्मक न होने से अत्रिलक्षणात्मक है। अत. सत्ता त्रिलक्षणा भी है और अत्रिलक्षणा मी है।

इस प्रकार इस गाथाकी व्याख्या द्वारा अमृतचन्द्रने बडी सरलतासे समझाया है। इसे हृदयगम कर लेनेसे जैन वस्तुव्यवस्था करतलवत् स्पष्ट हो जाती है।

आगे इस प्रकरणमे द्रव्योंके सामान्य स्वरूपका विवेचन करते हुए द्रव्य गुण पर्यायको स्थिति को स्पष्ट किया है।

दूसरे प्रकरणमे प्रत्येक द्रव्यका विस्तारसे विवेचन है।

जीव द्रव्यका विवेचन करते हुए स्वामी कुन्दकुन्दाचार्यने जीव और कर्मकी स्थितिको विस्तारसे स्पष्ट करते हुए यह स्थापित किया है कि निश्चयनयसे कर्म, अपना कर्ता है और व्यव-हारसे जीवके भावका कर्ता है। जीव भी निश्चयसे अपने भावका कर्ता है, और व्यवहारसे कर्मका कर्ता है। अमृतचन्द्रने अपनी टीकाके द्वारा इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया है।

आज कल जीव और कर्मका सम्बन्ध मुख्य विवादका विषय है। व्यवहारका अवलम्बन लेनेवाले जीवंकी परतन्त्रताका मुख्य कारण जीवको न मानकर कर्मको मानते है। तथा कर्मका कर्ता जीवको मानते हैं। किन्तु आचार्यं कुन्दकुन्द कहते हैं—

> कुव्व सग सभाव बत्ता कत्ता सगस्स भावस्स । ण हि पोग्गलकम्माण इदि जिणवयण मुणयव्व ॥६२॥

'आत्मा अपने परिणामोको करता हुआ अपने परिणामका कर्ता होता है, पुद्गल कर्मोका कर्ता आत्मा नही है, यह जिनवचन जानना चाहिए।

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्यके सद्भावमे युक्ति देते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि उनके सद्भावसे लोक अलोकको स्थिति और गति स्थिति होती है। (गा० ८७)

इसकी टीकामे अमृतचन्द्रने लिखा है-

'धर्म और अधर्म द्रव्य विद्यमान है, क्यों कि उनके विना लोक अलोकका विभाग नहीं बन सकता। जीव और पुद्गल स्वभावसे ही गित और स्थितिरूप परिणाम करते हैं, स्वयं ही गित-रूप और गितपूर्वक स्थितिरूप परिणामको करते हुए जीव और पुद्गलको बाह्य कारण धर्म अधर्म न होते तो निर्वाध गित स्थिति परिणाम होनेसे जीव और पुद्गलका गमन अलोकमे भी हो जाता। तब लोक अलोक विभाग सिद्ध नहीं होता। किन्तु जीव और पुद्गलकी गित और गितपूर्वक स्थितिका बाह्य कारणरूपसे धर्म और अधर्मका सद्भाव मानने पर लोक और अलोकका विभाग बन जाता है।' किन्तु ये दोनो गित और स्थितिक मुख्य कारण नहीं है, उदासीन कारण है। निश्चयसे तो सब गित-स्थितिमान पदार्थ स्वपरिणामसे हो गित और स्थिति करते है।'

इसके तीसरे प्रकरणमे मोक्षमार्गकी चर्चा करते हुए अमृतचन्द्रने गा॰ १५९ की टीकाके अन्तमे लिखा है—

'एव हि शुद्धद्रव्याश्रितमभिन्नसाध्यसाघनभाव निश्चयनयमाश्रित्य मोक्षमार्गप्ररूपणम् । यत्तु पूर्वमृद्दिष्ट तत्स्वपरप्रत्ययपर्यायाश्रित भिन्नसाध्यसाघनभाव व्यवहारनयमाश्रित्य प्ररूपितम् । न चैतद् विप्रतिसिद्ध निश्चयव्यवहारयो साध्यसाघनभावत्वात्सुवर्णसुवर्णपाषाणवत् ।'

अर्थात् मोक्षमार्गके कथनके दो प्रकार है—एक निश्चयनयनसे और एक व्यवहारनयसे। निश्चयनयाश्रित कथन शुद्धद्रव्याश्रित होता है और उसमे साध्य-साधनका भेद नही होता है। किन्तु व्यवहारनयाश्रित कथन स्वप्रनिमित्तक पर्यायाश्रित होता है और उसमे साध्य साधनका

भेद होता है। इसमे कोई विरोध नहीं है क्योंकि निश्चय और व्यवहारमे उसी प्रकार साध्य साधनभाव है जैसे सुवर्ण और सुवर्णपाषाणमे है।'

आगे गाथा १६० मे निश्चय मोक्षमार्गके साधनरूपसे व्यवहार मोक्षमार्गका कथन है। और गाथा १६१ मे व्यवहार मोक्षमार्गके साध्यरूपसे निश्चय मोक्षमार्गका कथन है।

ग्रन्थके अन्तमे शास्त्रका तात्पर्यं बतलाते हुए अमृतचन्द्रने लिखा है-

'इस शास्त्रका तात्पर्य परमार्थसे वीतरागता है। यह वीतरागता व्यवहार और निश्चयके अविरोध पूर्वक जानने पर ही इष्ट सिद्धिके लिये होती है।

जिनकी बुद्धि अनादि कालीन भेदवासनासे ग्रस्त है ऐसे प्राथमिक जन व्यवहारनयसे भिन्न साध्य-साधनभावका अवलम्बन लेकर सुखपूर्वक ससार समुद्रको पार करते हैं। वही कहते हैं—यह श्रद्धान करनेके योग्य और यह श्रद्धान करनेके योग्य नहीं है, यह श्रद्धान करनेवाला है, यह श्रद्धान करनेवाला है, यह श्रद्धान है। यह जानने योग्य हैं, यह जाननेवाला है, यह जान है, यह जान हैं, यह आचरण करने योग्य नहीं हैं, यह आचरण हैं, इस प्रकार कर्तव्य, कर्ता और कर्मके विभागको जाननेसे उनका उत्साह बढ जाता है। वे धीरे धोरे मोहको उखाडनेका प्रयत्न करते हैं। कभी कभी अज्ञानवश प्रमादी होकर अपने कर्तव्यमे शिथिल हो जाते हैं तो दोषके अनुसार प्रायिश्वत लेते हैं। इस प्रकार साध्य आत्मा और साधन श्रद्धान ज्ञान चारित्रमे मेद करके थोडी थोडी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं। जैसे धोबी मिलन वस्त्रको पत्थर पर पछाडकर निर्मल जलसे घोता है। फिर निश्चयनयमे भिन्न साध्य-साधनभावका अभाव होनेसे दर्शन-ज्ञान-चरित्रमय आत्मामे लीन होते हैं उस समय समस्त क्रियाकाण्डका आडम्बर शान्त हो जाता है और आत्मा निर्विकल्प चैतन्यरूप हो जाता है। तब वे क्रमसे समरसीभावमे निमग्न होते हुए परम वीतराग भावको प्राप्त करके साक्षात् मोक्षका अनुभवन करते हैं।

आगे अमृतचन्द्रजी ने केवल व्यवहारावलम्बी और केवल निश्चयावलम्बीका चित्रण विस्तारसे किया है। उसका आशम यह है कि केवल व्यवहारावलम्बी बाह्य क्रियाकाण्डमे फँसा रहता है। वह कर्मचेतना प्रधान होता है अत यद्यपि वह अशुभ कर्मकी प्रवृत्तियोंसे दूर रहता है, किन्तु शुभकर्मकी प्रवृत्तियोंमे रमा रहता है। उसके सकल क्रियाकाण्डके आडम्बरसे रहित और दर्शन-ज्ञान-चरित्रकी ऐक्य परिणतिरूप ज्ञानचेतना किञ्चित् भी नहीं होती। उसकी चित्तवृत्ति प्रचुर पुण्यवन्धके भारसे मरी होती है। अत चिरकाल तक ससार सागरमे भ्रमण करता है।

जो केवल निश्चपावलम्बी होते हैं वे समस्त क्रियाकाण्डके आडम्बरसे विरक्त होकर आँखोको अर्घनिमीलित करके सुख पूर्वक बैठे रहते हैं। वे भिन्न साध्य-साधनभावको तो तिरस्कृत कर देते हैं और अभिन्न साध्य साधनको प्राप्त करनेमे असमर्थ होते हैं। इस तरह व्यवहार और निश्चय दोनोसे ही भ्रष्ट होकर प्रमादी हो जाते है। वे पुण्यवन्धके भयसे व्रतादिरूप मुनिधमं सम्बन्धी कर्मचेतनाको अपनाते नही हैं और परम नैप्कर्म्यंरूप ज्ञानचेतनाको प्राप्त नहीं कर सकते। अत व्यक्त और अव्यक्त प्रमादके अधीन होकर कर्मफलचेतना प्रधानवृत्ति होनेसे केवल पापका ही बन्ध करते हैं।

किन्तु जो महाभाग पुनर्जन्मके फन्देसे छूटनेके लिए नित्य उद्योगशील रहते हैं और निश्चय तथा व्यवहारमेसे किसी एकका अवलम्बन न करके अत्यन्त मध्यस्थ रहते हैं तथा शुद्ध चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वमे स्थिरताके लिए सावधान रहते है। जब प्रमाद सताता है तो उसको शास्त्र विहित क्रियाकाण्डरूप परिणितसे दूर करते हुए भी अत्यन्त उदासीन रहते है। यथाशक्ति आत्माको आत्माके द्वारा आत्मामे अनुभवन करते हैं। व स्वतत्त्वमें स्थिरताके अनुसार क्रमसे कर्मसन्यास करते हुए अत्यन्त निष्प्रमादी होकर कर्मफलचेतनासे अत्यन्त दूर होते है, और कर्मचेतनाकी अनुभूतिसे उदासीन होते है, मात्र ज्ञानचेतनाकी अनुभूतिसे उत्पन्न वास्तविक आनन्दसे भरपूर होकर ससार समुद्रको पार करते है और इस तरह शाक्वत सुखके भोक्ता होते है।'

इस प्रकार अमृतचन्द्रजीने पञ्चास्तिकायकी टीकाके अन्तमे निश्चय और व्यवहारके एकान्तका फल दिखाकर दोनोमे मध्यस्थ भावसे ही मोक्षमागंकी सार्थकता बतलाई है। उन्होंने जो यह उपपादान किया है वह उनसे पूर्व किसी भी ग्रन्थमे नही मिलता। मिले भी तो कैसे, सिद्धान्त ग्रन्थोमे तो केवल भेद रत्नत्रयका ही कथन है। वहाँ रत्नत्रयकी दो अवस्थाएँ दृष्टिगोचर नहीं होती। यह तो केवल अध्यात्मका विपय है, क्योंकि सिद्धान्तका उद्देश्य मोक्षमागंका ज्ञान कराना है और अध्यात्मका उद्देश्य मोक्षमागं प्राप्त कराना है। कोई भी मुमुक्ष जब मोक्षमागंमें लगता है तो भेद रत्नत्रयकी उपासनासे ही लगता है। भेद व्यवहारनयका विपय है अत वह सम्यदर्शन, सम्यग्ज्ञान और नम्यक्चारित्रमें और आत्मामें भेद करके उनकी उपासना करता है, क्योंकि उसके बिना वह आत्माको समझ नहीं सकता। यही स्थिति सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी भी है। तत्त्वार्थं श्रद्धान सम्यग्दर्शन है। तत्त्वार्थंका श्रद्धान होनेपर अग पूर्वगत अर्थका जानना सम्यग्ज्ञान है। और आचार आदि सूत्र ग्रन्थोमे विणत यतियोके चारित्रक्षप तपमे चेष्टा सम्यक्चारित्र है। यह व्यवहार रत्नत्रयका स्वरूप है।

इसमें अश्रद्धान, अज्ञान और अचारित्रको त्यागकर श्रद्धान, ज्ञान और चारित्रको ग्रहण करनेका विकल्प रहता है। धोरे-धोरे विशिष्ट भावनावश स्वभावभूत सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रके एकमेक होते-होते जब त्याग और उपादानके विकल्पसे शून्य यह आत्मा तन्मय हो जाता है तब यह आत्मा ही निश्चयसे मोक्षमार्ग कहा जाता है।

साराश यह है कि व्यवहार मोक्षमार्ग स्व-पर प्रत्यय-पर्यायाश्रित होता है। और दर्शन, ज्ञान-चारित्रके साथ किञ्चित भी परसमयप्रवृत्ति जवतक है तबतक निश्चय मोक्षमार्ग नही है। जब पर समय प्रवृत्तिसे निवृत्तिरूप स्वसमय प्रवृत्ति होती है तभी दर्शन, ज्ञान, चारित्र साक्षात् मोक्षरूप होते हैं। अत. किञ्चित भी पर समयरूप प्रवृत्ति हेय है।

गाथा १६५ की टीकामे कहा है—गाथामे शुद्ध सप्रयोग शब्द आया है। मोक्षके साधनभूत भगवान् अहंन्त आदिमे भिक्तबलसे अनुरंजित चित्तवृत्तिको शुद्ध सप्रयोग कहा है। यदि ज्ञानी भी अज्ञानके किञ्चित् आवेशवश ऐसा मानता है कि शुद्ध सप्रयोगसे मोक्ष होता है तो उसे भी रागका अश होनेसे 'पर समयमे रत' कहा जाता है। फिर जिनकी चित्तवृत्ति निरंकुश रागसे कलकित है उनका तो कहना ही क्या है। अत अहंन्त आदि के सम्बन्धमे भी क्रमसे रागका कणमात्र भी दूर करना चाहिए।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि अमृतचन्द्रजीने अर्हन्त आदि की भक्तिरूप पर समयप्रवृत्तिको परम्परासे मोक्षका कारण स्वीकार किया है। यद्यपि स्वय कुन्दकुन्दने ऐसा नही कहा है।

#### प्रवचनसार टीका

प्रवचनसारकी टीकाके प्रारम्भमे ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्मा तथा अनेकान्तमय तेजको नमस्कार करके अमृतचन्द्रने परमानन्दरूप सुधारसके पिपासु भव्योके हितके लिए प्रवचनसारको वृत्ति रचनेकी प्रतिज्ञा की है।

प्रवचनसार पञ्चास्तिकायसे सब दृष्टियोसे महान् है, ग्रन्थरूपसे भी और अर्थरूपसे भी। इसमे तीन अधिकार हैं जिन्हे टीकाकारने ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र अधिकार नाम दिया है। जैसे यह ग्रथ महान् है उसी प्रकार इसकी टीका भी महान् है। इसकी शब्दरचना अति गहन है, विषय तो गहन है ही। अमृतचन्द्रका वैदुष्य इसमे पद-पदपर मुखरित है। शब्दोका चयन भी अध्यात्मके अनुकूल है। कुछ शब्द और उपमाएँ तो एकदम नवीन जैसे प्रतीत होते हैं। पूरी टीका संस्कृत गद्यशैलीमे रचित है। जिसमे लम्बे-लम्बे समस्यन्त पद हैं। जैसे—

- १ 'भाव्यभावकभावविजुम्भितातिनिर्भरेतरेतरसवलनविलीननिखिलस्वपरविभागतया । (१।५)
- २ 'स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदिश्वतस्वभावविशेषानेकत्वापत्ति । (२।१)
- ३ 'स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थंश्रद्धानसयतत्त्व यौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञानमयात्म-कत्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्व ।' (२।३८)

वाक्य रचना सरस और प्रसाद गुणयुक्त है। साहित्य, दर्शन और अध्यात्मकी त्रिवेणी प्रवाहित है जिसमे अवगाहन करके सासारिक तापसे तप्त प्राणियोको आध्यात्मिक शान्ति मिलती है और उनके ससार परिश्रमणका अन्त समीप आता है। अस्तु,

प्रवचनसारका प्रारम्भ एस (एष ) शब्दसे होता है। जिसका अर्थ अमृतचन्द्रने 'एष स्वसवे-दनप्रत्यक्षो दर्शनज्ञानसामान्यात्माह' किया है अर्थात् 'स्वसवेदनसे प्रत्यक्ष और दर्शन सामान्य तथा ज्ञान सामान्यस्वरूप में आत्मा' महावीर तीर्थंकर, शेष तीर्थंकर सर्वसिद्ध, आचार्य, उपाध्याय साघु, मनुष्यलोकमे वर्तमान तीर्थंकर इन सबको एकसाथ तथा पृथक्-पृथक् भी नमस्कार करके उनके विशुद्ध ज्ञानदर्शनप्रधान आश्रमको प्राप्त करके 'वीतरागचारित्ररूप' साम्यभावको धारण करता हूँ जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है।'

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्दने चारित्रके कथनका सूत्रपात करके प्रथम अधिकारमे अती-न्द्रिय ज्ञान और सुखका, दूसरेमे जैन तत्त्वव्यवस्थाका और तीसरे अधिकारमे मुनिके चारित्रका वर्णन किया है।

अमृतचन्द्रने उसकी उत्थानिकामे लिखा है—'जिसके ससारका अन्त निकट है, सातिशय विवेकज्ञान जाग्रत हुआ है, एकान्तवादसम्बन्धी अभिनिवेश दूर हो गए है, वह अनेकात विद्याको जानकर समस्त पक्षपातको छोडकर अत्यन्त मध्यस्य हो, मोक्षलक्ष्मीको उपादेयरूपसे निश्चय करके मोक्षमार्गको स्वीकार करनेकी प्रतिज्ञा करता है।

गाथा ६ मे कुन्दकुन्दने कहा है कि 'दर्शनज्ञानप्रधान चारित्रसे सासारिक विभवके साथ मोक्षको प्राप्ति होती है।' इसपरसे टोकाकारने चारित्रके दो भेद किए हैं—सराग और वीतराग। और कषायका लेश होनेसे सराग चारित्रको पुण्यबन्धका हेतु अतएव हेय कहा है और समस्त कषायसे रहित वीतरागचारित्रको निर्वाणकी प्राप्तिका कारण होनेसे उपादेय कहा है। इसी

तरह गाथा ११ मे कुन्दकुन्दने चारित्रधर्मरूप परिणत आत्माके दो भेद किये है—शुद्धीपयोगी और शुभोपयोगी। एकका फल निर्वाण और दूसरेका फल स्वगं कहा है। इसकी व्याख्यामे अमृतचन्द्रने शुभोपयोगरूप चारित्रको अपना मोक्षरूप कार्य करनेमे असमर्थ और कथचित् विरुद्ध कार्य करनेवाला कहा है। तथा गाथा १२ की उत्थानिका और टीकामे अशुभोपयोगको अत्यन्त हेय कहा है, उसमे चारित्रका लेश भी नहीं कहा।

इस प्रकार अमृतचन्द्र जी शुभोपयोगरूप चारित्रको हेय तो कहते हैं किन्तु अशुभोपयोगकी

तरह सर्वथा हेय नहीं कहते।

तीसरे चारित्राधिकारमे गाया ४५ मे स्वय कुन्दकुन्दने श्रमणोके दो भेद किये है। शुद्धोपयोगी मीर शुभोपयोगी। शुद्धोपयोगी आस्रव रहित होते हैं और शुभोपयोगी आस्रव सहित होते हैं।

इसकी टीकामे अमृतचन्द्रने लिखा है-

जो श्रामण्यरूप परिणितकी प्रतिज्ञा करके भी कषायाशका उदय होनेसे समस्त पर द्रव्योसे निवृत्तिमे प्रवृत्त सुविशुद्ध दर्शन-ज्ञानस्वभाव आत्मतत्त्व प्रवृत्तिरूप शुद्धोपयोगको भूमिका पर आरोहण करनेमे समर्थ नही है वे श्रमण हो सकते हैं या नही ? उसका उत्तर है कि 'धम्मेण परिणदप्पा' इत्यादि गाथाके द्वारा ग्रन्थकारने स्वय कहा है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय है। अत शुभोपयोगियोके भी धर्मका सद्भाव होनेसे श्रमण हो सकते है। किन्तु वे शुद्धो-पयोगियोके बरावर नही होते।

आगे कहा है कि वे शुभोपयोगी श्रमण शुद्धोपयोगी श्रमणोमे अनुराग रखते है अत वे उनकी नमस्कार आदि पूर्वक वैयावृत्ति आदि भो शुद्धात्मवृत्तिकी स्थिरताके लिये करते हैं। आगे आचार्य कुन्दकुन्दने ही शुभोपयोगी श्रमणोकी प्रवृत्तियाँ इस प्रकार वतलाई हैं—पर कल्याणकी भावनासे ज्ञान और दर्शनका उपदेश देना, शिष्योको स्वीकार करके उनका पोषण करना, जिनेन्द्रकी पूजा का उपदेश देना।

किन्तु दूसरे साघुओकी शुद्धात्मवृत्तिकी रक्षाके अभिप्रायसे वैयावृत्य करते हुए जो साघु अपने स्थमकी विराधना करता है वह मुनि पदसे च्युत हो जाता है। अत प्रवृत्ति स्थमकी साधनाके लिये ही की जाती है।

इस प्रकार आचार्य कुन्दकुन्द और अमृतचन्द्र दोनो ही शुभोपयोगको सर्वथा हेय नहीं कहते। गृहस्थ धर्ममे तो शुभोपयोगकी ही प्रधानता होती है। प्रवचनसारमे ही (२१६५) कहा है— जीवका अशुद्ध उपयोग पर द्रब्यके सयोगका कारण होता है। उसके दो भेद हैं—विशुद्ध रूप उपरागवश शुभोपयोग होता है और सक्लेशरूप उपरागवश अशुभोपयोग होता है। शुभोपयोग से पुण्यवध और अशुभोपयोगसे पापबन्ध होता है। दोनोंके अभावमे शुद्धोपयोग होता है। जो दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी विशिष्ट क्षयोपशमरूप दशा होने पर देवाधिदेव अर्हन्त, सिद्ध और साधुमे श्रद्धा भाव रखता, उनका पूजन आदि करता है, समस्त प्राणियोमे कारण्यभाव रखता है उसका उपयोग शुभ होता है, आदि।

शुभोपयोगका फल इन्द्रिय सुख बताकर इन्द्रिय सुखको दुख ही बतलाया है। तथा शुभोपयोगसे होनेवाले पुण्यवन्धको दुखका बीज बतलाते हुए आचार्य कुन्दकुन्दने कहा है कि यदि शुभोपयोगरूप परिणामोसे उत्पन्न पुण्य है तो वह देवता पर्यन्त सब जीवोको विषयोकी तृष्णा उत्पन्न करता है और तृष्णासे आकुल होकर वे जीव मरणपर्यन्त विषय सुखमे ही रमे रहते हैं, उन्हीकी प्राप्ति और भोगमे उनका जीवन बीतता है। अत पापकी तरह पुण्य भी दु ख का कारण है। जो ऐसा नहीं मानता कि पाप पुण्यमें कोई भेद नहीं है वह अपार घोर ससारमें

भ्रमण करता है (१।७४-७७)। गाथा ७४ की टीकामे अमृतचन्द्र जीने लिखा है-

उक्त प्रकारसे शुभ और अशुभ उपयोगके युगलको तरह तथा सुख और दुःखके युगलको तरह परमार्थसे पुण्यपापका युगल भी नहीं ठहरता। दोनो ही आत्माके धर्म नहीं हैं। जो इन दोनोमे सुवर्ण और लोहेकी बेडीके समान अहकार बुद्धिसे मेद मानता है और अहमिन्द्र आदि पदोका कारण मानकर धर्मानुराग करता है वह रागके वश होकर शुद्धोपयोगका तिरस्कार करता है और इस तरह जब तक ससारमे रहता है तब तक शारीरिक दुःख ही भोगता है।

इस तरह आचार्य कुन्दकुन्दने ही शुभोपयोग और तज्जन्य पुण्यको हेय कहा है और उन्ही का अनुसरण अमृतचन्द्रने भी किया है। तथा समस्त दु खोके क्षयके लिये शुद्धोपयोगको ही अपनाने

पर जोर दिया है।

प्रवचनसारमे (१।१४) शुद्धोपयोगी श्रमणका लक्षण सुविदित पदार्थंसूत्र, सयम-तपसयुत, विगतराग और समसुख-दुख कहा है। अमृतचन्द्रने प्रत्येक पदकी व्याख्या अध्यात्मदृष्टिसे इस

प्रकार की है-

सूत्रार्थके ज्ञानके बलसे स्व और पर द्रव्यके विभागके परिज्ञान श्रद्धान और विधानमे समर्थं होनेसे जो सुविदित पदार्थसूत्र है, समस्त षट्कायके जीवोको मारनेके विकल्पसे तथा पाँचो इन्द्रियोके विषयोकी अभिलाषाके विकल्पसे हटकर अपने शुद्ध स्वरूपमे सयमित होनेसे और स्वरूपमे विश्रान्त निर्विकल्प चैतन्यमे तपन करनेसे सयम और तपसे सहित है, समस्त मोहनीयके उदयसे रहित भावनाकी सुष्ठुतासे निर्विकार आत्मस्वरूपके प्रकट होनेसे विगतराग है, सातावेदनीय और असातावेदनीयके उदयसे होनेवाले सुख दु ख जनित परिणामोकी विषमता का अनुभव न करनेसे समसुख-दु ख है ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी होते हैं।

शुद्धोपयोगके प्रसादसे ही आत्मा स्वय सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वय ही होता है इस लिये उसे स्वयमू कहते हैं यह आचार्य कुन्दकुन्दका कथन है। आचार्य समन्तभद्रने चौबीस तीर्थंकरोकी स्तुति रचते हुए प्रथम तीर्थंकरकी स्तुतिका प्रारम्भ 'स्वय-मू' शब्दसे किया है। इसी से वह स्तोत्र स्वय-मू स्तोत्र के नामसे ख्यात है। किन्तु स्वय-भूका यथार्थ आध्यात्मिक वर्थ तो सम्भवतया आचार्य अमृतचन्द्रने

ही किया है। वह कहते हैं—

लोकमे षट्कारक प्रसिद्ध हैं-कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण। इन कारकोके द्वारा कार्यकी निष्पत्ति लोकमे मानी जाती है। जैसे कुम्हार घटका कर्ता है, घट उसका कर्म है, दण्ड चक्र आदि करण हैं, पानी भरने आदिके लिये घट बनाया जाता है अत यह सम्प्रदान है। मिट्टीकी पिण्ड पर्यायसे घट बनाया जाता है, अत अपादान है। उसका भूमि आदि अधि-करण है। किन्तु आत्माकी स्वरूपोपलव्धिरूप कार्यकी निष्पत्तिमे षट्कारकरूपसे एक आत्मा ही है वही अपना कर्ता, कर्म, आदि है। यही निश्चय व्यवस्था है। तभी आत्माका यथार्थमे स्वय-भू-पना बनता है।

आचार्यं कुन्दकुन्दने इस ग्रन्थमे मुनि या साधुके लिये श्रमण शब्दका प्रयोग किया है। इसीसें जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति कही जाती है। भारतमे दो ही संस्कृतियाँ प्राचीन हैं—श्रमण और बाह्मण और भाष्यकार पतञ्जलिके अनुसार दोनोमे शाश्वतिक विरोध रहा है क्योंकि सैद्धान्तिक भेद हैं।

आचार्य अमृतचन्द्रने अपने पूर्वार्थसिद्धचपायके प्रारम्भमे एक बात बडे महत्त्वकी लिखी है कि उपदेष्टाको सर्बप्रथम यति धर्मका उपदेश देना चाहिये। जो उसे स्वीकार करनेमे असमर्थ हो उसको गृहस्य धर्मका उपदेश देना चाहिये। यह कथन बतलाता है कि मोक्षमार्गमे मुनि धर्मकी महत्ता है, क्योंकि मुनि ही मोक्ष प्राप्त करनेका अधिकारी होता है। यही बात आचार्य कुन्दकुन्दके प्रन्थोमे भी परिलक्षित होती है। वे श्रमणको लक्ष्य करके ही लिखते हैं। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि गृहस्थको उसे पढनेका अधिकार नहीं है या उसे उन ग्रन्थोको पढना नहीं चाहिये। यदि वह नहीं पढेगा तो मुनि कैसे बनेगा। मुनि पद अज्ञानियोके लिये नहीं है। यह बात प्रवचन-सारकी मगल गाथाओकी उत्थानिकासे स्पष्ट है। अत इस प्रकरणकी गाथा ९१ की व्याख्यामे अमृतचन्द्रने लिखा है—'जो सामान्य-विशेषात्मक द्रव्योको स्व और परके भेद सहित नही जानता या श्रद्धान नहीं करता और यो ही मुनि पद धारण करके आत्माका दमन करता है वह मुनि नहीं है। जैसे जिसे धूलि और सोनेके कणोका भेद ज्ञात नहीं है वह धूलिको धोकर सोनेके कण प्राप्त नहीं कर सकता। उसी प्रकार उस अज्ञानी मुनिको भी राग रहित आत्मतत्त्वकी प्राप्तिरूप धर्मकी प्राप्ति नही हो सकतो । अत इस अधिकारके आरम्भमे ग्रन्थकारने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं साम्यभावरूप श्रामण्यको धारण करता हूँ जिससे मोक्षकी प्राप्ति होती है। और प्रतिज्ञा करके साम्यभावको धर्म निश्चित करके साम्यभाव धर्मरूप परिणत आत्माको ही धर्म कहा है तथा उसकी सिद्धिके लिये निर्वाण सुखका साधन शुद्धोपयोगको कहा है। शुद्धोपयोगके विरोधी शुभ भौर अशुभ उपयोगका निराकरण करके शुद्धोपयोगका स्वरूप कहा है। उसीके प्रसादसे आत्माको स्वाभाविक ज्ञान और सुखकी प्राप्ति बतलाते हुए ज्ञान और सुखका स्वरूप कहा है।

श्री जयसेनाचार्यकी टीकामे दो गाथाएँ इस प्रकरणके अन्तमे अधिक है। उनमे कहा है कि जो उक्त प्रकारके श्रमणको देखकर उनका वन्दन नमस्कार आदिसे सत्कार करता है, उससे वह धर्मको ग्रहण करता है और उससे मनुष्य वा तियँख भवान्तरमे देव या मनुष्यगित प्राप्त करके सदा सम्पूर्ण मनोरथ होते हैं।

गाथामे 'धम्ममादियदि' पद है और जयसेनने धर्मका अर्थ पुण्य किया है। कुन्दकुन्दने पुण्यके लिए धर्म जब्दका प्रयोग किया ही नहीं। अत ये गाथाएँ कुन्दकुन्दकृत नहीं हो सकती। न यहाँ उनकी आवश्यकता है। इससे पूर्व भी जयसेनकी टीकामे इसी प्रकारकी नमस्कारात्मक गाथाएँ आई हैं। अमृतचन्द्रकी टीकामे आगत गाथा ८२ मे तो निर्वाण प्राप्त अरहतोको नमस्कार किया ही है। वहीं इस प्रकरणके उपयुक्त है।

प्रवचनसारके ज्ञानाधिकारके अन्तमे अमृतचन्द्र लिखते हैं—'स्याद्वादकी मुद्रासे अकित जैनेन्द्र शब्दब्रह्म (द्रव्यश्रुत) जयवन्त होओ। उस शब्दब्रह्ममूलक आत्मतत्त्वकी उपलब्धि जयवन्त होओ, जिस आत्मतत्त्वकी उपलब्धिक प्रसादसे अनादि ससारसे बद्ध मोहकी गाँठ तत्काल खुल जाती है। परम वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोग जयवन्त होओ, जिसके प्रसादसे यह आत्मा स्वय धर्मरूप हो जाता है।

उक्त वाक्य बहुमूल्य है जो बतलाते हैं कि आत्मतत्त्वकी उपलब्धिका मूल जिनागमका अभ्यास है और जिनागमके अभ्यासके लिए स्याद्वादका परिज्ञान होना जरूरी है। उस आत्मतत्त्वकी उपलब्धिसे ही अनादि ससार सान्त हो जाता है और तब वीतराग चारित्ररूप शुद्धोपयोगके द्वारा आत्मा स्वय धर्मरूप होकर शाश्वत सुखको भोगता है।

प्रवचनसारका दूसरा ज्ञेयाधिकार तो अमृतचन्द्रकी देनसे भरपूर है। द्रव्य, गुण, पर्यायके तो वह विचक्षण पण्डित थे। इस अधिकारकी प्रथम गाथाकी टीकामे वह द्रव्यको विस्तार सामान्य समुदायात्मक और आयत सामान्य समुदायात्मक कहते हैं तथा गुणको एकाश्रय विस्तार विशेषा-तमक और पर्यायको आयत विशेषात्मक कहते हैं।

विस्तारका अर्थ है चौडाई और आयतका अर्थ है लम्बाई। गुण ओर पर्याय ये दोनो द्रव्यके विशेष हैं। गुण विस्तार विशेष है—द्रव्यके प्रत्येक अशमे सदा रहता है। पर्याय आयत विशेष है अर्थात् एकके वाद एक रूपसे सदा प्रवाहित होती हैं। पर्याय द्रव्यात्मक भी होती हैं और गुणात्मक भी। अनेक द्रव्योमे ऐक्यके बोधमे कारण द्रव्य पर्याय है। उसके दो भेद हैं—समानजातीय और असमानजातीय। अनेक पुद्गलोके मेलसे निष्पन्न स्कन्ध समानजातीय द्रव्य पर्याय है। तथा जीव और पुद्गलके सयोगसे निष्पन्न देव मनुष्य आदि असमानजातीय द्रव्यपर्याय है।

गुणपर्यायके भी दो भेद हैं—स्वभाव पर्याय, विभाव पर्याय। समस्त द्रव्योंके अपने-अपने अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रकट होनेवाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप अनेकताकी अनुभूति स्वभाव पर्याय है। तथा रूपादि या ज्ञानादिके स्व और पर कारणके द्वारा प्रवर्तमान पूर्व और उत्तर अवस्थामे होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमे आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकताकी प्राप्ति विभावपर्याय है।

अमृतचन्द्रजीने मोहका लक्षण तत्त्वको न जानना कहा है। यह लक्षण बहुत ही उपयुक्त है। तत्त्वको न जाननेके कारण ही अज्ञानी प्राणी मोहमे पडता है। यदि तत्त्वको जान ले तो मोह दर हो जाये।

गाथा ९५ मे आचार्य कुन्दकुन्दने द्रव्यके लक्षण उत्पाद-व्यय-ध्रीव्य तथा गुण-पर्याययुक्त कहे हैं। अमृतचन्द्रजीने उसकी व्याख्यामे इन्हे दृष्टान्तपूर्वक स्पष्ट करते हुए गुणके दो भेद कहे हैं— सामान्य और विशेष। तथा अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सम्राद्य, कियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व और अगुरुलघुत्व आदिको सामान्य गुण कहा है, तथा अवगाहहेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणता, वर्तनाहेतुता, रूपादिमत्ता, और चेतनत्वको विशेष गुण कहा है।

आचार्य देवसेनकी आलापपद्धितमे गुणोके भेदोका विस्तारसे कथन होनेसे स्व०डा०ए०एन० उपाध्येने प्रवचनसारकी अपनी प्रस्तावनामे यह सम्भावना व्यक्त की है कि अमृतचन्द्र आलाप-पद्धितसे परिचित थे। किन्तु हमे यह नहीं जचता, क्योंकि अमृतचन्द्रने निश्चयनय और व्यवहार-नयके किसी भी भेदका निर्देश नहीं किया जो आलाप पद्धितमे विणत है। अमृतचन्द्रके उत्तरकालीन टीकाकार ब्रह्मदेव और जयसेनकी टीकाओमे उनका प्रयोग पाया जाता है। ये दोनो टीकाकार आलापपद्धितसे सुपरिचित थे।

अमृतचन्द्रजीने प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारकी टीकामे अस्तित्व या सत्ता, उत्पाद व्यय घ्रीव्य, और गुण-पर्यायका जो स्पष्ट विवेचन किया है जो अन्यत्र नहीं देखा जाता। अस्तित्वका वर्णन करते हुए वह कहते हैं—अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव है और वह अन्य साधनसे निरपेक्ष होनेके कारण अनादि अनन्त है। तथा द्रव्य गुण पर्यायका अस्तित्व एक ही है भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि गुण पर्यायें द्रव्यसे ही निष्पन्न होती हैं, और द्रव्य गुण पर्यायोंसे निष्पन्न होता है। इसी तरह उत्पाद-व्यय-भीव्य और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है, क्योंकि

उत्पाद व्यय घ्रीव्य द्रव्यरूप हैं और द्रव्य उत्पाद व्यय घ्रीव्यरूप है।

उन्होने अस्तित्वके दो भेद किये है स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व। उक्त कथन स्वरूपा-स्तित्वका है। गाथा ९८ की टीकामे वह लिखते हैं—

द्रव्योंसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सब द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं। और स्वभाव सिद्ध इसलिये हैं कि अनादि-निधन है। जो अनादि अनन्त होता है वह अन्य साधनोकी अपेक्षा नहीं रखता। जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो पर्याय है। जैसे मनुष्य या स्कन्ध। द्रव्य तो त्रिकालस्थायी होता है। इस प्रकार उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय तथा उत्पाद व्यय ध्रीव्यको खूब स्पष्ट किया है।

उत्पाद व्ययके विना नहीं होता। व्यय उत्पादके बिना नहीं होता और उत्पाद व्यय दोनों ध्रीव्यके बिना नहीं होते। तथा घ्रीव्य उत्पाद व्ययके विना नहीं होता। अत. जो उत्पाद है वहीं व्यय है। जो व्यय है वहीं उत्पाद व्यय है वहीं उत्पाद व्यय है। जो घ्रीव्य है वहीं उत्पाद व्यय है। जो से—जो घटका उत्पाद है वहीं मिट्टीके पिण्डका विनाश है क्योंकि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायका विनाश हुए बिना घट उत्पन्न नहीं होता। जो मिट्टीके पिण्डका विनाश है वहीं घट का उत्पाद है, क्योंकि अभाव भावान्तर स्वभावरूप देखा जाता है। जो घटका उत्पाद और पिण्ड का विनाश है वहीं मिट्टीकी घ्रवता है, क्योंकि पर्यायके बिना द्रव्यकी स्थित नहीं है। जो मिट्टीकी घ्रवता है वहीं घटको उत्पत्ति और पिण्डका विनाश है, क्योंकि द्रव्यकी घ्रवताके बिना पर्याय नहीं होती।

यदि ऐसा नहीं माना जाता है तो उत्पाद व्यय ध्रीव्यको भिन्न-भिन्न मानना होगा और ऐसी स्थितिमे केवल उत्पाद मानने पर घटका उत्पाद नहीं होगा। होगा तो असत्का' उत्पाद होगा, क्योंकि मिट्टीकी पिण्ड पर्यायके विनाशसे घटका उत्पाद होता था। वह आप मानते नहीं, उसके विना घट उत्पन्न नहीं होगा। घटके उत्पन्न न होने पर सभी पदार्थोंका उत्पाद नहीं होगा। असत्का उत्पाद मानने पर आकाशके फूल आदि असभव वस्तुओंका भी उत्पाद मानना होगा। तथा केवल विनाश मानने पर विनाशका कारण न होनेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश नहीं होगा। क्योंकि घटके उत्पन्न होनेसे मिट्टीके पिण्डका विनाश होता था। यदि सत्का विनाश मानेंगे तो ज्ञानादिका भी नाश मानना होगा। तथा केवल ध्रीव्य मानने पर मिट्टीको स्थिति नहीं रहेगी। क्योंकि पिण्डादि पर्यायके बिना मिट्टीको स्थित नहीं है। या फिर मिट्टीको सर्वथा नित्य या सर्वथा क्षणिक मानना होगा। यहो दशा अन्य सब पदार्थोंको भी प्राप्त होगी। इसल्पिये उत्तरोत्तर पर्यायों के उत्पाद और पूर्व पूर्व पर्यायोंके विनाश तथा मूलवस्तुकी ध्रोन्यतारूप श्रैलक्षण्यसे युक्त द्रव्य मानना चाहिये।

किन्तु उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायके आश्रित है और पर्याय द्रव्यके आश्रित है। ये सब मिल-कर एक ही द्रव्य है। द्रव्य समुदायों है, अत वह उत्पाद व्यय ध्रौव्यका समुदाय है। जैसे वृक्ष स्कन्ध मूल और शाखाका समुदायरूप है इसी प्रकार समुदायों द्रव्य पर्यायोका समुदायात्मक है। और पर्याय उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप हैं। यदि उत्पाद व्यय ध्रौव्य पर्यायोका न मानकर द्रव्यका ही माना जाये तो सब गडबड़ा जाये। जैसे यदि द्रव्यका नाश माना जाये तो एक ही क्षणमे सब द्रव्योका नाश होनेसे जगत् द्रव्यके शून्य हो जाये। यदि द्रव्यका उत्पाद माना जाये तो प्रति समय द्रव्यके उत्पन्त होनेसे द्रव्योकी सख्या अनन्त हो जावे तथा असत्की उत्पत्तिका प्रसग आवे। इसी तरह द्रव्यको ध्रुव

मानने पर क्रम-क्रमसे होनेवाली पर्यायोका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव हो जाये। अत उत्पाद व्यय ध्रीव्य पर्यायाध्रित हैं और पर्याय द्रव्याध्रित हैं। तथा ये सब मिलकर एक द्रव्य होता हैं। गाथा ९९ की टीका बहुत महत्त्वपूर्ण है जो प्रकारान्तरसे पर्यायोकी क्रमबद्धता पर प्रकाश डालती है।

उन्होंने दो शब्दोका प्रयोग किया है—द्रव्यवास्तु बीर द्रव्यवृत्ति। द्रध्यवास्तुसे उनका अभिप्राय है—द्रव्यका आश्रय अर्थात् उसके प्रदेशरूप स्वक्षेत्र। तो द्रव्य तो एक और अखण्ड है किन्तु उसका जो विस्तार है उस विस्तारके क्रममे वर्तमान जो सूच्म अश हैं वे कहलाते हैं प्रदेश। इन प्रदेशोके ही कारण आकाश सर्वव्यापी और शेप द्रव्य अव्यापि कहे जाते है। तो जैसे एक भी द्रव्यके प्रदेश होते हैं वैसे ही द्रव्यका अस्तित्व एक होने पर भी उसमे जो प्रति समय परिवर्तन होता है उन्हे पर्याय कहते है। अमृतचन्द्रजीने प्रदेशोको 'विष्कम्भक्षमप्रवृत्तिर्वात' सूक्ष्म अश कहा है। विष्कम्भ-विस्तार एकार्थक हैं। एक अखण्ड द्रव्यका जो एक प्रदेश हैं वह दूसरा नहीं है। जो दूसरा प्रदेश हैं, वह तीसरा नहीं है, ऐसा विचार करने पर द्रव्य अपने विस्तारक्रमसे बहु-प्रदेशी सिद्ध होता है। तथा एक द्रव्यकी एक समयकी पर्याय दूसरे समयवर्ती पर्याय नहीं है। दूसरे समयवर्ती पर्याय तीसरे समयवती नहीं है। ये प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवृत्ति सूक्ष्म अश है। पञ्चा-घ्यायीकारने द्रव्य द्रव्यारा, गुण गुणाशक्ष्पमे इनका वर्णन वहुत विस्तारसे किया है।

अमृतचन्द्रजीने इन्हें स्पष्ट करनेके लिये मोतियोकी मालाका उदाहरण दिया है। जैसे मोतियोकी मालाके सभी मोती अपने-अपने स्थानमे चमकते हैं। जब माला फेरते हैं तो आगे-आगेके मोती अपने अपने स्थान पर उदित होते जाते हैं और उनसे पूर्वके मोतो विलय होते जाते हैं। किन्तु उनमे पिरोया गया डोरा एकरूपसे अवस्थित रहता है। इसी प्रकार परिणमनशील नित्य द्रव्यमे सभी पर्याय अपने-अपने समयमें प्रकाशित होते हुए उत्तरोत्तर परिणाम उत्पन्न होते हैं, पूर्व पूर्व परिणाम विलय होते हैं तथा सर्वत्र पर्यायोमे अनुस्यूत प्रवाह अवस्थित रहता है। यही उत्पाद-व्यय ध्रीव्यरूपता है।

यहाँ जो विष्कम्भक्तम प्रवृत्तिवृत्ति सूक्ष्माशको प्रदेश तथा प्रवाहकम प्रवृत्तिवृत्ति सूक्ष्माशको परिणाम या पर्याय कहा है, आगे गाथा १४१ की टीकामे इन्हीं समूहको तिर्यक् प्रचय और उच्चं प्रचय नाम दिया है। और प्रदेशों समूहको तिर्यक् प्रचय तथा समय-समयमे होनेवाली पर्यायों समूहको उच्चं प्रचय कहा है। तथा कहा है कि सब बहुप्रदेशो द्रव्योमे तिर्यक् प्रचय होता है। परन्तु काल द्रव्यमे नहीं होता, क्यों कि वह शक्तिरूपसे भी एक प्रदेशों है। उच्चं प्रचय तो सभी द्रव्योमे अनिवायं है, क्यों कि द्रव्यकों वृत्ति तिकालवर्ती है। किन्तु इतना अन्तर है कि काल द्रव्यके सिवाय शेष द्रव्योका उच्चं प्रचय समयविशिष्ट वृत्तियोका प्रचय है और समयोका प्रचय काल द्रव्यका प्रचय है। इस अन्तरका कारण यह है कि शेष द्रव्योकी वृत्ति तो समयसे भिन्न है, इसिलए उसे समय विशिष्ट वृत्ति कहा है, किन्तु काल द्रव्यकी वृत्ति तो स्वय समयरूप है, क्यों कि समय काल द्रव्यकी ही तो पर्याय है।

गाथा १४२ की टीकामे इसे और भी स्पष्ट किया है। यह सब कथन आचार्य अमृतचन्द्रकी ही देन है।

जैनदर्शनमें काल द्रव्यको एकप्रदेशी क्यो माना गया इसकी उपपत्ति भी गाथा १४४ की टीकामे अमृतचन्द्रने दी है जो अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आई।

जो पहले स्वरूपास्तित्व कहा था वह द्रव्यका स्वभाव ही है उसीसे स्व और परका भेद-ज्ञान होता है। अत उसे ही पद पद पर जाननेकी प्रेरणा अमृतचन्द्र जी करते हैं। उसके होने पर ही मोह दूर होता है।

गाया १५५ मे आचार्य कुन्दकुन्दने उपयोगके शुभ अशुभ दो भेद किये हैं। अमृतचन्द्रजी ने उपयोगके शुद्धऔर अशुद्ध भेद करके अशुद्धके शुभ और अशुभ भेद किये हैं। यह उनका वैशिष्टय है। निरुपराग उपयोग शुद्ध होता है, सोपराग अशुद्ध होता है। उपरागके भी दो भेद हैं—एक विशुद्धि-रूप और एक सक्लेशरूप। विशुद्धिरूप राग शुभ है। सक्लेशरूप अशुभ है। यह शुभ अशुभरूप उपयोग ही पर द्रव्यके संयोगमे कारण होता है। शरीर वचन मन ये सब पर द्रव्य है। स्व और परका ज्ञान न होनेसे ही जीव पर द्रव्यमे प्रवृत्ति करता है, अत स्व द्रव्यमे प्रवृत्तिके लिए भेद-ज्ञान आवश्यक है।

गाथा १८४-१८५ में कहा है कि पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म नहीं है, क्योंकि आत्मा पर द्रव्यके ग्रहण और त्यागसे रहित है। इन परसे प्रश्न हुआ तब आत्मा कैसे पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया या छोडा जाता है। उत्तरमें कहा है कि ससार अवस्थामें जीव अपने परिणामोको करता है। उनको निमित्त करके पुद्गल कर्म स्वय ही जीवसे बँधते या छूटते हैं।

गाथा १८९ की टीकामे इस कथनका सार उपस्थित किया गया है— जो इस प्रकार है—

'राग परिणाम ही आत्माका कर्म है वही पुण्य पापरूप है। राग परिणामका ही आत्मा कर्ती है, उसीका ग्रहण और त्याग करनेवाला है, यह शुद्ध द्रव्यका निरूपण करनेवाले निश्चय- नयका कथन है। और पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म है वही पुण्य पापरूप है, आत्मा पुद्गल परिणामका कर्ती, ग्रहण और त्याग करनेवाला है। यह अशुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहार- नयका कथन है। ये दोनो ही नय हैं, क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनो रूपसे द्रव्यकी प्रतीति होती है। किन्तु यहाँ निश्चयनय साधकतम होनेसे ग्रहण किया गया है, क्योंकि साध्य है, शुद्ध आत्मा और निश्चयनय द्रव्यकी शुद्धताका प्रकाशक है, अत वही साधकतम है, अशुद्ध आत्माका प्रकाशक व्यवहारनय साधकतम नही है।

इस प्रकार अमृतचन्द्रजीने व्यवहारनयको स्वीकार करते हुए भी मोक्षमार्गमे निश्चयनयको ही साधकतम कहा है। आगे कहा है जो साधु शुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले निश्चयनयसे निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्यका कथन करनेवाले व्यवहारनयके मोहमे पडकर परद्रव्यमे ममत्व करता है वह शुद्धात्म परिणतिरूप मुनिमार्गको दूरसे ही छोडकर अशुद्धात्मपरिणतिरूप कुमार्गमे जाता है।

ज्ञेयाधिकारके अन्तमे और चरणानुयोग चूलिकाके प्रारम्भमे अमृतचन्द्रजीने दो पद्य बढे महत्त्वके कहे हैं—

> द्रव्यानुसारि चरण चरणानुसारि द्रव्य मियो द्वयमिद ननु सव्यपेक्षम् । तस्मान्मुमुक्षुरिघरोहतु मोक्षमागँ द्रव्य प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य ॥

अर्थ-चारित्र द्रव्यके अनुसार होता है और द्रव्य चारित्रके अनुसार होता है। ये दोनो सापेक्ष है। इसलिए या तो द्रव्यका आश्रय लेकर या चारित्रका आश्रय लेकर मुमुक्षु मोक्षमार्गमे आरोहण करे।

द्रव्यस्य मिद्धो नम्णम्य मिद्धिः द्रव्यस्य मिद्धिः नम्णम्य मिद्धौ । नुद्ध्वेति गर्भाविश्ना परेऽपि द्रव्याविषद्धं नम्णं नरन्तु ॥

वर्ष-द्रव्यकी निदिमें नारिक्षकी निदिक्षि । नारिक्षकी निदिक्षे द्रव्यकी मिदि है, यह

जानकर कर्मोंने अविरत इसरे भी द्रव्यमे अविरुद्ध चारियका आचरण करो।

ये दो पण द्रव्य और नारियको परम्पर गांपेशना बालाते हैं। यहां द्रव्यसे मनत्र आतम-द्रव्यसे है। उमीके स्वरूपयोधके लिये प्रयम दो अधिकार गते गये हैं। नदनन्तर नारियका हथन है। अत नारियको गिद्धिके लिए द्रव्यको मिद्धि, उमके यथार्थं ग्वरूपका जानपूर्वक श्रद्धान आव-स्वक है और नारियको गिद्धिमे ही शुद्ध आत्मद्रव्यको निद्धि-प्राप्ति होतो है। अन नारियका पालन करना नाहिए। शुद्ध आत्मद्रव्यको प्रतोनिके बिना नारियका पारन मंगारका उन्छेद नहीं कर सकता। जो गगारका उन्छेद न करे वह नारिय धर्म कैमे हो गगना है।

प्रवचनमारकी टीकाफे अन्तमे ४७ नगोफे द्वारा आत्माका कथन विया गमा है। वे नय हैं—
द्रव्यनय १, पर्यायनय २, अन्तित्वनय ३, नास्तित्वनय ४, अम्तित्वनान्तित्वनय ५, अवक्तव्यनय ६,
अम्तित्वावक्तव्यनय ७, नान्तित्यावक्तव्यनय ८, अस्तित्व-नान्तित्वावक्तव्यनय ९, विकल्पनय १०,
अविकल्पनय, ११, नामनय १२, स्थापनानय १३, द्रव्यनय १८, भावनय १५, सामान्यनय १६, विशेषनय १७, नित्यनय १८, अनित्यनय १९, गर्वंगतनय २०, अमर्वंगतनय २१, श्रव्यनय २२, अकून्यनय २३, जानजे याद्वेतनय २४, जानजे यद्वेतनय २५, नियतिनय २६, अनियतिनय २७, स्वभावनय २८, अम्बभावनय २९, कालनय ३०, अकालनय ३१, पुरुपकारनय ३२, देवनय ३३, ईश्वरनय ३४, अनीव्वरनय ३५, गुणिनय ३६, अगुणिनय ३७, कर्तृनय ३८, अकर्तृनय ३९ भोक्तृनय ४०,
अभोक्तृनय ४१, कियानय ४२, जाननय ४३, व्यवहारनय ४४, निश्चयनय ४५, अशुद्धनय ४६,
गुद्धनय ४७। इनमे प्राय सभी मतवाद आ जाते हैं।

## समयसार टीका-

आचार्यं कुन्दकुन्दने अपने ग्रन्थको ममयप्राभृत नाम दिया है। यथा—'वोच्छामि समय-पाहुड'। किन्तु अमृतचन्द्रने अपनी टीकाके प्रथम मगल क्लोकमे 'नम समयमाराय' लिखा और ग्रन्थका नाम समयसार ही रूढ हो गया। उन्होने अपनी टीकामे उपसंहारात्मक जो पद्य लिखे वे भी ममयसार कल्काके नामसे ख्यात हुए। अर्थात् वे पद्य समयसाररूपी मन्दिरके शिखर पर कल्काके तुल्य है। उन पर आचार्यं शुभचन्द्रने संस्कृत टीका रची। राजमल्लने ढुढारी भाषामे उनकी टीका रची। उसे पढकर कविवर बनारसीदासने नाटक समयसार रचा जिसमे उन्होंने लिसा—

'नाटक सुनत हिय फाटक खुलत हैं'

अर्थात् समयसार नाटकको सुननेसे हृदयके फाटक पुल जाते हैं। समय सारको नाटकका रूप देनेका श्रेय भी अमृतचन्द्रको ही है। प्रथम गाथाकी उत्यानिका है—अथ स्त्रावतार। जव नाटक प्रारम्भ होता है तो रगमच पर स्त्रधार आता है। यह स्त्रावतार भी उसीका प्रतिनिधि है। ३८वी गाथाके अन्तमे लिखा है 'पूर्वरङ्ग समाप्त'।

इसका मतलब है कि सूत्रधारका कार्य समाप्त हुआ। अब नाटक प्रारम्भ होता है। आगे

लिखा है-

'अथ जीवाजीवावेकीभूती प्रविशत ।' अर्थात् जीव और अजीव दोनो एकमेक होकर रगमचपर प्रवेश करते हैं। ससाररूपी नाटकका यही तो सूत्रपात है कि जीवने सोपाधि स्वरूपको ही अपना स्वरूप मान लिया है उसे जड और चेतनका बोध नहीं है। इसीका चित्रण छहढालाकी प्रथम ढालमे प० दौलतराम जी ने किया है।

दूसरे कर्तृंकर्माधिकारके प्रारम्भमे लिखते है—जीव और अजीव ही कर्ता और कर्मका वेष धारण करके प्रवेश करते हैं।

समयसारके दूसरे टीकाकार जैयसेनने भी अमृतचन्द्रका ही अनुसरण करते हुए उसमे भी निश्चयनय और व्यवहारनयका प्रयोग किया है' यथा—

'इस प्रकार जीवाजीवाधिकाररूपी रगभूमिमे श्वगार सिहत पात्रके समान दोनो व्यवहार-नयसे एकीभूत होकर प्रविष्ट हुए और निश्चयसे तो श्वगार रिहत पात्रकी तरह जुदे होकर चले गये।'

तथा कर्तृकर्माधिकारके प्रारम्भमे जयसेन ने कहा है-

'पूर्वोक्त जीवाजीवाधिकारकी रगमूमिमे जीव अजीव ही यद्यपि शुद्धिनश्चयसे कर्ता कर्म भावसे रहित हैं तथापि व्यवहारनयसे कर्ता कर्म के वेष से श्रृङ्कारसहित पात्र की तरह प्रवेश करते है।'

तीसरे पुण्यपापाधिकारके प्रारम्भमे कहा है—एक ही कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य और पापरूपसे प्रवेश करता है। अर्थात् पुण्य-पाप मूलमे एक ही हैं। इसीप्रकार आस्रव, सवर, निर्जरा, बन्ध, मोक्ष सबका प्रवेश और निकास कराकर अन्त मे सर्विवशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। किन्तु इसे निकाला नहीं गया है। यहीं तो ज्ञानपुज शुद्ध आत्मा है जो बन्ध मोक्ष आदि के कारणभूत परिणामों से रहित है। इसप्रकार समयसारको नाटकका रूप देकर आचार्य अमृतचन्द्रने समयसारको अपनी टीकाके द्वारा उसके हार्दको जिसरूपमे प्रस्पष्ट किया है उससे समयसार समयसार बन गया है। टीकाकी प्रत्येक पित्रमे अध्यात्मका रस भरा हुआ है। जिसका पान करके अन्तरात्मा प्रफूल्लित हो उठता है।

ग्रन्थका नाम समय प्राभृत होनेसे सबसे प्रथम समयका कथन है, जीव नामक पदार्थ समय है क्योंकि समयसे अर्थात् एकत्वरूपसे एक साथ जानता भी है और परिणमन भी करता है, सम-उपसर्ग पूर्वक अय् धातुका अर्थ गमन भी है जानना भी है। उसका प्रकाशक शास्त्र समय-प्राभृत है।

अगो गाथा ३ की टीकामे समय शब्दसे सभी अर्थ-पदार्थ लिये है, क्योंकि समय से अर्थात् एकी-भावसे अपने गुण-पर्यायोको प्राप्त करते हैं। दोनो ही स्थानोमे प्रत्येक द्रव्यके एकत्वको वतलाते हुए अमृतचन्द्रने लिखा है कि अनन्त द्रव्योंके हिले मिले समूहमे रहते हुए भी सभी द्रव्य अपने मे निमग्न अनन्त धर्मोके समूहको अपनाये हुए हैं, किन्तु परस्परमे एक द्रव्य दूसरे द्रव्योको अपनाये हुए नही है। अत्यन्त प्रत्यासित्त होने परभी अपने स्वरूपसे च्युत न होकर पररूपसे परिणमन नही करते। अत वे टाकीसे उकेरे हुएके समान सदा रहते हैं। द्रव्योकी यह स्वतंत्रता ही अध्यात्मका प्राण है। इसी से अमृतचन्द्र जी ने अपनी टीकामे इसपर विशेष जीर दिया है।

गाथा ६ की टीकामे शुद्ध आत्माका कथन करते हुए कहा है-

ससार अवस्थामे अनादि बन्घपर्यायके कथनकी अपेक्षा यह आत्मा दूघ और पानीकी तरह कर्मपुद्गलोके साथ यद्यपि एकरूप हो रहा है तथापि द्रव्यस्वभावके कथनकी अपेक्षा कपायके

उदयवश होनेवाले शुभाशुभ भावोंके स्वभावरूप परिणमन नहीं करनेसे प्रमत भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वहीं आत्मा समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्नरूपसे उपासना किये जानेपर शुद्ध कहा जाता है। अर्थात् एक द्रव्य तो अन्य द्रव्यरूप होता नहीं। परद्रव्यके सयोगसे मिलनता आती है, किन्तु द्रव्यहिष्टसे तो द्रव्य शुद्ध ही अनुभवमे आता है, पर्यायदृष्टिसे तो वह मिलन ही है।

आत्माकी अशुद्धताका कारण केवल परद्रव्य सयोग ही नही है। अखण्ड आत्माका दर्शन ज्ञान चारित्ररूपसे भेदन करके कथन करने से भी अशुद्धता आती है। यह वात गाथा ७ मे कही है, क्योंकि धर्म और धर्मीमे स्वभावसे अभेद है, किन्तु कथन द्वारा भेद उत्पन्न करके ऐसा कहा जाता है कि आत्मामे दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसा करनेका कारण यह है कि उसके विना आत्माका स्वरूप समझाया नही जा सकता। इसीलिये व्यवहारनयकी आवश्यकता होती है क्योंकि व्यवहारके बिना परमार्थका कथन नही हो सकता। फिर भी व्यवहार तो व्यवहार ही है, परमार्थका प्रतिपादक होनेपर भी वह परमार्थ नही है। इससे उसकी उपयोगिता परमार्थको समझनेके लिये है। गाथा १२ मे यही स्पष्ट किया है—

'परम भावर्दीशयोके लिये शुद्धका कथन करनेवाला शुद्धनय जानने योग्य है, किन्तु जो अप-रम भावमे स्थित हैं वे व्यवहार द्वारा उपदेश करनेके योग्य है।'

अमृतचन्द्र जी ने परम भावको शुद्ध स्वर्णके समान कहा है और सोनेकी नीचेकी अशुद्ध दशाओं के समान अपरम भाव कहा है। और अपरम भावमें स्थितोंके लिये उस समय व्यवहारनयकों ही उपयोगी कहा है।

इसके भावार्थंमे प० जयचन्दजी ने लिखा है-

जबतक यथार्थ ज्ञान श्रद्धानकी प्राप्तिरूप सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति न हुई हो तब तक जिन वचनोका सुनना, धारण करना, जिन वचनोके उपदेशक गुरुकी भिक्त, जिन बिम्बदर्शन आदि व्यवहारमार्गमे लगना प्रयोजनवान् है। और जिनको ज्ञान श्रद्धान तो हुआ पर साक्षात्प्राप्ति नहीं हुई तब तक परद्रव्यका आलम्बन छोडनेरूप अणुवत, महाव्रतका ग्रहण, समिति, गुप्ति, आदि व्यवहारमार्गमे प्रवतंन करना कराना आदि व्यवहारनयका उपदेश करना प्रयोजनवान् है। अमृतचन्द्र जी ने भी लिखा है—

व्यवहरणनय स्याद्यद्यपि प्राक्पदव्या-मिह निहितपदाना हन्त हस्तावलम्ब । तदपि परममर्थे चिच्चमत्कारमात्र परविरहितमन्त पश्यता नैष किञ्चित् ॥ ५ ॥

अर्थ — व्यवहारनयको यद्यपि इस प्रथम पदवीमे (जब तक शुद्ध स्वरूपको प्राप्ति न हो तब तक ) जिन्होने पैर रखा है ऐसे पुरुषोके लिये हस्तावलम्ब कहा है। तो भी जो पुरुप चैतन्य चमत्कारमात्र, परद्रव्य भावोंसे रहित परम अर्थको (जो शुद्धनयका विषयभूत है) अन्तरगमे अवलोकन करते हैं उसका श्रद्धान करते हैं तथा उस स्वरूपमे लीनतारूप चारित्रको प्राप्त करते हैं उनके लिये यह व्यवहारनय कुछ भी प्रयोजनवान नहीं है।

इसके पश्चात् ही अमृतचन्द्र जी ने सम्यग्दर्शनका रुक्षण कहा है— आत्माको, जो शुद्धनयसे एकत्वमे निश्चित किया गया है, अपने गुण-पर्यायोमें व्याप्त और

पूर्ण ज्ञानघन है, द्रव्यान्तरसे भिन्न देखना श्रद्धान करना ही नियमसे सम्यग्दर्शन है।'

प० जयचन्द्र जी इसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहते हैं, वह लिखते है—'जब तक व्यवहारनयके विषयभूत जीवादि भेदरूप तत्त्वोंका केवल श्रद्धान रहता है तब तक निश्चय सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता इसलिये सर्वक्रकी वाणीमे जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है वैसा श्रद्धान होनेसे निश्चय सम्यक्त्व होता है।' यह निश्चय सम्यक्त्व वहीं है जिसके होनेपर अनादि मिथ्यादृष्टि जीवको चतुर्थ गुणस्थानकी प्राप्ति होने के साथ उसका अनन्त ससार सान्त हो जाता है। किन्तु आचार्य जयसेन निश्चयचारित्रके अविनाभावीको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। यथा-आर्त रौद्रघ्यानोका परित्यागरूप निर्विकल्प सामायिकमे स्थितको जो शुद्धात्मरूपका दर्शन, अनुभवन, अवलोकन, उपलिघ, सवित्ति, प्रतीति, ख्याति, अनुभूति होती है वही निश्चयनयसे निश्चयचारित्रका अविनाभावी निश्चय सम्यक्त्व या वीतराग सम्यक्त्व है।

गाथा १३ मे आचार्य कुन्दकुन्द भूतार्थनयसे जाने गये जीवादि नव तत्त्वोको सम्यग्दर्शन कहते हैं। तत्त्वार्थसूत्रादिमे तत्त्वार्थ श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहा है। समयसारमे भूतार्थनयसे जाने गए पद अधिक है।

अमृतचन्द्र जी इसकी टीकामे लिखते हैं—

'ये जीवादि नौ तत्त्व तीर्थ प्रवृत्तिके निमित्त अभूतार्थनयसे कहे गये हैं। इनमे एकत्वको प्रकट करनेवाले भूतार्थनयसे एकत्व लाकर शुद्धनयसे व्यवस्थापित आत्माकी अनुभूति—जिसका लक्षण आत्मख्याति है—होती है। अत इन जीवादि नौ तत्त्वोको भूतार्थनयसे जानने पर सम्यग्दर्शन होता ही है।'

इसी टीकामे आगे वे कहते हैं—'ये नौ तत्त्व जीव द्रव्यके स्वभावको दृष्टिसे ओझल करके स्वपर निमित्तक एक द्रव्यकी पर्यायरूपसे अनुभव करने पर भूतार्थ हैं। और सब कालोमे कभी न डिगनेवाले एक जीव द्रव्य स्वभावका अनुभवन करनेपर अभूतार्थ हैं। अत इन नौ तत्त्वोमे भी भूतार्थनयसे एक जीव ही प्रकाशमान है। इस प्रकार यह एकत्वरूपसे प्रकाशमान जीव शुद्धनयसे अनुभवमे आता ही है। यह अनुभव आत्मख्याति ही है और आत्मख्याति सम्यग्दर्शन ही है। इस प्रकार सब कथन निर्दोष है।'

किन्तु आचार्य जयसेन यहाँ भी अभेद रत्नत्रयलक्षण निर्विकल्प समाधिकालमे नौ पदार्थों-को अभूनार्थ कहते हैं। उसी परम समाधिकालमे नौ पदार्थोंमे शुद्ध निश्चयनयसे एक शुद्धात्मा ही प्रकाणित होता है, प्रतीत होता है अनुभूत होता है। वह अनुभूति प्रतीति शुद्ध आत्माकी उपलब्धि है वही निश्चय सम्यक्त्व है।

यह ध्यानमे रखना चाहिए कि कुन्दकुन्द और उनके ब्याख्याकार अमृतचन्द्र केवल सम्यक्त्व सामान्यका स्वरूप कहते है। उसके साथ निश्चय या ब्यवहार पद नहीं लगाते।

इन दोनो टोकाकारोंके कथनोमे यहाँ जो अन्तर पडता है उसका समाधान ब्रह्मदेवकी परमात्मप्रकाश (२।१७) की टीकासे होता है। उसे आगे दिया जाता है—

'सम्यवत्व दो प्रकारका है—सराग सम्यवत्व और वीतराग सम्यवत्व । प्रशम गंवेग अनुकम्पा आस्तिवयकी अभिव्यक्ति जिसका लक्षण है वह सराग सम्यवत्व है। वही व्यवहार सम्यवत्व है। उसके विषयभूत परद्रव्य है। वीतराग सम्यवत्वका लक्षण निज शुद्धात्माकी अनुभृति है वह वीतराग चारित्रका अविनाभावी है। उसे ही निश्चय सम्यवत्व कहते हैं। यहाँ प्रभाकर भट्ट पूटने हैं—आपने

पहले अनेक बार कहा है कि अपनी शुद्ध आत्मा ही जपादेय है इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व होता है। यहाँ आप वीतराग चारित्रके अविनाभावीको निश्चय सम्यक्त्व कहते है। यह तो पूर्वापर विरोध है, क्योंकि अपनी शुद्ध आत्मा ही जपादेय है। इस प्रकारकी रुचिरूप निश्चय सम्यक्त्व गृहस्थ अवस्थामे तीर्थंकर परमदेव आदि के होता है। किन्तु जनके वीतराग चारित्र नही है, अत परस्पर विरोध है। इसका उत्तर देते हैं—उनके शुद्ध आत्मा उपात्य है ऐसी भावनारूप निश्चय सम्यक्त्व तो है किन्तु चारित्र मोहके उदयसे स्थिरता नहीं है। शुद्धात्मभावनासे ज्युत होनेपर भी भरतादि निर्दोध परमात्मा अरहन्त सिद्धोका गुणस्तवन आदि करते हैं उनके चिरत पुराण आदि सुनते है। उनके आराधक आचार्य उपाध्याय साधुओंको दान पूजा आदि करते हैं। अत शुभरागके योगसे सराग सम्यक्त्व कहाते हैं। उनके सम्यक्त्वको जो निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं। वास्तवसे तो वह सराग सम्यक्त्व नामक ज्यवहार सम्यक्त्व ही है।" द्रव्यसप्रहकी टीकामे 'जोवादिसहर्ण सम्मत' का ज्याख्यान करते हुए ब्रह्मदेवजीने कहा है—वीतराग प्रणीत शुद्ध जीवादि तत्त्वके विषयमे चल मलिन अवगाढ रहित रूपसे जो श्रद्धान अर्थात् रुचि है, निश्चय अर्थात् यही है और इसी प्रकार है इसी प्रकारकी निश्चय वृद्धि है वह सम्यन्दर्शन है। वह सम्यन्दर्शन अभेदनयसे आत्मस्वरूप है—आत्माका परिणाम है।'

प० राजमल्लने अपनी पञ्चाध्यायी अमृतचन्द्रजीकी टीकाओके आघारपर ही वनाई है और इसीसे उसे अमृतचन्द्रकी रचना भी समझ लिया गया था। उसके उत्तरार्द्धमें सम्यक्त्वका बढ़ा विशद पाण्डित्यपूर्ण वर्णन है। वह सम्यक्त्वको स्वानुभूतिमूलक ही मानते हैं। अमृतचन्द्रजी भी यही कहते हैं। आत्माका परिणामरूप सम्यग्दर्शन द्रव्यान्तरसे भिन्न आत्माकी झलकके विना कैसे हो सकता है?

जयसेनाचार्यने भी गाथा ३२० की अपनी टीकामे इसे स्वीकार किया है। लिखा है-

'जब कालादि लिब्धवरा भन्यत्व राक्तिकी न्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध परिणामिकभाव लक्षणरूप निज परमात्म द्रव्यके सम्यक् श्रद्धान ज्ञान और अनुचरण पर्यायसे परिणमन
करता है। इस परिणमनको आगम भाषामे औपशमिक क्षायिक या क्षायोपशमिक माव कहते हैं।
अध्यात्मकी भाषामे शुद्ध आत्माके अभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि कहते हैं। जयसेनाचार्यके अनुसार चतुर्थ गुणस्थानमे भी शुद्धोपयोग होता है, किन्तु उस शुद्धोपयोगका अर्थ शुद्ध उपयोग
न होकर शुद्धकी ओर उपयोग होता है। शुद्धकी ओर उपयोग शुद्धनयका अवलम्बन लिए
विना नही हो सकता; क्योंकि व्यवहारनयसे तो आत्माके रिले मिले अशुद्ध स्वरूपका हो दर्शन
होता है। इसीसे आगे समयसारमे शुद्धनयका लक्षण कहा है। जो आत्माको द्रव्यकर्म नोकर्मसे
अस्पृष्ट, नर नारक आदि पर्यायोमे एकरूप, अवस्थित, मेदरहित, असयुक्त देखता है वह शुद्धनय
है। इस शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी श्रद्धाके बिना सम्यक्त्व नही हो सकता। कुछ विद्वानोको
भी यह श्रम है कि शुद्ध आत्माकी श्रद्धा मुनिको हो होती है। किन्तु यह ठीक नही है।

समयसारके निर्जराधिकारमे सम्यग्दृष्टीका विशेष वर्णन है। गाथा १९३ मे उसके उप-

भोगको निर्जराका कारण कहा है। इसकी टीकामें अमृतचन्द्रजीने कहा है-

'विरागीका उपभोग निर्जराके लिए होता है। और मिथ्यादृष्टिके रागादि भावोके सन्द्रावसे चेतन अचेतन द्रव्यका उपभोग बन्धके निमित्त ही होता है।'

यहाँ यह ध्यानमे रखना चाहिए कि सम्यग्दृष्टिके विपक्षमे मिथ्यादृष्टिका निर्देश है। जयसेनने भी ऐसा ही अर्थं किया है—निथ्यादृष्टि जीवके राग द्वेष मोहका सद्भाव होनेसे बन्धका कारण है। सम्यग्दृष्टि जीवके रागद्वेष मोहका अभाव होनेसे समस्त भीग भी निर्जराका कारण होता है।

आगे शिष्य प्रश्न करता है—राग द्वेष मोहके अभाव होनेपर निर्णराका कारण कहा है। सम्यग्दृष्टिके तो रागादि हैं तब निर्जराका कारण कैसे है ? इसका उत्तर देते हुए जयसेनाचार्य िलखते हैं 'इस ग्रन्थमे वास्तिवक रूपमे वीतराग सम्यग्दृष्टिका ग्रहण है जो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सराग सम्यग्दृष्टि है उसका गौणरूपसे ग्रहण है। मिथ्यादृष्टिसे असयत सम्यग्दृष्टिके अनन्तानु-बन्धी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न रागादि नही हैं। श्रावकके अप्रत्या-ख्यान क्रोध मान माया लोभ जनित रागादि नही हैं। तथा सम्यग्दृष्टिके सवरपूर्वक निर्जरा होती है और मिथ्यादृष्टिके बन्धपूर्वक निर्जरा होती है। इस कारणसे मिथ्यादृष्टिको अपेक्षा सम्यग्दृष्टि अबन्धक है।

गाया १७३-१७६ की टीकामे भी जयसेनाचार्यने विस्तारसे उक्त बातको कहा है।

भाषा टीकाकार जयचन्दजीने लिखा है कि यहाँ मिथ्यात्व सिंहत अनन्तानुबन्धीका राग प्रधान है। मिथ्यात्वके बिना चारित्रमोहसम्बन्धी जदयके परिणामको यहाँ राग नहीं कहा। इसिलिए अमृतचन्द्रजीने सम्यग्दृष्टिके ज्ञान वैराग्य शक्तिका अवश्य होना कहा है। अमृतचन्द्रजीके कथनको दृष्टिमे रखते हुए प० जयचन्दजीका कथन सम्यक् प्रतीत होता है, क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्दने भी सम्यग्दर्शनसे भ्रष्टको ही भ्रष्ट कहा है। समयसार भी जसीकी पृष्टि करता है।

गाथा ७ मे जो ज्ञानीके दर्शन ज्ञान चारित्रका निषेध करके उसे शुद्ध ज्ञायक कहा है उससे ज्ञानकी प्रधानताका सूत्रपात होता है। और वह पूरे समयसारमे अनुस्यूत होता हुआ अन्तिम सर्विवशुद्ध ज्ञानाधिकारमे ही समाप्त होता है। समयसारका ज्ञानी सम्यग्दृष्टि है उसका श्रावक या मुनि होना आवश्यक नही है। यद्यपि वही व्रतादि धारण करके श्रावक और मुनि होता है। गा० १५१-१५३ इसपर प्रकाश डालती है। गाथा १५१ मे कहा है परमार्थ अथवा आत्मा समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। उसमे स्थित मुनि निर्वाण प्राप्त करते है, किन्तु जो परमार्थभूत आत्माके ज्ञानसे शून्य हैं और तप व्रत करते हैं उन्हे सर्वज्ञ वालतप वालवत कहते है।

आगे कहा है—जो परमार्थसे बाह्य हैं वे अज्ञानवश पुण्यकी इच्छा करते है। यद्यपि पुण्य ससारका कारण है, किन्तु वे मोक्षका कारण जो आत्मा है उसे नहीं जानते। अमृतचन्द्रजीने अपनी टीकामे इसे खुब स्पष्ट किया है।

समयसारकी गाथाओं निवद्ध अध्यात्मके रहस्यके खोलनेका श्रेय अमृतचन्द्रजीको ही है। उन्होंने जो कुछ प्रतिफलित किया है उसीके आधार पर किया है। कर्ताकर्माधिकार समयसारका सारभूत है। जो आत्माको पौद्गलिक कर्मोंका कर्त्ता और भोक्ता मानते हैं वे मिन्या-हिष्ट है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्त्ता भोक्ता नहीं हो सकता। अमृतचन्द्रजीने अपने 'व्याप्य-व्यापकता' आदि कलशके द्वारा उसे खूव प्रस्पष्ट किया है। यह कलश नाथा ७५ की टीकामे हैं जिसमे ज्ञानीका स्वरूप कहा है।

जीव और पुद्गलके परिणामोमे परस्परमे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्धमात्र है तथापि कर्ता कर्म भाव नहीं है। इस प्रकरणमे आचार्य कुन्दकुन्दने निश्चयनय और व्यवहार नयके पक्षोको स्पष्ट करके कहा है कि समयसार पक्षातिकान्त है। इस गाथा १४२ को स्पष्ट करनेके लिए अमृतचन्द्रजीने जो कलश रचे है उनमे अमृत भर दिया है। व्यवहार या निश्चयका पक्ष लेकर व्यर्थ ही परस्परमे झगडते हैं। दोनो समकक्ष नही हो सकते। व्यवहार असत्यार्थ है, किन्तु सर्वथा असत्यार्थ नही है। जीवाजीवाधिकारमे इसे स्पष्ट किया है। किन्तु जैसे व्यवहार हेय है वैसे शुद्धनय हेय नही है यद्यपि अन्तमे वह भी छूट जाता है। अमृतचन्द्रजीने कहा है—

'इंदमेवात्र तात्पर्यं हेय शुद्धनयो न हि।

नास्ति बन्धस्तदत्यागात् तत्त्यागाद् बन्ध एव हि ॥'

'यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनघ हेय नही है, क्योंकि शुद्धनयमे स्थित रहनेसे कर्मबन्घ नहीं होता । किन्तु उसे छोड देनेसे बन्घ अवश्य होता है ।'

निर्जराधिकारमे अमृतचन्द्रजीने अपनेको सम्यग्दृष्टि मानकर अवन्धक माननेवालोको कलश १३७ द्वारा अच्छो फटकार दी है—इसी निर्जराधिकारमे आचार्य कुन्कुन्दने गाथा २०१-२०२ मे कहा है—'जिस जीवके रागादिका लेशमात्र भी पाया जाता है वह सर्व आगमोका ज्ञाता होने पर भी आत्माको नही जानता। आत्माको नही जानते हुए वह अनात्माको भी नही जानता। इस तरह जो जीव-अजीवको नही जानता वह सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकता है।

इसकी टीकामे अमृतचन्द्रजीने रागादिका अर्थ अज्ञानमय भाव किया है। उसीको लेकर प० जयचन्द्रजीने अपनी टीकामे जो भावार्थ दिया है उसे नीचे उद्धृत करते हैं—

'यहाँ राग कहनेसे अज्ञानमय राग द्वेष मोह भाव िलये गये हैं। उसमे भी अज्ञानमय कहने से मिथ्यात्व अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादि समझना। मिथ्यात्वके बिना चारित्र मोहके उदयका राग' नही लेना। क्यों कि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके चारित्रमोहके उदय-सम्बन्धी राग है। वह ज्ञानसिहत है, उसको रोगके समान जानता है, उस राग के साथ राग नही है, कमोंदयसे जो राग हुआ है उसे मेटना चाहता है। और जो रागका लेशमात्र उसके नहीं कहा, सो ज्ञानोंके अशुभ राग तो अत्यन्त गौण है, परन्तु शुभराग होता है। उस शुभ रागको अच्छा समझ लेशमात्र भी उस रागसे राग करे तो सर्वशास्त्र भी पढ लिये, मुनि भी होकर व्यवहारचारित्र भी पाले तो भी ऐसा समझना चाहिए कि उसने अपने आत्माका परमार्थस्वरूप नहीं जाना, कर्मोदयजनित भावको ही अच्छा समझा है उसीसे अपना मोक्ष होना मानता है। ऐसा माननेसे अज्ञानी है अपने और परके परमार्थ रूपको नहीं जाना। तब, जीव अजीव पदार्थका ही परमार्थ स्वरूप नहीं जाना और जब जीव अजीवको ही नहीं जाना तब कैसा सम्यग्दृष्टि।"

जयसेनाचार्यने तो अपनी टीकामे पूर्वोक्त कथन ही दोहराया है कि इस ग्रन्थमे पञ्चम गुणस्थानसे ऊपरके गुणस्थानवर्ती वीतराग सम्यग्दृष्टियोका मुख्य रूपसे ग्रहण है। आदि।

इसी निर्जराधिकारमे कहा है कि ज्ञानी बागामी भोगोकी इच्छा नहीं करता। इसी प्रसगको लेकर अमृतचन्द्रजीने कल्का १५३ में कहा है कि जो फलकी इच्छा न करके कम करता है वह कम नहीं करता। उनके इस कधनमें गीताके 'कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' की झलक दृष्टिगीचर होती है। किन्तु है दोनोमें बहुत अन्तर। गीताधमंके अनुसार तो कमका फल भगवान्के हाथमें है इसलिये कर्तासे फलकी इच्छा न करनेको कहा जाता है। किन्तु जैनधमंमें

प्रस्तावना २७

ऐसा नहीं है। ऐसी स्थितिमे सम्यग्दृष्टि ज्ञानी फलकी इच्छाको भी फल प्राप्तिमे वाधा मानकर फलकी इच्छा नहीं करता । इच्छा करनेसे वन्य है और न करनेसे निजंरा है।

पुण्यपापिकारमे कलश १०९ मे अमृतचन्द्र कहते हैं कि मोक्षार्थीको समस्त कर्म ही त्याज्य है तब पुण्य और पापकी बात क्या है अर्थात् पाप कर्मकी तरह पुण्य कर्म भी त्याज्य हैं।

इस परसे यह शका उत्पन्न होती है कि अविरत सम्यग्दृष्टि आदिके जब तक कर्मका उदय रहता है तब तक ज्ञान मोक्षका कारण कैसे हो सकता है ? इस परसे अमृतचन्द्र जी ने आगेके कलश के द्वारा ज्ञान और कर्मके एक साथ रहनेके सम्बन्धमे कहा है—

'जब तब कर्मका उदय है और ज्ञानकी सम्यक् कर्म विरित नही है तब तक कर्म और ज्ञान का समुच्चय भी कहा है। इसमे कुछ भी हानि नहीं है। किन्तु यहाँ भो विशेषता यह है कि कर्मके उदयकी वलवत्तासे आत्माके वशके विना जो कर्म उदयमे आता है वह तो वन्धके ही लिये है और मोक्षके लिये तो एक परम ज्ञान ही है।'

आगे वे कर्म और ज्ञानका नय विभाग दिखलाते हुए कहते है—जो कर्मनयके अवलम्बनमें तत्पर हैं अर्थात् उसीके पक्षपाती हैं वे भी डूवते है। और जो ज्ञानको तो जानते नहीं किन्तु ज्ञाननयके पक्षपाती हैं और क्रियाकाण्डको छोड स्वच्छन्द हो अपने स्वरूपमे उद्यम करनेमें मन्द है वे भी डूवते हैं। किन्तु जो स्वय ज्ञानरूप हुए कर्मको भी नहीं करते और प्रमादके वश भी नहीं होते वे सब लोकके ऊपर तैरते है।

यहाँ कर्मनय और ज्ञाननयका विभाग और दोनोका समीकरण अमृतचन्द्र जीकी अपूर्व देन है। मुमुक्षु मे ये दोनो धाराएँ चलती हैं। मुमुक्षु व्रतादि भी पालता है, नित्य कृत्य करता है किन्तु अन्तरात्मामे सलग्न रहता है, न प्रमादी होता है और न व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्रके क्रियाकाण्ड को निरर्थक जान छोड देता है। तथा न ज्ञान स्वरूप आत्माको जाने विना व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्रके क्रियाकाण्डको ही मोक्षका कारण जान उसमे ही लगा रहता है। ऐसी स्थित ही मोक्षकी ओर जानेमे सहायक होती है।

कर्ता कर्म अधिकारकी गाथा १४४ मे कुन्दकुन्द स्वामीने कहा है—यह जो सर्वनय पक्षोसे रिहत समयसार है, यही सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान नाम पाता है। इसकी टोकामे अमृतचन्द्र जी इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं—

'प्रथम ही श्रुतज्ञानके अवलम्बनसे ज्ञान स्वभाव आत्माका निश्चय करो। पीछे आत्माकी ख्यातिके लिये परपदार्थों की ख्यातिके कारण सब इन्द्रिय और मनोजन्य ज्ञानोको तिरस्कृत करके मितज्ञानको 'आत्माभिमुख' करो। तथा नाना प्रकारके नयपक्षोके अवलम्बनसे उत्पन्न विकल्पों के द्वारा व्याकुल श्रुतज्ञान बृद्धि को भी तिरस्कृत करके श्रुतज्ञानको भी आत्माभिमुख करो तब अत्यन्त निर्विकल्प होकर विज्ञानघन परमात्मस्वरूप ममयसारका हो अनुभव करते हुए आत्मा सम्यक् प्रकारसे देखा जाना जाता है। अत वही मम्यग्दर्शन है।

इसीसे आगे कर्ता कर्म अधिकारको समाप्त करते हुए करने एप किया और जानने रूप कियामें भेद कहा है—जो कर्त्ता है वह जाता नहीं है और जो जाता है वह कर्ता नहीं है। इसका अभिप्राय यह है कि सम्यग्दृष्टिक पर द्रव्यके स्वामित्वरूप कर्तत्वका अभिप्राय नहीं है। उसकी स्थित उस सेवक के जैमी है जो स्वामित्वके अभावमे व्यापार करता हुआ भी उसके हानि-लाभका जिम्मेदार नहीं है। यही स्थित ज्ञानीकी होती है। ज्ञानी सम्यग्दृष्टि ही होता है और

सम्यग्दृष्टि ज्ञानी ही होता है। इसीसे सम्यग्दर्शनके होने पर ही ज्ञान और चारित्र सम्यक् होते है। तथा भेद ज्ञानके विना सम्यग्दर्शन नही होता। और भेद ज्ञानके लिए वस्तु स्वरूपका सागो-पाग ज्ञान होना आवश्यक है। चारित्र धारण करनेसे वस्तु तत्त्वका ज्ञान नही होता। हाँ, उम ज्ञान जन्य आत्मस्थितिमे दृढता और स्थिरता आती है। किन्तु यदि वह नही है तो आत्मश्रद्धा ही नही है अत समयसार सम्यक्त्व प्राप्त करने की कुजी है।

### अमृतचन्द्र जी के ग्रन्थरत्न

अमृतचन्द्रजीके दो ग्रन्थरत्न सर्वप्रसिद्ध हैं—तत्त्वार्थसार और पुरुपार्थमिद्धघुपाय।
१ तत्त्वार्थसार

जैसा इसके नामसे प्रकट है यह तत्त्वार्थसूत्रका साररूप है। इसे अमृतचन्द्रजीने सस्कृतके

अनुष्टुप छन्दमे रचा है।

इसमे आठ अधिकार हैं। प्रथम अधिकारमे तत्त्वार्थंसूत्रके अनुसार मोक्षका मार्ग, सात तत्त्वार्थं, निक्षेप, प्रमाण और नयोका वर्णन है। दूसरे अधिकारमें औपश्चामक आदि पाच भावोका वर्णन करके जीवका वर्णन करते हुए चौदह गुणस्थान, चौदह जीवसमास, छह पर्याप्तिया, दस प्राण, चौदह मार्गणाका भी कथन है जो तत्त्वार्थंसूत्रमे नहीं है। इन्द्रियोका वर्णन करते हुए इन्द्रियोक आकार, पृथिवीकायिक आदि जीवोका आकार, उनके भेद, योगके पन्द्रह भेद, आदिका कथन है तथा चौरासी लाख योनि, उनके कुल, तिर्यञ्चो और मनुष्योकी उत्कृष्ट आयु, नारिकयो और देवोकी आयु, शरीरको ऊचाई, तिर्यञ्चोकी अवगाहना, नरकमे जानेवाले जीव, नरकोसे निकले जीव, आदि बहुत वर्णन है जो तत्त्वार्थंसूत्रकी टीका तत्त्वार्थंवार्तिकमे है। तत्त्वार्थंसूत्रके तीसरे चौथे अध्यायका वर्णन भी इसी अधिकारमे है। अन्तमे कहा है जो अन्य छह तत्त्वोके साथ जीव तत्त्वकी श्रद्धा करता है, जानता है और उपेक्षा करके चारित्र घारण करता है वह निर्वाणको प्राप्त करता है।

तीसरे अधिकारमे तत्त्वार्यंसूत्रके पाँचवें अधिकारकी तरह अजीवतत्त्वका वर्णन है। चतुर्थं अधिकारमे आस्रव तत्त्वका वर्णन है। इसमे तत्त्वार्थंके छठे और सातवें अध्याय समाविष्ट है। पाँच व्रतो और उनके अतिचारोका वर्णन इसी अधिकारमे किया है। पञ्चम अधिकारमे बन्ध- तत्त्वका, छठेमे सवरतत्त्वका, सातवेंमे निर्जरातत्त्वका और आठवेंमे मोक्षतत्त्वका वर्णन है। इसमे भी तत्त्वार्थसूत्रसे विशेष कथन है। अकलकदेवके तत्त्वार्थवार्तिकका विशेष प्रभाव है। उसके

अन्तमे उद्धृत कारिकाओमे से कोई कोई मूलमे सम्मिलत कर ली गई हैं।

उपसहारमे निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्गका कथन करते हुए दोनोमे साध्य

साघनभत्व बतलाया है।

व्यवहारी मुनि और निश्चयमुनिका स्वरूप कहा है, अन्तमे कहा है—पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा मोक्षमार्गं सम्यग्दर्शन सम्यग्याज्ञान सम्यक्चारित्ररूप है। और द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा एक अद्वितीय ज्ञाता आत्मा ही मोक्षमार्गं है।

२ प्रवार्थसिद्धचुपाय

अमृतचन्द्रजीका दूसरा ग्रन्थ पुरुषार्थंसिद्धघुपाय नामक है। यह एक श्रावकाचार है, किन्तु इसे नाम दिया है—

प्रस्तावना २९

पुरुषार्थं और मोक्षकी सिद्धिका उपाय। इसमे श्रावकधर्मके व्यावहारिक रूपका ही कथन है। किन्तु उसके प्रारम्भमे जो कथन है वह आचारशास्त्रकी दृष्टिसे बहुत महत्त्वपूर्ण है। इसके प्रारम्भमे भी केवलज्ञान ज्योतिको और अनेकान्तको नमस्कार करके परमागमका आलोचन करके पुरुषार्थिसिद्धधुपायको कहनेकी प्रतिज्ञा की है। फिर कहा है—मुख्य कथन और उपचार कथनसे जिन्होने शिष्योके अज्ञानको दूर करनेवाले तथा निश्चय और व्यवहारके ज्ञाता ही जगतमे धर्मतीर्थं प्रवर्तन करते है। मुनीश्वर अनजानको समझानेके लिये ही अभूतार्थं व्यवहारका कथन करते हैं। जो केवल व्यवहारको ही जानता है वह उपदेश का पात्र नही है। जैसे जिसने सिंह नही देखा उसे विलावके समान सिंह होता है यह कहने पर विलावको सिंह मान बैठता है वैसे ही निश्चयको न जाननेवाला व्यवहारको ही निश्चय मान लेता है जो व्यवहार और निश्चयको जानकर तत्त्वरूपसे निष्पत्र रहता है वही जपदेशका सम्पूर्णफल प्राप्त करता है।

इतना आवश्यक कथन करनेके पश्चात् वे पुरुषार्थसिद्धचुपाय नामकी ओर आते हैं। कहते हैं—

यह पुरुष चैतन्यस्वरूप है, स्पर्श रस गन्ध वर्णसे रहित है, अपने गुणपर्यायसे सहित है और उत्पादन्ययध्नोन्यरूप है। यह पुरुष नित्य होते हुए भी परिणमनशील है तथा अपने परि-णामोका कर्ता भोक्ता है। जब वह समस्त विभावपर्यायोंसे रहित होकर अचल चैतन्यको प्राप्त होता है तब वह सम्यक् पुरुपार्थ सिद्धिको पाकर कृतकृत्य हो जाता है।

इसके पश्चात् जीव कमंसे कैसे बद्ध होता है यह कथन है। कहा है —जीवके द्वारा किये गये रागादिरूप परिणामोका निमित्त पाकर अन्य पुद्गल स्वष ही कमंरूपमे परिणत हो जाते हैं। और जीव स्वय ही अपने परिणामोको करता है उसमे पौद्गलिक कमं निमित्तमात्र होते हैं। इस प्रकार यह जीव कमंकृत भावोसे असमाहित होते हुए भी अज्ञानी जनोको तद्रूप प्रतिभासित होता है। यह प्रतिभास ही ससारका बीज है। इस विपरीत अभिनिवेशको दूर करके और अपने आत्मस्वरूपका भले प्रकार निश्चय करके उससे विचलित न होना ही पुरुषार्थंकी सिद्धिका उपाय है।

श्रावकाचारके प्रारम्भमे इस प्रकार आधारभूत लिखनेसे ग्रन्थकारका यह अभिप्राय घोषित होता है कि तत्त्वोकी श्रद्धामे जीव और कर्मके सम्बन्धकी यथार्थ स्थितिका बोध आवश्यक है। प्राय सभीकी यह परम्परागत धारणा है कि कर्म ही जीवको बाँधे हुए है जीव ही पुद्गलोको कर्म रूप परिणमाता है। यही सब मिथ्या अभिनिवेश है। उसे दूर करके आत्मतत्त्व विनिश्चय करनेसे ही सम्यग्दर्शन होता है।

सम्यक्चारित्रका वर्णन करते हुए अहिसाका वर्णन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता । एक बात विशेष है पाँच अणुत्रतोका कथन करनेके पश्चात् रात्रि भोजन त्यागका वर्णन है। अन्य श्रावकाचारोमे अहिसाणुत्रतके अन्तर्गत ही इसका वर्णन पाया जाता है।

दूसरी विशेषता यह है वर्त और शीलोके अतिचारोका वर्णन करनेके पश्चात् बारह तप, छह आवश्यक समिति' दस धर्म, बाईस परीषहजय, जो मुनि आचारमे आते है उनका भी यथा-शक्ति सेवन करनेका उपदेश श्रावकोके लिये दिया है।

अन्तमे कहा है कि मोक्षके इच्छुक गृहस्थको एकदेश रत्नत्रय भी प्रतिसमय पालन करना

चाहिए। किन्तु एकदेश रत्नत्रयका पालन करते हुए जो कर्मबन्ध होता है वह विपक्षी रागकृत है रत्नत्रयकृत नहीं है, क्योंकि जो मोक्षका कारण होता है वह बन्धका कारण नहीं होता। आर् इसी का समर्थन करते हुए लिखा है—

'रत्नत्रयमेतत् हेर्तुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य। आस्रवति यत्तु पुण्य शुभोपयोगोऽयमपराघ।'

अर्थ-यह रत्नत्रय मोक्षका ही कारण है बन्धका कारण नही है। इसका पालन करते हुए

जो पुण्य कर्मका आस्त्रव होता है वह तो शुभोपयोगका अपराध है।

जैसे समयसारमे ज्ञाननय और कर्मनयकी धारामे ज्ञाननयसे मोक्ष और कर्मनयसे बन्ध कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी अशकल्पनाके द्वारा जितने अशमे सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र है उतने अशमे बन्ध नहीं है और जितने अशमे राग है उतने अशमे बन्ध कहा है।

इस प्रकार अमृतचन्द्रजीका यह श्रावकाचार भी यथार्थमे पुरुषार्थसिद्धिका उपाय है। इसमे

जो विशेषताएँ वे अन्य श्रावकाचारोमे नही हैं।

## लघुतन्वस्फोट

लघुतत्त्वस्फोट नामका एक नवीन महत्त्वपूणं ग्रन्थ अभी प्रकाशमे आया है। इसकी प्राप्ति भगवान् महावीर के पच्चीस सीवें निर्वाण वर्ष के शुभ अवसर पर अहमदाबादके एक इवेताम्बर भण्डारसे क्वेताम्बर मृनि पुण्यविजयजीको हुई थी। उनसे ही कैलीफोनिया विश्वविद्यालयमे बौद्ध शिक्षण के प्राध्यापक पद्मनाभ जैनको प्राप्त हुई। वह इसका अग्रेजीमे अनुवाद करना चाहते थे। उन्हींसे कारजा गुरुकुलके सवालक ब्र० प० माणिकचन्द्रजी चवरेको प्राप्त हुई। उसका हिन्दीमें अनुवाद डाँ० प० पन्नालालजी साहित्याचार्यने किया। उसका वाचन प० पन्नालालजी, प० दरवर्गिलालजी कोठिया, प० माणिकचन्दजी चवरे और मेरी उपस्थितिमें सबने मिलकर किया। उसीके आधार पर प्रो० पद्मनाभ जैनने अग्रेजी अनुवाद किया जो लालभाई दलपतभाई भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदाबादसे मार्च ७८ में प्रकाशित हुआ।

इस ग्रन्थसे भी अमृतचन्द्रजीके सम्बन्धमे कोई जानकारी प्राप्त नही होती । इसकी अन्तिम सिन्धमे अमृतचन्द्र सूरि नाम आता है। तथा समाप्तिके पश्चात् प्रथम पद्यमे अमृतचन्द्र कवीन्द्र नाम आता है। यहाँ कवीन्द्र विशेषण नवीन है जो अन्यत्र नही पाया जाता। यो तो समयसार कलशके पद्योकी रचनामे उनके कवीन्द्रत्वकी स्पष्ट झलक मिलती है किन्तु लघुतत्वस्फोटकी रचना तो उनके कवीन्द्रत्वको उजागर करती है। जैनदर्शन और अध्यात्मसे ओतप्रोत यह स्तुति-काव्य कमसे कम जैन वाङ्गमयमे तो अतुलनीय है। इसके श्रुतिमघुर किन्तु गहन अध्यात्मसे परि-पूर्ण पद्योमे एक काव्यके सभी गुण परिपूर्ण हैं। भाषा, भाव, छन्द, अलकार सभी पर कविका असाधारण अधिकार है जैसा कि आगेकी चर्चासे प्रकट होगा। इसमे दो पद्य ऐसे है जो समयसार कलगमे भी पाये जाते हैं। अत कुन्दकुन्दके टीकाकार अमृतचन्द्रकी ही रचना होनेमे कोइ सन्देह नहीं है।

#### ग्रन्थ नाम

इस ग्रन्थका नाम लघुतत्त्वस्फोट है तथा दूसरा नाम शक्तिम (भ) णित कोश है। इसकी अन्तिम सन्घिमे कहा है—

प्रस्तावना ३१

इत्यमृतचन्द्रसूरीणा कृति शक्तिम (भ) णितकोशो नाम लघुतत्त्वस्फोट समाप्त । इस सन्धिमे शक्तिगणितकोश और लघुतत्त्वस्फोटके बीचमे नाम शब्द पडा है। इसका अर्थ होता है शक्तिमणितकोश नामक लघुतत्त्वस्फोट समाप्त हुआ। यह नाम अन्तिम पद्यमे भी आया है—

'आस्वादयत्वमृतचन्द्र कवीन्द्र एष हृष्यन् बहूनि मणितानि मुहु स्वशक्ते'

मूल प्रतिमे मणित पाठ है। जिसका अर्थ मणियोसे जडा हुआ होता है और भणितका अर्थ कहा हुआ होता है।

पुरुपार्थंसिद्धधुपायका अन्तिम सन्धि वाक्य है-

'इति श्रीमदमृतचन्द्रसूरीणा कृति पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽपरनाम जिनप्रवचनरहस्यकोश समाप्त ।

इसमे भी मूल नाम प्रथम है अपर नाम बादमे है। यहाँ नामके साथ अपर शब्द छूट गया है यह भी सम्भव है। अमृतचन्द्रने पुरुषार्थसिद्धचुपायके आरम्भमे ही इस नामका अर्थ किया है जैसे यहाँ अन्तमे किया है। अत हमे तो ग्रन्थका नाम शक्तिमणितकोश हो प्रतीत होता है। लघुतत्त्वस्फोट दूसरा नाम हो सकता है जिसका अर्थ होता है थोडेमे या शीघ्र तत्त्वका स्फोट-स्फुटन जिससे होता है। इसकी झलक अन्तिम पद्यके 'व्युत्पितमाप्तुमनसा दिगसौ शिशूनाम्' अशमे मिलती ही है। किन्तु तीतरी स्तुतिके अन्तिम पद्यमे भी मिलती है—

'देव स्फुट स्वयमिनं ममचित्तकोश प्रस्फोटय स्फुटय विश्वमशेषमेव।'

### प्रन्थ परिचय

इस ग्रन्थमे पच्चीस-पच्चीस पद्योकी पच्चीस स्तुतियाँ हैं। यह ग्रन्थ आचार्य समन्तभद्रके वृहत्स्वयभूस्तोत्रकी तरह स्तुति ग्रन्थ है। वृ० स्व० स्तो०मे भी विभिन्न छन्दों मे चौबीस तीर्थंकरों की चौबीस स्तुतियाँ हैं जिनमे साधारणतया पाँच-पाँच पद्य हैं, किन्ही मे कुछ अधिक है। विषय विशेषरूपसे दार्शनिक है, गुणवर्णन रूप भी है, स्तुति परक तो है ही। किन्तु यहाँ प्रथम स्तुतिमे तो चौबोसो तीर्थंकरोकी स्तुति है, किन्तु आगे किसी भो तीर्थंकरका निर्देश नही है। मुख्यरूपसे जानज्योति, और अनेकान्तकी सरणिको छेकर ही विवेचन है। फिर भी कही-कही स्वयभूस्तोत्रका आभास प्रतीत होता है। बृ० स्स० स्तोत्रका प्रारम्भ ही स्वयभुवा शब्दसे होता है इसीसे उसका नाम स्वयभूस्तोत्र प्रसिद्ध हआ। यहाँ भी 'स्वायभुव मह' पदसे प्रथम स्तुति प्रारम्भ होती है।

आचार्य समन्तमद्रने कुन्युजिनके स्तवनमे वाह्य तपको आध्या त्मक तपमे वृद्धि करनेवाला कहा है। इस ग्रन्थके १३०वें पद्यमे भी तपको अध्यात्म विशुद्धिको बढानेवाला कहा है। शीतलनाथकी स्तुतिमे समन्तभद्रने कहा है अन्य तपस्वी सन्तान, धन, परलोक आदिकी तृष्णावश कर्म करते है किन्तु आप पुनर्जन्म, जरासे बचनेके लिये मन वचन कायकी प्रवृत्तिका वारण करते है। लघु०मे भी १६१वें पद्यमे कहा है कि आपने रागरूपी दुष्ट रोगोका शोषण करके एक ज्ञान स्वभावमे लीनताको प्राप्त किया है। किन्तु रागरूपी ज्वरको अपनानेकी लालसा रखनेवाले अन्य देव विप तुल्य विषयोको अपनाते है। युक्त्यनुशासनमे समन्तभद्र जिनमतको अन्य वादियोके द्वारा अधृष्य कहते हैं। यहाँ भी ८वें स्तवनके २२वें पद्यमे ऐसा ही कहा है—

#### लघुतत्त्वस्फोट

अधृष्यमन्यनिखिले प्रवादिभि —युक्त्य ० ६ क्लोक जिन त्वदीय मतमिद्वितीयम् । परैरधृष्य जिन शासन ते—लघु० ८।२२ ।

जिस प्रकार समन्तभद्रकी रचनाओं स्याद्वाद और अनेकान्तवादकी छटा छाई हुई है। अमृतचन्द्रजीके इस ग्रन्थमें भी वही स्थिति है, किन्तु एक दार्शनिकमें और आध्यात्मिकमें जो अन्तर हो सकता है वही अन्तर है। समन्तभद्रका अनेकान्तवाद वस्तुपरक है और अमृतचन्द्रका आत्मपरक।

समन्तमद्र भगवान् ऋषभदेवको स्वयम् कहते हैं किन्तु अमृतचन्द्र कहते हैं—मैं उस स्वायभुव—स्वय होनेवाले आत्मसम्बन्धी ज्ञान ज्योतिकी स्तृति करता हूँ जिससे आदिदेव भगवान् स्वयभू हुए। समन्तभद्र स्वयभूको स्पष्ट नही करते। किन्तु अमृतचन्द्र लिखते हैं

स्वस्मै स्वत स्व स्विमहैकभाव स्वास्मिन् स्वय पश्यसि सुप्रसन्न ।

'आप, अपने आपमे, अपने आपके लिये, अपने आपसे, अपने आपको, अपने आपके द्वारा देख रहे हैं।

लघु०के १७वी स्तुतिमे आत्मामे अनेकान्तवादका विवेचन है। अस्तिका विवेचन करते हुए कहा है—

> अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टाऽसौ स्वयमनुभूतिर्वल्लसन्ती । चित्तत्त्व विहितमिद निजात्मनोच्चै प्रव्यक्त वदति प्रात्मना निपिद्धम् ॥८॥

अर्थ—सब ओरसे 'अस्ति' इस प्रकारका विकल्प स्फुरित होनेपर अपने आप प्रकट हुई यह स्पष्ट अनुभूति जहाँ इस चित् तत्त्वको स्वस्वरूपसे बहती है वहीपर परस्वरूपसे नास्ति रूप भी कहती है इसी प्रकार सब भगोका कथन किया है।

१८वी स्तुतिमे भी अनेकान्तवादका विवेचन करते हुए कर्ता और कर्मके मेदामेदका कथन किया है

जात जात कारणभावेन गृहीत्वा जन्य जन्य कार्यंतया स्व परिणामम्। सर्वोऽपि त्व कारणमेवास्यसि कार्यं शुद्धो भाव कारणकार्याविषयोऽपि।।१७॥

कार्यं रूपसे उत्पन्न हुआ प्रत्येक पदार्थ कारणरूपसे अपने ही परिणामको लेकर उत्पन्न हुआ है अत आप कारण भी है और कार्य भी है। किन्तु शुद्धभाव कारण और कार्यका अविषय है।

यह सब अध्यात्मविषयक चर्चा दर्शनशास्त्रमे नहीं है। अत ये स्तुतियाँ दार्शनिक विवे-चनसे ओत-प्रोत होते हुए भी आघ्यात्मिक है। अध्यात्म और दर्शनका समन्वय इनमें है।

स्वयभूस्तोत्रमे आचार्यं समन्तभद्रने किसी-िकसी स्तुतिके अन्तमे कामना व्यक्त की है, मुझे मोक्ष प्रदान करें या मेरे चित्तको पवित्र करें या आपको हम अमुक कारणोसे नमस्कार करते हैं। यथा— प्रस्तावना ३३

पुनातु चेतो मम नाभिनन्दनो । जिन श्रिय मे भगवान् विधता । ममार्यं देया. शिवतातिमुच्चे इस तरहकी प्रार्थना लघुतत्त्व०मे कही भी नही है । प्रायः सर्वत्र सर्वज्ञरूपकी भावना है । यथा—पाँचवी स्तुतिके अन्तमे—

> नितान्तमिद्धेन तपो विशेषित तथा प्रभो मा ज्वलयस्व तेजसा। यथैव मा त्वा सकल चराचर प्रधर्ष्यं विष्व ज्वलयन् ज्वलाम्यहम् ॥२५॥

हे प्रभो । मुझे तेजके द्वारा इस प्रकार प्रज्वलित करो, जिस प्रकार मैं अपने आपको और समस्त चराचर विश्वको प्रज्वलित करता हुआ सब ओरसे प्रज्वलित होने लगूँ।

सबसे अन्तिम स्तुतिके अन्तमे कहा है-

ज्ञानाग्नो पुटपाक एष घटतामत्यन्तमन्तर्बहि
प्रारब्धोद्धतसयमस्य सतत विष्वक्प्रदीप्तस्य मे।
येनाशेषकषायिकट्टगलनस्पष्टीभवद्वेभवाः
सम्यग् भान्त्यनुभूतिवर्त्मपितताः सर्वाः स्वभाविश्रय ॥

उत्कृष्ट सयमके पालक मेरी ज्ञानरूपी अग्निमे यह पुटपाक घटित हो जिससे समस्त कषाय-रूपी अन्तरग मलके गलनेसे जिनका वैभव स्पष्ट हो रहा है, ऐसी समस्त स्वभावरूप लक्ष्मियाँ अनुभूतिके मार्गमे पडकर सम्यक्रूपसे सुशोभित हो।

उक्त उद्धरणोंसे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इन स्तुतियोमे सयमादिका कथन नहीं है। तीसरी स्तुतिमे गुणस्थानोकी श्रेणीमे प्रवेश करते हुए अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मकृष्टिरूप सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणकषाय, सयोगकेवली आदि अवस्थाओका तथा उसमे होनेवाले केवलिसमुद्धातका भी वर्णन है। यह पूरी स्तुति इस दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण है। इसमे कहा है कि आपने अपनेको द्रव्यसयममे लगाया।

इस प्रकारका कथन भी बृ॰ स्व॰ स्तो॰ मे नही है। अत यह स्तुतिग्रन्थ एक तरहसे बृ॰ स्व॰ स्तो॰ का पूरक है। जो इसमे है वह उसमे नही है। यह सभव है कि इसी दृष्टिसे अमृतचन्द्रने इसकी रचना की हो। वे जिनेन्द्रदेवके आन्तिरिक गुणानुरागी है। समन्तभद्रकी तरह अमृतचन्द्र भी अनेकान्तके परम भक्त हैं। वे उसका उपयोग विशेषरूपसे आत्मतत्वकी व्यवस्थामे करते है। उसीके ज्ञानगुणको छेकर वे उसीमे मग्न हो जाते हैं। उसी परम ज्योतिने उन्हे मुग्ध किया है। यद्यपि समन्तभद्रजी सर्वज्ञ सिद्धिके द्वोरा ही आप्तकी मीमासा करते है। किन्तु उनका सर्वज्ञ अनेकान्तमय वस्तु स्वरूपका प्रतिपादक होनेसे युक्ति और शास्त्रसे अविरुद्ध वक्ता है।

## प्रत्येक स्तुतिका सार

अब हम प्रत्येक स्तुतिका साराश यहाँ देते हैं। यह हम लिख चुके हैं कि प्रत्येक स्तुतिमे २५ पद्य हैं।

१ पहली स्तुतिकी रचना वसन्तितलका छन्दमे है। इसके चौबीस पद्योमे चौबीस तीर्थंकरो के नाम आते है। अतः अन्तिम पद्यमे इसे जिन नामावली नाम दिया है। इस पद्यमे कहा है—

'जो भव्य जीव अमृतचन्द नामधारी चितके द्वारा पीत जिननामावलीको भाते हैं वे

निश्चयसे अनायास ही सकल विश्वको पी लेते हैं अर्थात् सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा वे कभी भी कर्म नोकर्मरूप पर द्रव्यके द्वारा नहीं पिये जाते अर्थात् कर्मवन्धनसे सदा अछूते रहते हैं।'

इस एक अन्तिम पद्यसे ही पाठक जान जायेंगे कि इम स्तुति ग्रन्थमे अमृतचन्द्रजीने स्तुतिके व्याजसे अध्यात्मकी ही वर्षा की है, चित्रूपी चन्द्रसे अमृत बरसाया है।

एक वस्तुमे परस्परमे विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मोंकी स्थितिका नाम अनेकान्तवाद है। अत अनेकान्तवादमे विरोधाभास नामक अलकारका चमत्कार सहज सभाव्य है। इसीसे अमृत-चन्द्रजीकी इस रचनामे उसके दार्शनिक और आध्यात्मिक रूपके साथ उनके कवीन्द्रत्व रूपके भी दर्शनपद पदपर होते हैं। ऐसे कवीन्द्र शायद अमृतचन्द्रजी ही हैं।

अजितनाथका स्तवन करते हुए वे कहते हैं आप प्रमाता भी है, प्रमाण भी हैं, प्रमेय भी हैं और प्रमाणके फल भी है, फिर भी जेय जेय ही है और जाता जाता ही है, न जेय जानमय होता है और न जान जेयमय होता है। इसके 'चिच्चकायितचञ्चुरुच्चे' पदमे समयसार कलशकी प्रतिष्विन गूँजती है। इसी प्रकार भगवान् सुवृद्धि-सुमितनाथके लिए प्रयुक्त 'कारकचक्कचर्चा-चित्रोऽप्यकर्वुरसप्तप्रसर' पद उल्लेखनीय है जिसमे कहा है—आपका सहज प्रकाश पदकारक समूहकी चर्चासे चित्रख्प होता हुआ भी अचित्रित-एकख्प सुशोभित हो रहा है। चन्द्रप्रभ भगवान् के लिए चितिचन्द्रिकोघ चैतन्यख्प चान्दनीका समूह कहा है।

प्राय समस्त स्तुतियोमे अनेकान्तरूप विरोधाभासकी छटा है। धर्मनाथकी स्तुतिमे कहा है—आप सर्वात्मक हैं किन्तु परात्मक नहीं है। स्वात्मात्मक हैं किन्तु आपकी अपर आत्मा नहीं है।

२ दूसरी स्तुति भी वसन्तितलका छन्दमें है। ये सब आगेकी स्तुतियाँ सामान्य हैं। िकसी तीर्थंकर विशेषसे सम्बद्ध न होकर वे प्राय ज्ञानज्योतिसे सम्बद्ध हैं। इसका प्रारम्भ 'तेज'से होता है जो 'चैतन्यचूर्णभरभावितवैश्वरूप्य' है। जो इस निविकल्प और सिवकल्परूप दर्शन ज्ञान मात्र 'तेज'की श्रद्धा करते है वे विश्वको मानो स्पर्ण करते हुए समस्त विश्वसे पृथक् परमात्म-अवस्थाको प्राप्त करते है।

आगे कहा है--आपका स्वभाव एक होते हुए भी विधिनिषेधमय है । वह स्वभाव 'अद्भुत चिदुद्गमचुञ्च ' आइचर्यकारक चैतन्य ज्योतिके उद्गमका स्थान है ।

अमृतचन्द्रजीने प्राय अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके लिए या एकान्तवादीके लिए 'पशु' शब्दका प्रयोग किया है। यथा आपके विषयमे सशय ही सभव नहीं है। यदि किसीके 'चिदुपप्लव' चैतन्यमे भ्रम होता है तो वह पशुके ही होता है।

दर्शनशास्त्रके ग्रन्थोमे विपक्षीका निर्देश पशु शब्दसे मिलता है। सागार्धमामृतमे मिथ्यात्व से ग्रस्त जीवोको मनुष्य होते हुए भी पशुके तुल्य कहा है और सम्यग्दृष्टिको पशु होते हुए भी मनुष्यके तुल्य कहा है। उसी दृष्टिसे अमृतचन्द्रजीने भी पशु शब्दका प्रयोग एकान्तवादी मिथ्या-दृष्टिके लिए किया है।

पद्य १९ मे कहा है कि ज्ञानसे भिन्न अन्य फलको प्राप्त करनेके इच्छुक पज्ञु-अज्ञानी विषयोकी इच्छा क्यो घारण करते हैं ? इन्द्रियोको नियन्त्रित कर ज्ञानको ही क्यो नही घारण करते ?

पद्य २१ मे कहा है-हे ईश । आपमे कषायसे होनेवाला समस्त विकार नही है।

अन्तिम पद्यमे कहा है—नाना शिन्तयोंके समुदायरूप यह आत्मा नयदृष्टिसे खण्ड-खण्ड होता हुआ शीघ्र नष्ट हो जाता है। अत मैं खण्डरिहत, किन्तु खण्डोका सर्वथा निराकरण न करनेवाला एक अत्यन्त शान्त अचल चैतन्यस्वरूप तेज हूँ ॥२५॥

३ तीसरी स्तुति भी वसन्तितलका छन्दमे है। यह स्तुति चारित्रप्रधान है।

प्रथम पद्यमे कहा है—मार्गावताररसिनर्भरभावित—मोक्षमार्गमे लगनेसे उत्पन्न हुए अलोकिक आनन्दरससे भरपूर आपका जो चित्विकास हुआ, हे प्रभो अद्भुत विभूतिके प्यासे हमे उसका एक कण भी देनेकी कृपा करो।

२ हे भगवन् ज्ञाननर्शनमात्र महिमासे युक्त अपने आत्मामे मोहको दूरकर समस्त सावद्य-योगका परिहार कर स्वय आत्मरूप होते हुए सामायिकरूप हुए। भाव सयमके प्राप्त होते हुए भी परस्पर सापेक्ष द्रव्य-भावकी महिमामे बाधा न देते हुए आपने अपनेको प्रथम द्रव्यसयमके मार्गमे नियुक्त किया।

यहाँ भावसयमपूर्वंक द्रव्यसयमकी प्रधानता बतलाई है। आगे कहा है कि आप शुद्धोपयोग की दृढभूमिको प्राप्तकर अन्तर्मुख हो गये तथा नाना प्रकारके तप करते हुए क्षणेपशमजन्य चारित्रकी शक्तियोको आपने धारण किया। परीषह आनेपर भी आपका अन्त करण कातर नहीं हुआ। बहुत भारी सयमका भार धारण करते हुए भी खिन्न नहीं हुए और दुर्जयकषायोको जीतने के लिए तत्पर रहे तथा ज्ञानरूपी अस्त्रको तीक्ष्ण करनेके लिए सदैव जाग्रत रहते हुए आपने श्रुत के समस्त विषयोका मनन किया। इस प्रकार तीव्र तपोके द्वारा आत्मा और कर्ममें बहुत अन्तर करते हुए आपका विवेकपाक—भेदज्ञानका परिपाक ज्ञान और कियाके व्यत्किर द्वारा क्रमसे परम प्रकर्षको प्राप्त हुआ।

यह सब स्थिति छठे सातर्वे गुणस्थानकी है। उसके पश्चात् श्रेणीमे प्रवेश करते हुए अध - प्रवृत्तकरण हुआ, फिर अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मकृष्टि हुए। क्षीणकषायसे सयोगकेवली होकर लोकपूरण समुद्धात किया। फिर अयोगकेवली होकर सिद्ध हुए। यह सब वर्णन इस तीसरी स्तुतिमे है।

४ चतुर्थं स्तुतिमे जिनके ज्ञानक्ष्प तेजको लेकर ही नमस्कार किया गया है । अमृतचन्द्रजीने अपनी टीकाओमे आत्माको विज्ञानघन कहा है । यहाँ उसकी उपपत्ति देते हुए कहा है—यत घट पट आदि पदार्थं बाह्यक्ष्पताको घारण करते हुए भी आपमे ज्ञानक्ष्पताको घारण करते हैं अर्थात् समस्त जगत् आपके ज्ञानका विषय है अत आप अनन्तविज्ञानघन है, इसीसे न किसीसे मोह करते हैं, न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं ॥२२॥

५ पाँचवी स्तुति भी वशस्थ छन्दमे है। इसका प्रारम्भ भी विरोबाभास अलकारसे होता है कि आप बढते नही, फिर भी सर्वोच्च हैं। नम्र न होते हुए भी अत्यन्त नम्र है आदि।

चीथे पद्यमे कहा है—अर्थसत्ता—महासत्ता आपसे भी बडी है, क्यों कि उसमे आप भी गिभत हैं, किन्तु वह महासत्ता भी आपके ज्ञानमे समाई हुई है, यत ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके ज्ञानका विषय नहीं है।

निश्चयसे अनायास हो सकल विश्वको पी लेते है अर्थात् सर्वज्ञ हो जाते हैं तथा वे कभी भी कर्म नोकर्मरूप पर द्रव्यके द्वारा नहीं पिये जाते अर्थात् कर्मवन्धनसे सदा अछूते रहते हैं।'

इस एक अन्तिम पद्यसे ही पाठक जान जायेंगे कि इस स्तुति ग्रन्थमे अमृतचन्द्रजीने स्तुतिके व्याजसे अध्यात्मकी ही वर्षा की है, चित्रूपी चन्द्रसे अमृत वरसाया है।

एक वस्तुमे परस्परमे विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मोंकी स्थितिका नाम अनेकान्तवाद है। अत अनेकान्तवादमे विरोधाभास नामक अलकारका चमत्कार सहज सभाव्य है। इसीसे अमृत-चन्द्रजीकी इस रचनामे उसके दार्शनिक और आध्यात्मिक रूपके साथ उनके कवीन्द्रत्व रूपके भी दर्शनपद पदपर होते हैं। ऐसे कवीन्द्र शायद अमृतचन्द्रजी ही हैं।

अजितनाथका स्तवन करते हुए वे कहते हैं आप प्रमाता भी हैं, प्रमाण भी हैं, प्रमेय भी हैं और प्रमाणके फल भी हैं, फिर भी ज्ञेय ज्ञेय ही है और ज्ञाता ज्ञाता ही है, न ज्ञेय ज्ञानमय होता है और न ज्ञान ज्ञेयमय होता है। इसके 'चिच्चकायितचञ्चुक्चचें' पदमे समयसार कलशकी प्रतिष्विन गूँजती है। इसी प्रकार भगवान् सुवृद्धि-सुमितनाथके लिए प्रयुक्त 'कारकचक्रचर्ची-चित्रोऽप्यकवुंररसप्रसर' पद उल्लेखनीय है जिसमे कहा है—आपका सहज प्रकाश पट्कारक समूहकी चर्चासे चित्रकप होता हुआ भी अचित्रित-एकरूप सुशोभित हो रहा है। चन्द्रप्रभ भगवान् के लिए चितिचन्द्रिकीय चैतन्यरूप चान्दनीका समूह कहा है।

प्राय समस्त स्तुतियोमे अनेकान्तरूप विरोधाभासकी छटा है। धर्मनाथकी स्तुतिमे कहा है—आप सर्वात्मक हैं किन्तु परात्मक नही है। स्वात्मात्मक हैं किन्तु आपकी अपर आत्मा नही है।

२ दूसरी स्तुति भी वसन्तिलका छन्दमे हैं। ये सब आगेकी स्तुतियाँ सामान्य हैं। किसी तीर्थंकर विशेषसे सम्बद्ध न होकर वे प्राय ज्ञानज्योतिसे सम्बद्ध हैं। इसका प्रारम्भ 'तेज'से होता है जो 'चैतन्यचूर्णभरभावितवैश्वरूप्य' है। जो इस निविकल्प और सिवकल्परूप दर्शन ज्ञान मात्र 'तेज'की श्रद्धा करते हैं वे विश्वको मानो स्पर्श करते हुए समस्त विश्वसे पृथक् परमात्म-अवस्थाको प्राप्त करते हैं।

आगे कहा है—आपका स्वभाव एक होते हुए भी विधिनिषेधमय है । वह स्वभाव 'अद्भुत चिदुद्गमचुञ्च ' आश्चर्यकारक चैतन्य ज्योतिके उद्गमका स्थान है ।

अमृतचन्द्रजीने प्राय अज्ञानी मिथ्यादृष्टिके लिए या एकान्तवादीके लिए 'पशु' शब्दका प्रयोग किया है। यथा आपके विषयमे सशय ही सभव नहीं है। यदि किसीके 'चिदुपप्लव' चैतन्यमे भ्रम होता है तो वह पशुके ही होता है।

दर्शनशास्त्रके ग्रन्थोमे विपक्षीका निर्देश पशु शब्दसे मिलता है। सागारधर्मामृतमे मिथ्यात्व से ग्रस्त जीवोको मनुष्य होते हुए भी पशुके तुल्य कहा है और सम्यग्दृष्टिको पशु होते हुए भी मनुष्यके तुल्य कहा है। उसी दृष्टिसे अमृतचन्द्रजीने भी पशु शब्दका प्रयोग एकान्तवादी मिथ्या-दृष्टिके लिए किया है।

पद्य १९ मे कहा है कि ज्ञानसे भिन्न अन्य फलको प्राप्त करनेके इच्छुक पशु-अज्ञानी विषयोकी इच्छा क्यो घारण करते हैं ? इन्द्रियोको नियन्त्रित कर ज्ञानको ही क्यो नही घारण करते ?

'समयसम्बन्धी सीमाके मार्गमे शुभ क्रियारत होते हुए भी आपने अन्य अशुभ क्रियाओको नष्ट कर दिया। और एक चैतन्यमात्र आत्माके अवलम्बनसे समस्त कर्तृत्व भावको दूर कर दिया।' अर्थात् शुभ क्रिया करते हुए भी उसमे कर्तृत्व बुद्धि नही रही, यही अध्यात्मदृष्टि है।

इस स्तुतिमे भी अन्तमे केवलज्ञानरूपी ज्योतिके रूपमे भगवानका स्तवन करते हुए कहा है—

आप सब ओरसे चैतन्यके भारसे भरपूर है। जब कि बेचारा जगतका प्राणी एक क्षुद्र चैतन्यकणसे युक्त है। आपका अनुभवन या तो आप स्वय कर सकते है या आपके अनुग्रहसे जो आगे बढ गया है वह कर सकता है।

८ आठवी स्तुति उपजाति छन्दमे है—

इसमे भी कषायोको लेकर स्तवन किया गया है। यथा 'कषायका सचय बन्धका कारण होनेसे आप तत्त्वज्ञानीने कषायक्षयको ही मुक्तिका कारण कहा है।

एक होने पर भी कषायने जीवको अनेकरूप कर दिया है। प्रतिक्षण अपनी शक्तिका विकास करते हुए आपने कषायोके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया कि सब कषाये नष्ट हो गईं। कषायोका क्षय होते ही केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीका आपने वरण किया। और दूसरो पर अपने प्रभाव को प्रकट किया। यद्यपि आप ज्ञानपुज हो गये, किन्तु आयु कर्म शेष रहनेसे उसे भोगनेमे विवश थे। अत आपने धर्म तीर्थका प्रवर्तन किया।

हे भगवन् आप तीर्थंसे तीर्थंकर् होते है और तीर्थंकरसे तीर्थं होता है इस प्रकारमे बीजाकुर के समान अनादि सन्तानरूपसे कार्य-कारणभाव है।

'आपने समस्त विश्वको जाना। किन्तु वचनमे इतनी शक्ति नही है कि सबको कह सके, अत आप ज्ञानका अनन्तवा भाग ही कह सके।'

आगममे केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमे अन्तर दिखाते हुए कहा है—
पण्णवणिज्जा भावा अणतभागो दु अणभिलप्पाण ।
पण्णवणिज्जाण पुण अणतभागो सुदणिबद्धो ॥' गो० जी० गा०

'जो शब्दोंके द्वारा नहीं कहे जा सकते, ऐसे पदार्थोंका अनन्तवा भाग शब्दोके द्वारा कहे जाने योग्य है और उनका भी अनन्तवा भाग शास्त्रमे निबद्ध है।'

। उसीको अपर कहा गया है।

हे भगवन् यह द्वयात्मक-विधिनिषेधात्मक—वस्तुस्वरूप आपके ही मुखसे उद्गत हुआ है। किन्तु उसका अर्थ उन्होने ही समझा जिनका आशय उभयपक्षके बोधसे शुद्ध हो गया था। विरोधी धर्मसे सापेक्ष होनेसे ही आपके शब्द विरुद्ध धर्मात्मक वस्तुको स्पर्श करते है। किन्तु स्याद्वादकी मुद्रासे रहित शब्द उसमे स्विलित हो जाते है।

इसप्रकार इस स्तुतिका अन्त स्याद्वादसे होता है। अन्तमे कहा है-

समतारूप सुखके स्वादको जाननेवाले मुनियोके लिये मुनि अवस्थाका महान् कष्टभार भी सुख हैं' जैसे दूधके स्वादको जाननेवाले विलाव अति गर्म दूधको पीते हुए भी सुख मानता है। आपकी आत्मा केवलज्ञानसे सम्पन्न है, आप अनन्त वीयंके अतिशयसे सम्पन्न हैं, आपने समस्त बाह्याभ्यन्तर मनको नि शेष कर दिया है, आपसे श्रेष्ठ आप्त कौन हो सकता है? तीन सत्ताएँ है—अर्थ सत्ता, ज्ञान सत्ता और शब्द सत्ता। अर्थीत् प्रत्येक पदार्थं तीन रूपमें सत् है—अर्थ रूप, ज्ञान रूप और शब्द रूप। ज्ञानका विषय चराचर जगत् है किन्तु ज्ञान तदधीन नहीं है। न ज्ञान ज्ञेयमें जाता है न ज्ञेय ज्ञानमें आता है। दोनों स्वतन्त्र हैं फिर भी पदार्थं चिन्मय भासित होते हैं। इसी प्रकार शब्द सत्ता पुद्गल पर्यायरूप है तथापि उन शब्दोकी वाचक शक्ति, आपके ज्ञानके एक कोनेमें पडी रहती है। इसी प्रसगमें बाह्य अर्थका अपलाप करनेवाले वौद्धोका निराकरण किया गया है कि ज्ञानमें प्रतिबिम्बत प्रमाण-प्रमेयकी स्थित वाह्य पदार्थोंका निषेध करनेमें समर्थं नहीं है।

आगे कहा है कि आप एक अनश सहज सनातन सन्मात्रको देखते है। यहाँ निरशमे अश कल्पनाको लेकर स्तुति हैं जो प्रवचनसारके ज्ञेयाधिकारकी टीकामे चींचत है, यह स्तुति द्रव्यके स्वरूप और उसमे अश कल्पनाको लेकर की गई है।

६ छठी स्तुति भी वशस्थमे है-

इसके प्रारम्भमे कहा है कि ससारका कारण क्रिया ही है, और आपने उसे क्रिया (सम्यक् चारित्र) के द्वारा हो नष्ट किया है, अन्तमे समस्त क्रिया कलापको आत्मीन्मुख करते हुए समाप्त किया है। उत्कट वेराग्य पूर्वक समस्त भोगोको त्यागकर आपने अपने जीवनको तपरूपी अग्निमे होम दिया। अध्यात्मिवशुद्धिको बढानेवाले तपोके द्वारा अतिप्रबल उदयावलीको निजीणं कर दिया और इस प्रकार हे जिन आप सूक्मकृष्टिके द्वारा रागको अत्यन्त सूक्ष्म करके क्षीणकवाय हो गये—बारहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए। अन्तमे समस्त कर्तृत्वसे उदासीन होते हुए आप सम्पूर्ण विज्ञानघन हो गये और अन्तमे सिद्धत्व पदको प्राप्तकर विशुद्ध ज्ञानमे लीन हो गये। यद्यपि आप एक चैतन्यधातुष्ठप हैं तथापि आपमे अनन्त वीर्यादि गुण हैं। हे भगवन् आप आत्मस्वरूपसे सुरि-क्षित हैं, निराकुल हैं पर निरपेक्ष है। आपके स्वानुभवको विषयभूत आनन्द परम्परा उल्लसित होती है।

अन्तमे स्तुतिकार कहते हैं—'हे भगवन् जैसे लोहके पिण्डमे आग बलात् प्रवेश कर जाती है उसी प्रकार भावनाके द्वारा मेरेमे प्रवेश करके अभी भी मुझे चिन्मय नही करते, यह मेरी ही जडता है।'

७ सातवी स्तुति भी वशस्य छन्दमें है-

हे देव इस अनन्त ससारमें परवश होकर मैंने अनन्तवार पच परावर्तन किये है। अब मैं आत्मगृहमे विश्राम करनेवाले आपके चैतन्यरूप अचलमे लगता हूँ।

हे भगवन् । आपके ज्ञानामृतका एक कण मेरे लिए आज औषिषकी मात्राके समान है।

हे प्रभो निरन्तर ज्ञानरूपी रसायनका पान करते हुए और बहिरग तथा अन्तरग सयमका निर्दोष पालन करते हुए निश्चित ही मैं स्वय तुम्हारे समान हो जाऊँगा। ठीक ही है—सयमको ग्रहण करनेवालोंके द्वारा क्या नही सिद्ध किया जा सकता।

इन स्तुतियोमे अमृतचन्द्रजीने ज्ञानके साथ सयमका भी यथार्थ पक्ष लिया है। समयसारमे तो भेदज्ञानकी ही चर्चा होनेसे सयमका प्रसग नही आया। अत उससे यह नही मान लेना चाहिये कि अध्यात्ममे चरणानुयोग और करणानुयोगका कोई स्थान नही है। किन्तु वह सयम केवल कियाकाण्डरूप नही है यथा—

'समयसम्बन्धी सीमाके मार्गमे शुभ क्रियारत होते हुए भी आपने अन्य अशुभ क्रियाओको नष्ट कर दिया। और एक चैतन्यमात्र आत्माके अवलम्बनसे समस्त कर्तृत्व भावको दूर कर दिया।' अर्थात् शुभ क्रिया करते हुए भी उसमे कर्तृत्व बुद्धि नही रही, यही अध्यात्मदृष्टि है।

इस स्तुतिमे भी अन्तमे केवलज्ञानरूपी ज्योतिके रूपमे भगवानका स्तवन करते हुए कहा है—

आप सब ओरसे चैतन्यके भारसे भरपूर है। जब कि बेचारा जगतका प्राणी एक क्षुद्र चैतन्यकणसे युक्त है। आपका अनुभवन या तो आप स्वय कर सकते है या आपके अनुग्रहसे जो आगे बढ गया है वह कर सकता है।

८ आठवी स्तुति उपजाति छन्दमे है-

इसमे भी कषायोको लेकर स्तवन किया गया है। यथा 'कषायका सचय बन्धका कारण होनेसे आप तत्त्वज्ञानीने कषायक्षयको ही मुक्तिका कारण कहा है।

एक होने पर भी कषायने जीवको अनेकरूप कर दिया है। प्रतिक्षण अपनी शक्तिका विकास करते हुए आपने कषायोके ऊपर एक ऐसा प्रहार किया कि सब कषाये नष्ट हो गईं। कषायोका क्षय होते ही केवलज्ञानरूपी लक्ष्मीका आपने वरण किया। और दूसरो पर अपने प्रभाव को प्रकट किया। यद्यपि आप ज्ञानपुज हो गये, किन्तु आयु कर्म शेष रहनेसे उसे भोगनेमे विवश थे। अत आपने धर्म तीर्थका प्रवर्तन किया।

हे भगवन् आप तीर्थंसे तीर्थंकर् होते है और तीर्थंकरसे तीर्थं होता है इस प्रकारमे बीजाकुर के समान अनादि सन्तानरूपसे कार्य-कारणभाव है।

'आपने समस्त विश्वको जाना । किन्तु वचनमे इतनी शक्ति नही है कि सबको कह सके, अत. आप ज्ञानका अनन्तवा भाग ही कह सके ।'

आगममे केवलज्ञान और श्रुतज्ञानमे अन्तर दिखाते हुए कहा है—
पण्णवणिज्जा भावा अणतभागो हु अणभिलप्पाण ।
पण्णवणिज्जाण पुण अणतभागो सुदणिबद्धो ॥' गो० जी० गा०

'जो शब्दोंके द्वारा नहीं कहे जा सकते, ऐसे पदार्थोंका अनन्तवा भाग शब्दोंके द्वारा कहे जाने योग्य है और उनका भी अनन्तवा भाग शास्त्रमे निबद्ध है।'

, उसीको ऊपर कहा गया है।

हे भगवन् यह द्वयात्मक-विधिनिषेधात्मक—वस्तुस्वरूप आपके ही मुखसे उद्गत हुआ है। किन्तु उसका अर्थ उन्होने ही समझा जिनका आशय उभयपक्षके बोधसे शुद्ध हो गया था। विरोधी धर्मसे सापेक्ष होनेसे ही आपके शब्द विरुद्ध धर्मात्मक वस्तुको स्पर्श करते है। किन्तु स्याद्वादकी मुद्रासे रहित शब्द उसमे स्खिलत हो जाते है।

इसप्रकार इस स्तुतिका अन्त स्याद्वादसे होता है। अन्तमे कहा है-

समतारूप सुखके स्वादको जाननेवाले मुनियोंके लिये मुनि अवस्थाका महान् कष्टभार भी सुख है' जैसे दूधके स्वादको जाननेवाले विलाव अति गर्म दूधको पीते हुए भी सुख मानता है। आपकी आत्मा केवलज्ञानसे सम्पन्न है, आप अनन्त वीर्यंके अतिशयसे सम्पन्न हैं, आपने समस्त बाह्याभ्यन्तर मनको नि शेष कर दिया है, आपसे श्रेष्ठ आप्त कौन हो सकता है? ९ नौवी स्तुति भी उपजाति छन्द मे है।

इसमे भी सयम और तपको लेकर स्तुति की गई है—'आपने परमार्थके विचारके सारको अपनाया, निर्मय होकर एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा की, अन्तरग बिह्रग परिग्रहका त्याग किया और प्राणियोपर दयाभाव किया' आपका पक्षपात रिहत होते हुए भी समस्त प्राणियोमे पक्षपात था। आतापन योग करते समय सूर्यकी तीक्ष्ण किरणें आपके शरीरको जलाती थी, किन्तु आप कर्मफलके परिपाककी भावनामे उन्हे अमृतके कणोके समान मानते थे। रात्रिमे स्मशानमे जाकर शवासन से स्थित रहते हुए प्रगालोने आपके सूखे शरीरको अपने दाँतोसे काटा। वृद्धिमान् रोगी जैसे रोगको दूर करनेके लिये उपवास करता है वैसे ही आपने अनादि रागको दूर करनेके लिये एक मास अर्थमासके उपवास किये। इसप्रकार सम्पूर्ण आत्मवलसे सयमको धारण करके कथायके क्षयसे के केवलज्ञानी हुए और मोक्षमार्गका उपदेश दिया।

आगे अनेकान्तात्मक वस्तुका कथन करते हुए कहा है कि आपका उपयोग कभी नष्ट नहीं होता । अर्थात् ज्ञानदर्शन सदा उपयोगरूप रहते हैं । श्वेताम्बर ऐसा नहीं मानते । अन्तमे ग्रन्थ-कार कहते हैं—

मै समस्त ससारमे भ्रमण करके खिन्न हो चुका हूँ, अब मैने प्राणपणसे आपको अपनाया

है। मेरे सब कुछ आप हो। अधिक विवाद से क्या ?

१० दसवी स्तुति भी उपजाति छन्दमे है-

इसके प्रारम्भमें ही कहा है कि मैं विशुद्ध विज्ञानघन आपकी एकमात्र शुद्धनयकी दृष्टिसे स्तुति करूँगा।

अर्थात् पूर्व स्तुतियोमे व्यवहार दृष्टि रही है क्यों कि बाह्य क्रियाकलापोको लेकर भी स्तुति

की गई थी, जो व्यवहार घर्मके रूपमे आवश्यक है।

शुद्धनयकी दृष्टिसे मतलब है दर्शन-ज्ञानमय चैतन्य स्वरूपको लेकर स्तवन । यथा—

हे भगवन् । आपका यह चैतन्य शक्तिका विकासरूप हास्य सब ओर सुगन्ध फैला रहा है। सो किसी भाग्यशाली मनुष्यकी दृष्टि ही चैतन्यरूप मकरन्दके पानकी तृष्णासे इस ओर जाती है। ११२॥

आप एक ज्ञायक स्वभावसे सहित हैं। स्वानुभूतिसे परिपूर्ण हैं। आपकी आभ्यन्तर रूप्सी अखण्ड चैतन्य पिण्ड सहित है। अत आप नमककी डलीकी उपमाको प्राप्त हो रहे हैं॥१३॥

यह उपमा समयसार कलका १४ मे भी आती है। यहाँ एक दूसरी उपमा प्रालेयपिण्ड— बर्फके डलाकी दी है। यथा—

विशुद्ध चैतन्यके पूरमे सब ओरसे डूबे हुए आप आत्मरससे अत्यन्त आई ही भासित होते हैं क्योंकि वर्फका पिण्ड सब ओरसे घनरूप होते हुए भी सदा सब ओरसे आई ही भासित होता है ॥१४॥

सब कियायें कारकोसे मिलन ही होती हैं क्यों कि उनकी प्रवृत्ति कर्ता आदि मूलक होती है। किन्तु आपका शुद्ध ज्ञान कियाकलापसे पराङ्मुख है, अतएव आप भामात्र ही भासित हो

रहे हैं ॥१८॥

हे भगवन् । आप अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त हुए अपने मे, अपने लिए अपनेसे अपनेको

स्वय देखते हैं। अत हे स्वामिन् आप द्रष्टा और द्रश्यके भेदसे रहित होकर स्थित है और इसिलए कारकोसे रहित दर्शनरूप ही भासित होते है।।१९॥

अन्तमे ग्रन्थकार अपनी भावना व्यक्त करते हैं-

हे योगीश्वर । मैं एक शुद्ध, निराकुल चिद्भावकी इस अखण्ड भावनाके द्वारा चिद्भाव-रूप ही होता ह।

११ ग्यारहवी स्तुति अनुष्टुप् छन्दमे है। इसमे मुख्य रूपसे दर्शन और ज्ञानको लेकर स्तवन किया गया है। यथा—

हे भगवन् । आवका एक ही उपयोग साकार अनाकारके भेदसे ज्ञान और दर्शनके रूपमें दो रूप हो गया है ॥९॥

ज्ञानावरण और दर्शनावरणका उच्छेद हो जानेसे दोनो उपयोग सदा युगपत् रहते है ॥१०॥

उनका सहायक अनन्त वीर्य भी सदा रहता है। इस प्रकार आप पूर्ण ज्ञान-दर्शनसे युक्त हो सदा सुखी रहते है तथा सुखी रहते हुए भी प्रमादी नहीं होते। आपके दर्शन ज्ञान नश्वर नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य कर्त्ता आदि कारकोकी अपेक्षा नहीं है। आप स्वय सदा षट्कारकमय हैं इत्यादि।

१२ बारहवी स्तृति भी अनुष्टुप छन्दमे है।

इसमे भी अनेकान्तवाली वीतराग जिनका स्तवन है। यथा—आप स्वरूपसे हो रहे हैं, पर रूपसे नहीं हो रहे। फिर भी भाव अभाव दोनोको जानते हुए साक्षात् सर्वज्ञ कहे जाते हैं॥॥॥

प्रागभाव आदि चारो अभाव आपमे भावरूप हैं और आप भावरूप होकर भी अभाव-रूपताको प्राप्त होते है ॥१७॥

यह पर्यायरूप तत्त्व अनित्य होते हुए भी आपको प्राप्त करके नित्य हो जाता है। और आप नित्य होकर भी अनित्य पर्याय रूपको पाकर अनित्य हो जाते हैं अर्थात् द्रव्य रूपसे पर्याय भी नित्य है और पर्याय रूपसे द्रव्य भी अनित्य है।।१९॥

१३ वी स्तुति मञ्जुभाषिणी छन्दमें है। इसमे ज्ञानके स्वपर प्रकाशको लेकर स्तवन है यथा—

हे देव यह चित् चमत्कार ही अपनेसे कथचित् भिन्न और कथचित् अभिन्न सुख वीर्यं वैभव आदि अपनी शक्तियोको एक साथ जाननेसे आपके सहभावी अनन्त आत्मधर्मोके समूहको प्रकट करता है ॥३॥ आप अनन्त धर्मोंके भारसे भावित होते हुए भी एक उपयोग लक्षणके द्वारा ही जाने जाते हैं। किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आपमे उपयोग ही एक गुण है, अन्य नहीं हैं, क्योंकि गुण बिना आधारके नहीं रहते ॥४॥

आप जड़ और केतन दोनोको जानते हैं। आपका ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। जो परको नहीं जानता उसमें जड़से कोई भेद नहीं है अर्थात् वह जडवत् है। किन्तु जडको जाननेसे जड नहीं हो जाता। परको जाने बिना अनुभूति नहीं होती। फिर भी आज्ञानी हाथीकी तरह आँख वन्द करके भवकूपमे गिरते हैं।।९।।

इसप्रकार परको जानकर भी आप परासक्त नहीं होते। आदि समस्त विवेचन बहुत ही महत्वपूर्ण है.।

## ल<del>घुषस्वस्</del>भोट

के भी ज्ञान-दर्शनमय चितिमात्रको छेकर स्तवन है। इसमे अन्तमे

नमें निश्चल वृत्तिरूप आपका शक्ति समूह ससार बीजको हरनेवाला है। मण नहीं करता, किन्तु पापमार्गसे बचनेके लिये शुभ क्रियाएँ व्रत तपादि त वीद्गलिक कर्ममलको दूर करते हुए आत्मा आत्मामे स्थिर होता है और

रेशा होतेशे नियमसे अपुनर्जन्य प्राप्त होता है।

हे जिन आपके समागमको ही सुख और आपके विरहको ही दु ख कहते हैं। हे जिन । वे

भाग्यशाली निश्चयसे सुखी हैं जिनके आप सदा हृदयमे वसते हैं।

१५ वी स्तुति वियोगिनी छन्दमे हैं । विषय प्राय पूर्ववत् नवीनताको लिए हुए है प्रारम्भमे ही बडा सुन्दर दृष्टान्त दिया है ।

'जैसे गन्नेकी गडेरीको चूसता बालक तृप्त नही होता, उसी प्रकार आपकी ज्ञानकलाका

रात दिन आस्वाद लेनेवाला भी तृष्त नही होता ।

इच्यके बिना पर्याय नहीं, पर्यायके विना द्रव्य नहीं । आपकी प्रकृति ही द्रयावलम्बिनी है । विधि निषेधसे वाधित है और निषेध विधिसे वाधित है। फिर भी दोनो समभाव धारण करके अर्थकी सिद्धि करते हैं

कथनमे पुनरुक्तियाँ भी यत्र तत्र हैं। यहाँ भी कहा है—'आप परको जाननेसे पर नहीं हो जाते। क्योंकि परावभासनका मतलब है परका आलम्बन लेकर आत्मभासन, क्योंकि परको जाने बिना अपनेको जानना शक्य नहीं हैं। व्यवहार दृष्टिसे देखनेवालोंके लिये आप पराश्रयी और परमार्थ दृष्टिसे देखनेवालोंके लिये स्वाश्रयी एक ही साथ उभयरूप प्रतिभासित होते हैं।

अन्तमे कहते हैं-

जोरसे दवाये हुए गन्नेसे जैसे रसका प्रवाह निकलता है उसी प्रकार मेरी इस हठवादितासे उछलता हुआ आत्मरसका प्रवाह मुझे उसमे डुबो देगा। आपके चरण कमलोमे जाग्रत रहनेवाले मोहरात्रि वीत गई। अत मुझे उठाकर अपनी गोदमे के लीजिये।

यह एक आध्यात्मिक सच्ची भिक्तका प्रवाह है।

१६ सोलहवी स्तुति पुष्पिताग्रा छन्दमे है। विषय प्राय पूर्ववत् है। यथा-

हे जिनवर ! सभी ओरसे दवाये जाने पर भी आप कभी भी नीरस नही होते । किन्तु उत्त-रोत्तर निरन्तर अनन्त ज्ञानरूपी अमृत रसको देते हैं ।

अन्तमे केवलज्ञानकी महत्ता दिखलाते हुए कहा है-

परमागम तीनो कालो और तीनो लोकोका प्रकाशक होने पर आपके केवलज्ञानके एक कोनेमे ऐसा शोभित होता है जैसा दिनमे जुगुनु ।

१७ वी स्तुति प्रहर्षिणी छन्दमें है। इसमे भी स्वद्रव्यादिका विवेचन है। पद्य २१ मे समन्त भद्रके स्वयभूस्तोत्रके 'विवक्षितो मुख्य' इत्यादि पद्यकी स्पष्ट झलक है—जिसकी विवक्षा की जाती है वह मुख्य होता है जो विवक्षित नहीं होता वह गौण होता है।

१८ वी स्तुति मत्तमयूर छन्दमें है। इसमें भी सामान्य-विशेष, भाव-अभाव, वाच्य-अवाच्य आदि अनेकान्तोको छैकर विवेचन है। अन्तमे सिद्धोमे उत्पाद व्यय घटाते हुए कहा है—

जो आप पहले भविष्यत्की अपेक्षा सिद्ध थे, वही अब आप वर्तमान सिद्ध हैं। इसी प्रकार वर्तमानमे जो विरक्त दशा है वही भूतकालमे सराग दशा थी।

१९ वीं स्तुति वियोगिनी छन्दमे है। इसका विषय भी प्राय वही है। यथा—आपके न पराश्रयपना है, न शून्यरूपता है, न अन्य भावोका सम्मिश्रण है क्योकि आप अपने असख्य प्रदेश रूप वस्तुको ग्रहण किए हुए हैं ॥२॥

आप अमूर्त विशेषणसे युक्त है अत पुद्गलोसे भिन्न हैं ॥३॥ और आप चित् विशेषणसे युक्त हैं अत समस्त अचेतनोसे भिन्न है ॥४॥ तथा सहज स्वानुभवसे युक्त हैं अत अन्य समस्त चेतनोसे भिन्न है ॥५॥ ये आपके अजड आदि विशेषण आपको अन्य द्रव्योसे भिन्न करते हैं स्वद्रव्यसे नही।

इस प्रकार इस स्तुतिमे मेदज्ञानकी प्रधानता है। इसे पढते हुए समयसार कलशका 'चैरूप्य जडरूपता च' आदि १२६ वाँ कलश वरवस स्मरण हो आता है।

२० वी स्तुति वशस्य छन्दमे है। इसमे व्यावहारिक नयोको लेक्र विवेचन है। यथा—
हे स्वामिन् आप चैतन्यमात्र विभूतिसे परिपूर्ण होनेसे शुद्धसग्रहनयकी दृष्टिसे सुशोभित हो रहे है।
और आप असख्य प्रदेशोमे विभाजित होनेसे ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिसे शोभित हो रहे है। ऋजुसूत्रनय प्रति समयवर्ती पर्यायको ग्रहण करता है अत बौद्धका क्षणिकवाद इसी एक नयका विषय
है उसीको लेकर सापेक्ष विवेचन है वौद्धमतमे निर्वाणको दीपकके निर्वाणकी तरह माना है
उसीको दृष्टिमे रखकर कहते है—

दीपककी तरह निर्वाणको प्राप्त हुए आपके समस्त विकार एक शून्यतारूप हो गये अर्थात् विकारोका आपमे सर्वथा अभाव हो गया। किन्तु ऐसा करते हुए आपको कुछ भी साहस नहीं करना पड़ा जब कि मुझे कहनेमे भी साहस करना पड़ रहा है।।१०।। आगे विज्ञानवादी बौद्धका निषेध करते हुए विज्ञानघन भगवानुका स्तवन किया है।

हे प्रभो, आपका विज्ञानघन सर्वभक्षी है, विश्वका कोई पदार्थ उसका अविषय नही है। उसमे सब पदार्थ पृथक्-पृथक् भासते हैं। इस दृष्टिसे ही ज्ञानाद्वेतवाद बनता है, बाह्य पदार्थोंके अभावकी दृष्टिसे नही।।१५॥

यह पूरा स्तवन बौद्धदर्शनके निराकरण-समन्वयकी दृष्टिसे बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। इसमे शून्यवादका समन्वय करते हुए अन्तमे कहा है—हे भगवन मेरी बौद्धके शून्यवादमे तो रुचि नहीं है। वहाँ, समस्त पदार्थोंके शून्यमय भानसे निर्मल आपके शून्यमे—निर्विकल्प विज्ञानघनमे प्रवेश कराकर मुझे कृतकृत्य करें।

२१ वी स्तुति भी वशस्थ छन्दमे हैं । इसमे भी सामान्य विशेषरूप, द्रव्यपर्यापरूप आदिको लेकर स्तवन है । उत्पादव्ययध्रीव्यको लेकर कहा है—'सत्का नाश नही होता और असत्का उत्पाद नही होता । और उत्पाद व्ययके बिना कोई वस्तु नही होती । क्षण-क्षणमे होनेवाला उत्पाद व्यय आपको भिन्त-भिन्न करता है और ध्रुवत्व एकरूप करता है । भाव और अभाव दोनो हो आधारके बिना नही रहते । आप दोनोके हो आश्रय होनेसे भाववान् भी हैं और अभाववान् भी वस्तुविवेचनकी दृष्टिसे पूरी स्तुति ही महत्त्वपूर्ण है ।

२२ वी स्तुति मन्दाकान्ता छन्दमे, २३ वी स्तुति हरिणी छन्दमे, २४ वी स्तुति और पच्चीसवी स्तुति शार्दूलविकोडित छन्दमे है।

इन स्तुतियोका भी विषय तो वही है किन्तु उसके उपपादनमे और भावानुभूतिमे अन्तर है—

हे स्वामिन् क्या ईंधन दाहसे भिन्न है उसीतरह यह समस्त विश्वरूप ज्ञेय क्या आपसे भिन्न है ?

् एक अनेक नही होता और अनेक एक नही होना । किन्तु आप एकानेकरूप है ।

अन्य नष्ट होता है, अन्य उत्पन्न होता है, और अन्य निरन्तर विद्यमान रहता है। आपका तीनोमे समान पक्षपात है। अत आप उत्पाद-व्यय-घ्रौव्य तीनोंस युक्त है। यदि वे तीनो आपसे विह्मूर्त हो जार्ये तो शून्यरूप हो जाये।

२२ वी स्तुतिके अन्तमे कहा है-

निश्चयसे अनेकान्त ही आपको एक अनेक, सगुण निर्गुण, शून्य पूर्ण, नित्य अनित्य आदि करता है।

२३ वी स्तुतिके अन्तमे कहा है-

सम्यग्ज्ञान और क्रिया इन दोनोकी भावनाओंसे भूतार्थरूप परिणमन करते हुए मेरेमे निरन्तर आपकी लक्ष्मियाँ प्रस्फुरत होनें, जो परम स्वाभाविक अवस्थामे सलग्न उपयोगरूपी रसमें मज्जन करनेसे बहुत आनन्ददायक है।

२४ वी स्तुतिमें कहा है-

आपके चैतन्यरूपी अमृतके पूरसे भरपूर अद्भुततम रूपको आखोके द्वारा पीकर किन्हे उन्माद नही सताता ॥३॥ जिस चैतन्यरूप चाँदनीके सागरमें तीनो लोक मानो डूब रहे हैं उसमें यह मैं दूरसे ही-बिना डूबा दिखाई देता हूँ फिर भी मैं सदा आपमें मग्न हूँ ।१५॥

२५ वी स्तुतिका विषय ज्ञान और कर्मका समुच्चय है। एक मुमुक्षुके लिये यह स्तुति बहुत ही उपादेय है यथा—जो पूर्व असयमसे सचित कर्मरजके विनाशके लिये सादर हृदयसे सयम धारण करते हैं वे ही सहज अवस्थामें स्थित अन्तस्तेजको प्राप्त होते है ॥३॥

रागसमूहका विनिग्रह करनेके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिये, क्योकि रागके फन्देमे फैंसे मन वचन कायका निग्रह फलदायी नहीं होता।

इस स्तुतिमे २४वां पद्य समयसार कलशका १४१ वां पद्य है। जिसमे कहा है—यह भगवान् चैतन्यरूप समुद्र उठती हुई लहरोसे अभिन्न रस हुआ एक है फिर भी अनेकरूप हुआ प्रवर्तता है। इससे आगेके अन्तिम पद्यमे कहा है—

मेरे सयमका पुटपाक ज्ञानरूपी अग्निमे पककर तैयार हो जिससे रागादि विकारी भाव नष्ट होकर मेरा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव भलीभौति प्रकट हो सके।

### लघुतत्त्वस्फोटको अमृतचन्द्रकर्तृता

लघुतत्वस्फोटके उक्त विवेचनसे उसके टीकाकार अमृतचन्द्रके रिचत होनेमे कोई सन्देह नहीं रहता। भाव, भाषा और शैली तीनो दृष्टियोंसे उसकी समयसारकलशके साथ एकरूपता प्रस्पब्ट है। उपके सम्बन्धमे विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना ४३

#### अमृतचन्द्रका समय

स्व० प० जुगलिकशोरजी मुख्तारने अपने तत्त्वानुशासनकी प्रस्तावनामे पृ०३३ पर लिखा है—

'अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी दसवी शताब्दीका उत्तरार्ध है। पट्टावलीमे उनके पट्टारोहण का समय जो वि० स० ९६२ दिया है वह ठीक जान पड़ना है, क्यों कि स० १०५५ में बनकर समाप्त हुए धर्मरत्नाकर ग्रन्थमें अमृतचन्द्राचार्यके पुष्वार्थंसिद्धचुपायसे कोई ६० पद्य उद्घृत पाये जाते हैं, जिसकी सूचना प० परमानन्दजी शास्त्रीने अनेकान्त वर्ष ९ की सयुक्त किरण ४-५ में की है। इससे अमृतचन्द्र उक्त सम्वत् १०५५ से पूर्वकालिक विद्वान् है यह सुनिश्चित है। उपासकाचारके कर्ता अमितगित (स० १०५०) से भी वे पूर्वके विद्वान् है जिनके उपासकाचारमे पुष्वार्थंसिद्धचुपायका कितना ही अनुसरण पाया जाता है जिसे प० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीने जैन सन्देशके शोधान्त्र, न० ५ में प्रकट किया है। इन अमितगित (दितीय) से दो पीढी पूर्वके विद्वान् अमितगित प्रथमके योगसार प्राभृतपर भी अमृतचन्द्रके तत्त्वार्थंसार तथा समयसारादि टीकाओका प्रभाव लक्षित होता है जिनका समय अमितगित दितीयसे कोई ४०-५० वर्ष पूर्वका जान पड़ता है। ऐसी स्थितिमे अमृतचन्द्रसूरिका समय विक्रमकी १०वी शताब्दीका प्राय तृतीय चरण और तत्वानुशासनके कर्ता रामसेनाचार्यका समय १०वी शतीका प्राय चतुर्थंचरण निश्चय होता है तथा अमितगित प्रथम विक्रमकी ११वी शतीके प्राय प्रथम चरणके विद्वान् ठहरते है। ये तीनो ही अध्यात्म विषयके प्राय समसामयिक प्रौढ विद्वान् हुए है और तीनोकी कथन शैली एक दूसरेसे मिलती जुलती है जिनमे वृद्धताका श्रेय अमृतचन्द्राचार्यको प्राप्त जान पडता है।'

स्वर्गीय मुख्तार साहवके उक्त निष्कर्पके प्रकाशमे कुछ कहनेको शेष नही रहेगा। उनके समर्थनमे हमे एक अन्य भी प्रमाण उपलब्ध हुआ है—

धर्मरत्नाकरमे डड्ढारचित पचसग्रहका भी एक पद्य उद्धृत है। यथा—तदुक्तम्— वचनैहेंतुभिर्युक्तै सर्वेन्द्रियभयावहै। जुगुप्साभिश्च वीभत्सैर्नेव क्षायिकदृक् चलम्॥

तथा डड्ढाके पचसग्रहके द्वितीय अधिकारमे तत्वार्थसारका पद्य उद्धृत है — उक्तञ्च —
'षौडशैव कषाया स्युर्नोकषाया नवेरिता ।
ईषद् भेदो न भेदोऽस्य कषाया पञ्चिविशति ॥'

अत. अमृतचन्द्रका समय विक्रमकी दसवी शताब्दीसे आगे नही जाता। इस विक्रमकी दसवी शताब्दीके ग्रन्थकार देवसेनने अपने दर्शनसारमे पद्मनन्दी आचार्य कुन्दकुन्दके सीमन्धर स्वामीके समवसरणमे जानेका उद्घोष किया है। इसीके समकालमे रिचत श्रुतावतारमे इन्द्रनन्दीने कुन्दकुन्द अमरनाम पद्मनन्दीको सिद्धान्त ग्रन्थोका टीकाकार लिखा है। इसीके उत्तरकालमे निमचन्द्र सिद्धान्तीने द्रव्यसग्रहको रचना की। टीकाकार ब्रह्मदेवने द्रव्यसग्रह और परमात्मप्रकाशको टीकाएँ रची। और कुन्दकुन्दाम्नाय प्रकाशमे आया। इस सवका श्रेय आचार्य अमृतचन्द्रको है। उन्होका अनुगमन द्वितीय टीकाकार जयसेनने तथा पद्मप्रभ मलधारीदेवने किया। इस प्रकार अमृतचन्द्र एक अध्यात्मयुग प्रवर्तक आचार्य हुए हैं। उन्होने मुमुक्षुके लिये

स्याद्वादमे कुशलताके साथ सुनिश्चल सयमकी उपयोगिता बतलाकर ज्ञाननय और क्रियानयमे तीव्र मैत्रीको आवश्यकता बतलाई है। यथा—

स्यादादकौशलसुनिश्चलसयमाभ्या यो भावयत्यहरह स्विमहोपयुक्त । ज्ञानिक्रयानयपरस्परतीत्रमैत्रीपात्रीकृत श्रयति भुमिमिमा स एक ॥

अर्थात्—जो पुरुष स्याद्वादमे प्रवीणता और निश्चल सयमके द्वारा आत्मामे उपयोग लगाता हुआ उसे निरन्तर भाता है वही पुरुष ज्ञाननय और क्रियानयकी पारस्परिक तीव्र मैत्रीका पात्र होकर इस निज भावभूमि भूमिकाको पाता है।

कैलाशचन्द्र शास्त्री

# विषय-सूची

|    | स्तुति              | पृष्ठ           |
|----|---------------------|-----------------|
| 8  | प्रथम स्तुति        | १–१७            |
| २  | द्वितीय स्तुति      | १८-३१           |
| ş  | तृतीय स्तुति        | <b>३</b> २–४३   |
| 8  | चेतुर्थं स्तुति     | ४३–५५           |
| 4  | पञ्चम स्तुति        | ५६–६७           |
| Ę  | पष्ठ स्तुति         | <b>६८–७८</b>    |
| 9  | सप्तम स्तुति        | <i>७९–</i> ९०   |
| 6  | अष्टम स्तुति        | <b>९१</b> –१००  |
| ९  | नवम स्तुति          | १०१–११०         |
| १० | दशम स्तुति          | <i>१११</i> –१२१ |
| ११ | एकादश स्तुति        | १२२–१३०         |
| १२ | द्वादश स्तुति       | १३१–१४०         |
| १३ | त्रयोदश स्तुति      | १४१–१५१         |
| १४ | चतुर्देश स्तुति     | १५२–१६३         |
| १५ | पञ्चदश स्तुति       | <b>१</b> ६४–१७२ |
| १६ | षोडश स्तुति         | १७३–१८२         |
| १७ | सप्तदश स्तुति /     | १८३–१९२         |
| १८ | अष्टादश स्तुति      | <b>१</b> ९३–२०३ |
| १९ | एकोनविशति स्तुति    | २०४–२१२         |
| २० | विशतितम स्तुति      | २१३–२२२         |
| 78 | एकविशतितम स्तुति    | २२३–२३२         |
| २२ |                     | २३३–२४७         |
| २३ | त्रयोविशतितम स्तुति | २४८–२६०         |
| २४ |                     | २६१-२७३         |
| २५ |                     | २७४-२८९         |
|    | पद्यानुक्रमणी       | २९१-३०२         |

# आचार्य अमृतचन्द्र रचित

# लघु-तत्त्व-स्फोट

# (शक्तगणितकोश)

ॐ नमः परमात्मने । नमोऽनेकान्ताय

स्वयम्भुवं मह इहोच्छलदच्छमीडे
येनादिदेव मगवानभवत् स्वयम्भुः।
अस्य भूभु वःप्रभृतिसन्मननैकरूप—
मात्मप्रमातृ परमातृ न मातृ मातृ ॥१॥

अन्वयार्थ—(आदिदेव) हे आदि जिनेन्द्र । (येन) जिसके द्वारा आप (स्वयम्भू ) स्वयम्भू (भगवान्) भगवान् (अभवत्) हुए है, मैं (इह) इस लोकमे (उच्छलत्) छलकते हुए—अतिशय प्रकट (अच्छ) निर्मल (स्वायभुव) आत्म-सम्बन्धी (तत् मह ) उस तेज—ज्ञानज्योतिकी (ईडे) स्तुति करता हूँ। जो तेज (ॐ भूर्भुव प्रभृतिसन्मननैकरूप) ॐ भूर्भुव आदि शान्तिमन्त्रके समीचीन अद्वितीय मननस्वरूप है। (आत्मप्रमातृ) स्वप्रकाशक है (परमातृ) परप्रकाशक है और न (नमातृ मातृ) न मात्र ज्ञायक—आत्माको जाननेवाला है किन्तु ज्ञायक अज्ञायक—चेतनाचेतनात्मक समस्त पदार्थोंको जाननेवाला है।

भावार्य — यहाँ भगवान् आदिनाथका स्तवन करते हुए उनके उस असाधारण ज्ञानगुणकी गरिमाकी स्तुति की गई है जिसके प्रकट होते ही वे साधारण छद्मस्थसे स्वयभू-सर्वज्ञ हो गये। उनका वह ज्ञान गुण त्रैकालिकज्ञायक स्वभाव होनेसे आत्मामे स्वत विद्यमान रहता है, राग-द्वेषा-दिकके समान आत्मामे किन्ही बाह्य निमित्तोंसे प्रकट नहीं होता है। वही ज्ञानगुण केवलज्ञान-रूप पर्यायसे तन्मय हो लोकालोकका ज्ञाता हो जाता है, रागादि विकारी भावोसे सर्वथा रहित होनेके कारण वीतराग विज्ञान कहलाता है। यह ज्ञान, 'चतुर्गतिके जीव अपाय—दु खसे किस प्रकार छूटें' इस अपायविचयधम्यंध्यानके समीचीन मननस्वरूप होता है। ज्ञान, स्वपरप्रकाशक होनेसे जहाँ आत्मात् —स्वको जानता है, वहाँ परमातृ—परको भी जानता है और न केवल माता—ज्ञायक आत्माको जानता है किन्तु ससारके समस्त चेतना चेतनात्मक पदार्थोंको जानता है।। १।।

माताऽसि मानमसि मेयमसीशमासि

मानस्य चासि फलमित्यजितासि सर्वम् ।

नास्त्यैव (नास्यैव) किश्चिदुत नासि तथापि किश्चि—

दस्येव चिच्चकचकायितचुञ्चरुच्चैः ॥२॥

अन्वयार्थ—( अजित ) हे अजितनाथ । आप ( माता असि ) ज्ञायक हो ( मानम् असि ) ज्ञान हो ( मेयम् असि ) ज्ञेय हो ( ईशमा असि ) अनन्तचतुष्टय लद्दमीरूप हो ( च मानस्य फलम्

असि ) और ज्ञानके फल हो, ( इति सर्वम् असि ) इस प्रकार सबरूप हो। [ अस्य ] (किञ्चिदेव नास्ति ) इस ज्ञानका कुछ भी नहीं हैं ( उत ) और आप भी यद्यपि ( किञ्चित् न असि ) किसी अन्यरूप नहीं हैं (तथापि ) तो भी आप ( उच्चै ) उत्कृष्टरूपसे ( चिच्चकचकायितचुञ्चु ) चैतन्य चमत्काररूपसे प्रसिद्ध हो।

भावार्थ—जो पदार्थको जानता है उसे माता कहते हैं, अात्मा जिसके द्वारा जानता है उसे मान कहते हैं, जिसे जानता है उसे मेय कहते हैं और अज्ञानिवृत्तिपूर्वक आत्मामे जो ज्ञान प्रकट होता है वह मानका फल कहलाता है। यहाँ गुण गुणीका अमेद दृष्टिकी अपेक्षा कथन करते हुए कहा गया है कि है अजितनाथ भगवान्। आप ही माता, मान, मेय और मानके फल हो—ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञानके फल हो। न केवल, ज्ञान गुणकी अपेक्षा यह कथन है किन्तु अहंन्त की ल्क्मीस्वरूप जो ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य है उनरूप भी आप हैं। यद्यपि ज्ञायक स्वभावके कारण अजितनाथ भगवान् अनन्त ज्ञेयोको जानते हैं ऐसा व्यवहार होता है। तथापि एक भी ज्ञेय उनका नहीं होता है और न वे किसी ज्ञेयके होते हैं। वीतराग विज्ञानका दर्गण तलके समान यही स्वभाव है कि वह जानता तो सबको है परन्तु किसीको आत्मीय मान कर अपने आपमे रोकता नहीं है। यह सब होने पर भी आप चैतन्य चमत्कारसे तन्मय हैं॥ २॥

# एको न भासयित देव न भासतेऽस्मि— ननन्यस्तु भासयित किञ्चन भासते च। तौ द्वौ तु भासयिस शम्भव भाससे च विश्व च भासयिस भा असि भासको न ॥३॥

अन्वयार्थं—(देव) हे देव । ससार मे (एक) एक पदार्थं—जड पदार्थं (न भासयित) किसीको भासित—प्रकाशित नहीं करता और (अस्मिन्) इस जड पदार्थंमें कोई पदार्थं (न भासते) प्रकाशित नहीं होता है (तु) किन्तु (अन्य) जडसे भिन्न—चेतन द्रव्य (भासयित) किसीको भासित करता है। (च) तथा (किञ्चन) अन्य द्रव्य इसमे (भासते) प्रकाशित होता है। (तु) किन्तु (शम्भव) हे शम्भवनाथ । आप (तो हो) उन दोनो-अचेतन और चेतन पदार्थोंको (भासयित) प्रकाशित करते हैं और स्वयं भी (भाससे) प्रकाशित होते हैं। इस तरह आप (विश्व च भासयिस) लोकालोकरूप विश्वको प्रकाशित करते हैं अत (भा असि) दीप्तिरूप हो, (भासक न असि) भासकी—दीप्तिका निराकरण करनेवाले नहीं हो।

भावार्थ—यह विश्व चेतनाचेतनात्मक पदार्थोसे भरा हुआ है। इनमे अचेतन पदार्थ— पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल चेतनासे शून्य होनेके कारण न किसीको प्रकाशित करते हैं और न कोई पदार्थ इनमे प्रकाशित होता है। उपर्युक्त पाँच अचेतन पदार्थोके सिवाय विश्वमे एक चेतन द्रव्य भी है। यह चेतन द्रव्य चेतनासे तन्मय होनेके कारण ससारके पदार्थोको प्रतिभासित करता है और ससारके पदार्थ इममे प्रतिभासित होते हैं। हे शम्भवनाय । जिनेन्द्र । आप उपर्युक्त चेतन अचेतन पदार्थोको प्रतिभासित करते हैं और स्वय भी प्रतिभासित होते है। इस तरह आप

१ अस्यित प्रक्षिपित इति आसक 'असु प्रक्षेपणे' इति घातो ण्वुल् प्रत्यये म्ब्प । भाया (दीप्ते ) (आमक ) प्रक्षेपक इति भासक तथाभूत त्व न भविम ।

١

विश्वको प्रतिभासित करते है। जब गुण और गुणीका अभेदिवविक्षासे कथन होता है तब गुणको गुणी और गुणीको गुण कह दिया जाता है। यहाँ भी अभेद विवक्षासे शम्भवनाथ जिनेन्द्रको भा अर्थात् ज्ञानरूप दीप्तिसे तन्मय कहा है। और भासकपनेका निपेध किया है। परन्तु विना आधारको गुणका अस्तित्व रह नहीं सकता इसिलये शम्भव जिनेन्द्रमे भासकपनेका सर्वथा निषेध भी नहीं किया जा सकता अत 'भासको न' का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि हे भगवन् । आप ज्ञानरूप दीप्तिका निराकरण करने वाले नहीं है।। ३।।

# यद्भाति भाति तदिहाथ च (न) भात्यभाति श्नाभाति भाति स च भाति न यो नभाति । भा (या)भाति भात्यपि च भाति न भात्यभाति सा चाभिनन्दन विभा न्त्यभिनन्दित त्वाम् ॥४॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो ज्ञान (भाति) ज्ञानगुणसे तन्मय रहनेके कारण देदीप्यमान होने-वाले (इह्) इस आत्मामे (भाति) सुशोभित रहता है (अथ) और (अभाति) ज्ञान गुणसे अतन्मय होनेके कारण देदीप्यमान न रहनेवाले अन्य पदार्थमे (न भाति) सुशोभित नही होता। इसी प्रकार (य) जो ज्ञायक (नाभाति 'इह') अतिशय सुशोभित रहनेवाले आत्मामे (भाति) सुशोभित रहता है और (नभाति सुशोभित न रहनेवाले अन्य पदार्थमे (न भाति) सुशोभित नही होता। इसी प्रकार (या भा) जो ज्ञानरूप दीप्ति (भाति 'इह') देदीप्यमान आत्मामे (अति आभाति) अत्यन्त सुशोभित होती है और (अभाति) अदेदीप्यमान—ज्ञानसे रहित अन्य पदार्थमे (न भाति) सुशोभित नही होती (अभिनन्दन) हे अभिनन्दन जिनेन्द्र। (विभान्ती) विशिष्टरूपसे सुशोभित होनेवाली (सा च) वह भा—ज्ञानदीप्ति (त्वाम्) आपका (अभिनन्दित) अभिनन्दन करती है।

भावार्थ — यहाँ ज्ञान गुण, ज्ञायकस्वभाव और ज्ञिप्तिक्रिया इन तीन विशेपताओका अस्ति और नास्ति पक्षसे एक आत्मामे समावेश करते हुए अभिनन्दन जिनेन्द्रकी स्तुति की गई है। यह ज्ञान गुण अस्ति पक्षसे आत्मामे रहता है नास्ति पक्षसे आत्मातिरिक्त अन्य द्रव्यमे नही रहता। ज्ञायकस्वभाव भी ज्ञान गुणसे सुशोभित आत्मामे रहता है, अन्य जड पदार्थोमे नही। इसी प्रकार ज्ञिप्त क्रिया भी आत्मामे ही रहती है अन्य जड पदार्थोमे नही। 'यत् तत्' इन नपुसकिल्ड्स पदोसे ज्ञान गुणका, 'य स' इन पुलिङ्स पदोसे ज्ञायक स्वभावका और 'या सा' इन स्त्रीलिङ्स पदोसे ज्ञिप्ति क्रियाका समावेश किया गया है। भेद विवक्षासे इन तीनोमे भेद होता है परन्तु अभेद विवक्षासे तीनो एक आत्माकी ही परिणित हैं॥ ४॥

# लोकप्रकाशनपरः सवितुर्यथा यो वस्तुप्रमित्यभिम्रुखः सहजप्रकाशः।

१ भाति शोभते इति भान् तस्मिन्, 'भा दीष्ती' इत्यस्य शतृष्रत्ययान्तप्रयोग । २ न भाति इति अभान् तस्मिन् । ३ न भातीित अभान्, न भान् इति नाभान् तस्मिन् 'नाश्व' इतिवत् समास । ४ न भातीित नभान् तस्मिन् । ५ भातीित भान् तस्मिन् । ६ भा + अति इति पदच्छेद । ७ न भातीित अभान् तस्मिन् । ८ विशेषेण भाति शोभते इति विभान्ती शोभमानेत्यर्थं भा इत्यस्य विशेषणम् ।

# सोऽय तबोल्लसति कारकचक्रचर्चा-चित्रोऽप्यकब्बु ररसप्रसरः सुबुद्धे ॥५॥

अन्वयार्थ—( मुबुद्धे ) हे सुमित जिनेन्द्र ( सिवतु यथा ) सूर्यके प्रकाशकी तरह जो प्रकाश बाह्य दृष्टिसे ( लोकप्रकाशनपर ) समस्त लोकको प्रकाशित करनेमे समर्थ है तथा ( वस्तु-प्रमित्यिभमुख ) अन्तर्दृष्टिसे आत्मतत्त्वकं जाननेके सम्मुख है ( सोऽप ) ऐसा यह ( तव ) आपका ( सहजप्रकाश ) सहज ज्ञानस्वभावरूप प्रकाश ( कारकचक्रचर्चीचित्रोऽपि ) पट्कारक समूहकी चर्चिस चित्ररूप होता हुआ भी ( अकर्ब्बुरसप्रसर ) अचित्रित—एकरसरूप प्रसारसे सहित ( उल्लसित ) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका त्रैकालिक ज्ञायक स्वभावरूप प्रकाश जब केवलज्ञानरूप पर्यायसे सुशोभित होता है तब वह यद्यपि लोकालोककी प्रकाशित करता है तथापि निश्चयसे आत्मस्वरूपको ही प्रकाशित करता है, इसीलिये कहा जाता है कि केवली भगवान् व्यवहारनयसे लोकालोकके ज्ञाता है पर निश्चयनयसे आत्माके ही ज्ञाता हैं। यद्यपि व्यवहारकी दृष्टिसे आपका वह ज्ञानस्वरूप प्रकाश, कर्ता कर्म करण सप्रदान अपादान और अधिकरण इन छह कारकोंके समूहकी वर्चासे चित्रित होता है उसमे इन सब कारकोंका विकल्प आता है तथापि सामान्यग्राही निश्चयन्यकी अपेक्षा वह सकल कारक चक्रसे उत्तीर्ण होनेके कारण एकरूप ही प्रतीत होता है ॥ ५॥

# एक प्रकाशकम्रुशन्त्यपरं प्रकाश्य— मन्यत्प्रकाशकमपीश तथा प्रकाश्यम् । त्व न प्रकाशक इहासि न च प्रकाश्यः पद्मप्रभ ! स्वयमसि प्रकटः प्रकाशः ॥६॥

अन्वयार्थं—(ईरा) हे स्वामिन्। लोग (एक) किसी एकको (प्रकाशक) प्रकाशक (अपर) किसी अन्यको (प्रकाश्य) प्रकाश करने योग्य (तथा) और (अन्यत्) किसीको (प्रकाशक) प्रकाशक तथा (प्रकाश्य) प्रकाश्य दोनो रूप (उशन्ति) मानते हैं, परन्तु (त्व) आप (इह) इस जगत्मे (न प्रकाशक) न प्रकाशक हैं (चन प्रकाश्य) और न प्रकाश्य हैं (पदाप्रभ) हे पदाप्रभ जिनेन्द्र। आप (स्वय प्रकट प्रकाश असि) स्वय भासमान प्रकाश रूप हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आत्मामे सुख, वीर्य तथा ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण विद्यमान हैं। इनमे सुख गुण आह्लादकी अनुमूर्तिरूप होनेसे आत्माके अस्तित्वका प्रख्यापक है अत प्रकाशक है और वीर्य आदि गुण ज्ञानके माध्यमसे अनुभवमे आते हैं अत प्रकाश्य हैं, परन्तु ज्ञान-दर्शन गुण स्वपरप्रकाशक होनेसे प्रकाशक और प्रकाश्य-दोनोरूप हैं। यह गुण और गुणीका भेद व्यवहार- नयसे होता है, इसलिये कौन गुण कैसा है ? इसकी चर्चा उसी नयसे सगत होती है। कारक चक्रकी प्रक्रिया भी व्यवहारनयसे ही घटित होती है, इसलिये जब आत्मामे प्रकाशन क्रियाके कर्ताकी अपेक्षा विचार होता है तब आत्मा प्रकाशक होता है और अन्तर्जेयकी अपेक्षा जब, प्रकाशन क्रियाके कर्मकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब आत्मा प्रकाशय कहलाता है। निश्चयनयकी अपेक्षा आत्मा कारक चक्रके विकल्पसे उत्तीणं है अत वह न कर्ता है और न कर्म है—न प्रकाशक है

और न प्रकाश्य है, किन्तु एक सहज प्रकाशरूप है। हे पद्मप्रभ जिनेन्द्र । आप इसी सहज प्रकाशरूप है। निश्चयनयसे आत्मवस्तुका कथन कभी गुणीरूपसे होता है और कभी गुणरूपसे। जैसे आत्मा ज्ञायक है अथवा आत्मा ज्ञानमात्र है। यहाँ गुणरूपसे कथन करते हुए पद्मप्रभ जिनेन्द्रको प्रकट प्रकाशरूप कहा गया है। उनका यह प्रकट प्रकाश स्वय सिद्ध है राग-द्वेषादिक विकारीभाव के समान परसापेक्ष नही है।। ६।।

अन्योन्यमापिवति वाचकवाच्यसद्यत् सत्प्रत्ययस्तदुभयं पिवति प्रसद्य। सत्प्रत्ययस्तदुभयेन न पीयते चेत् पीतः समग्रममृत भगवान् सुपार्श्वः ॥७॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (वाचकवाच्यसत्) वाचक—शब्द और वाच्य—अर्थरूप सत् (अन्योन्यम् आपिबति) एक दूसरेको ग्रहण करता है अर्थात् एक दूसरे पर निर्भर है (तदुभय) उस दोनो प्रकारके सत्को (सत्प्रत्यय) सत्का ज्ञान (प्रसह्य) बल्पूर्वंक (पिबति) ग्रहण करता है, परन्तु (तदुभयेन) वाचक और वाच्यरूप सत्के द्वारा (सत्प्रत्यय) सत्का ज्ञान (न पीयते) ग्रहण नहीं किया जाता है (चेत्) यदि (समग्र अमृत) उस वाचक, वाच्य और सत् ज्ञानको यदि (पीत) ग्रहण किया है तो (भगवान् सुपार्श्व) भगवान् सुपार्श्वनाथने ग्रहण किया है।

भावार्थ—शब्दको वाचक और अर्थको वाच्य कहते है जैसे मुखके द्वारा उच्चरित और कानोंके द्वारा श्र्यमाण घट शब्द वाचक है और घट शब्दके द्वारा ग्रहणमे आनेवाला बना हुआ (कम्बुग्रीवादिमान्) पदार्थ-घट वाच्य है। ये दोनो ही सत् एक दूसरके ऊपर निर्भर है। घट शब्द उच्चरित होता है तो उसका कोई ग्राह्य अर्थ अवश्य होता है और कोई ग्राह्य पदार्थ है तो वह किसी न किसी शब्दके द्वारा गृहीत अवश्य होता है। इन दो प्रकारके सतोंके अतिरिक्त एक ज्ञानरूप सत् भी होता है "इस उदाहरणमे" जैसे घटका ज्ञान इस प्रकार घट शब्द, कम्बुग्रीवादिमान् पदार्थ और घट ज्ञानके भेदसे सत् तीन प्रकारका होता है। इनमे शब्द और अर्थरूप सत् जड पदार्थ है, अत वे परस्पर सापेक्ष होने पर भी ज्ञानसे रहित है और इसी कारण वे ज्ञानरूप सत्को ग्रहण नही कर पाते। परन्तु ज्ञानरूप सत् उन दोनो—शब्द और अर्थरूप सतोको अपनी स्वच्छताके कारण नियमपूर्वक ग्रहण करता है। यह रही वाचक सत् वाच्य सत् और ज्ञान सत्की बात। भगवान् सुपार्श्वनाथ इन तीनो प्रकारके सत्को ग्रहण करते है। वाचक और वाच्य ज्ञानके विषय होनेसे ज्ञेय ही है परन्तु ज्ञान, स्वपर प्रकाशक होनेसे वह ज्ञान और ज्ञेय दोनोरूप होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान् सुपार्श्वनाथ शब्दसत् अर्थसत् और ज्ञानसत् इन तीनोके ज्ञाता है। ७।।

उन्मन्जतीति परितः(परतो) विनिमन्जतीति

मग्नः प्रसद्य पुनरुत्प्लवते तथापि।
अन्तिन्मग्न इति भाति न भाति भाति
चन्द्रप्रभस्य विशद्दिचितचन्द्रिकीषः॥८॥

<sup>🖊</sup> १ भातीति भान् तस्मिन्, अन्यस्मिन् पदार्थे भाति सति न भाति न शोभते इत्यर्थ ।

अन्वयार्थं—ससारके अन्य जीवोका ज्ञान, (परत ) ज्ञानकी उत्पत्तिमे साधकस्वरूप इन्द्रिय तथा प्रकाश आदि परकी सहायतासे (उन्मज्जित ) उत्पन्न होता है और ज्ञानकी उत्पत्ति में बाधक स्वरूप इन्द्रिय विकार तथा अन्धकार आदि प्रतिवन्धक कारणोंसे यद्यपि (प्रसद्य) हठात् (विनिमज्जित ) विनिमग्न हो जाता है तथापि (मग्न सत्) मग्न होने पर भी प्रतिवन्धक कारणोंका अभाव होने पर (पुन ) फिरसे (उत्प्लवते )उत्पन्न हो जाता है। परन्तु (चन्द्रप्रभस्य) चन्द्रप्रभ भगवान्का (विशद ) निर्मल (चितिचन्द्रिकौष ) चैतन्यरूप-ज्ञानरूप चाँदनीका समूह (अन्तिनिगन ) बाह्य कारणोंसे निरपेक्ष होकर अन्तरङ्गमे ही निमग्न है, अन्तरङ्ग कारणसे उत्पन्न होता है [अन्यस्मिन् ] भाति सित न भाति ) अन्य पदार्थके भासित रहते हुए नही भासता है (इति भाति ) इसलिये सदा भासित रहता है।

भावार्य — यहाँ क्षायोपशमिक ज्ञान और क्षायिक ज्ञानकी विशेषता वतलाते हुए कहा गया है कि समारी जीवोका क्षायोपशमिक ज्ञान परिनिमित्त सापेक्ष होनेसे उत्पन्न होता है और विनष्ट होता है परन्तु चन्द्रप्रभ भगवान्का क्षायिक ज्ञान केवल आत्मसापेक्ष होनेसे सदा भास-मान रहता है। अर्थात् क्षायिक ज्ञानकी उत्पत्तिमे ज्ञानावरण कर्मका क्षयरूप अन्तरङ्ग कारण ही अपेक्षित रहता है प्रकाश आदि बाह्य कारण नही॥ ८॥

# यस्मिन्नवस्थितिम्रुपैत्यनवस्थित तत् तत्स्थः स्वय सुविधिरप्यनवस्थ एव । देवोऽनवस्थितिमितोऽपि स एव नान्यः सोऽप्यन्य एवमतथापि स एव नान्यः ॥९॥

अन्वयार्थ — यह जगत् ( यिस्मन् ) जिस इन्द्रिय सुखमे ( अवस्थितिम् ) स्थिरताको (उपैति) प्राप्त होता है ( तत् ) वह इन्द्रियसुख ( अनवस्थित ) अस्थिर है । जगत् ही नही, ( तत्स्थ ) उस इन्द्रियसुखमे स्थिर रहनेवाले ( स्वय सुविधि अपि ) स्वय सुविधिनाथ भगवान् भी ( अनवस्थ एव ) अस्थिर ही रहे । (देव ) सुविधि जिनेन्द्र पर्याय दृष्टिसे ( अनवस्थितिम् इतोऽपि ) अनित्यता को प्राप्त होकर भी, द्रव्यदृष्टिसे ( स एव ) वही थे । (अन्यो न) अन्य नही थे और ( सोऽपि ) वह अन्य पदार्थ भी ( अन्य ) अन्य ही रहा । ( एव ) इस प्रकार वे ( अतथापि ) तद्रूप न होकर भी ( स एव ) तद्रूप रहे ( अन्यो न ) अन्यरूप नही हुए ।

भावार्थ—ससारके प्राणी इन्द्रिय सुखको स्थायी मानकर उसमे अपना अभिप्राय लगाते हैं पर वह इन्द्रियसुख स्थायी नही है, अस्थायी है—देखते देखते नष्ट हो जाता है। और की बात जाने दो सुविधिनाथ मगवान् भी गृहस्थ अवस्थामे जब तक उस इन्द्रियसुखमे स्थिर रहे तब तक वे स्वय अस्थिर रहे। अस्थिरताका प्रमाण यही है कि वे अन्तत उस इन्द्रियसुखको छोडकर आत्मसुखमे ही स्थिर हुए। ससारके प्रत्येक पदार्थ पर्याय दृष्टिसे अस्थिर हैं, अत भगवान् सुविधिनाथ भी पर्यायदृष्टिसे यद्यपि अस्थिर थे तथापि द्रव्यदृष्टिसे वह वही थे, अन्य नही थे अर्थात् स्थिर—नित्य थे। इस तरह द्रव्य और पर्यायदृष्टिसे भगवान् सुविधिनाथ नित्यानित्यात्मक थे। जिसमे 'तद्वेद भाव'—यह वही है ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता रहे वह नित्य कहलाता है और जिसमे 'अत्द्राव'—अन्य भाव हो वह अनित्य कहलाता है। सामान्य-तीर्थंकरत्वकी अपेक्षा सुविधिनाथ नित्य थे परन्तु सराग और वीतराग अथवा छद्यस्थ और सर्वज्ञकी अपेक्षा वे अनित्य थे॥ ९।।

# शुन्योऽिप निर्भरमृतोऽिस भृतोऽिप चान्य— शुन्योऽन्यश्न्यविभवोऽप्यसि नैकपूर्णः। त्व नैकपूर्णमहिमाऽिप सदैक एव कः शीतलेति चरित तव मातुमीष्टे।।१०॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । आप ( शून्योऽपि ) काम-क्रोधादिविकारी भावोंसे शून्य होकर भी ( निर्भरभृत असि ) ज्ञान-दर्शनादि स्वकीय गुणोसे अतिशय पूर्ण है, ( भृतोऽपि ) स्वकीय गुण-पर्यायोसे ( भृतोऽपि ) परिपूर्ण होकर भो ( अन्यशून्य ) अन्य द्रव्यके गुण-पर्यायोसे ( शून्य ) शून्य है, ( अन्यशून्यविभव अपि ) अन्य द्रव्योसे शून्यविभव होकर भी ( नेकपूर्ण ) ज्ञेयरूपताको प्राप्त हुए अनेक द्रव्योसे पूर्ण है और ( नेकपूर्णमहिमापि ) अनेक अतिशयोसे परिपूर्ण महिमासे युक्त होकर भी ( सदा एक एव ) सदा एक ही है ( इति ) इस तरह ( शीतल ) हे शीतल जिनेन्द्र । ( तव चित्त ) आपके चित्तको ( मातु ) जाननेके लिये ( क ईष्टे ) कौन समर्थं है ? अर्थात् कोई नही ।

भावार्थ — यहाँ शून्यत्व-अशून्यत्व और एकत्व-अनेकत्व भङ्गोकी अपेक्षा शीतलनाथ जिनेन्द्रकी स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप विकारी भावोसे रहित होनेके कारण शून्य है तथा स्वकीय ज्ञान दर्शनादि गुणोसे सिहत होनेके कारण शून्य नहीं हैं। अथवा अन्य द्रव्योके गुण पर्यायोसे रिहत होनेके कारण शून्य है और ज्ञेय बनकर आत्मामे प्रतिफलित होनेवाले अनेक द्रव्यो तथा उनके गुण पर्यायोसे पूर्ण होनेके कारण शून्य नहीं है। इसी तरह आप स्वरूपकी अपेक्षा अदितीय होनेके कारण एक है और अनेक अतिशयोसे परिपूर्ण महिमासे युक्त होनेके कारण अनेक हैं। यहाँ परस्पर विरोधी भङ्गोका समन्वय स्याद्वादसे होता है।। १०॥

नित्योऽपि नाशग्रुपयासि न यासि नाश नष्टोऽपि सम्भवग्रुपैपि पुनः प्रसद्य। जातोऽप्यजात इति तर्कयतां विभासि श्रेयःप्रभोऽद्भुतनिधान किमेतदीदृक्॥११॥

अन्वयार्थं—(अद्भुतिनधान श्रेय प्रभो) हे आञ्चर्यके निधानभूत श्रेयोनाथ। आप (नित्योऽपि) त्रेकालिक-अनाद्यनन्त ज्ञायकस्वभावकी अपेक्षा नित्य होकर भी (नाशम् उपयासि) पर्यायकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होते हैं। और द्रव्यकी अपेक्षा (नाश न यासि) नाशको प्राप्त नहीं होते हैं। (नष्टोऽपि) जीवन्मुक्त अरहत अवस्थाकी अपेक्षा नष्ट होकर भी (पुन) फिरसे (प्रसह्य) हठात् (सम्भवम्) मुक्तावस्थारूप जन्मको (उपेषि) प्राप्त होते है। इसी प्रकार (जातोऽपि) सयोगी पर्यायकी अपेक्षा उत्पन्न होकर भी (अजात) गुद्ध आत्मद्रव्यकी अपेक्षा उत्पन्न नहीं है (इति) ऐसा (तर्कयताम्) चिन्तन करनेवालोंके लिये आप (विभासि) विभासित होते है। हे प्रभो। (एतद् ईदृक् किम्) यह ऐसा क्यो है?

भावार्थ यहाँ नित्यानित्य नयकी अपेक्षा श्रेयान्सनाथ भगवान्की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप नित्य होकर भी नाशको प्राप्त होते हैं और नाशको प्राप्त होकर भी नाशको प्राप्त नही होते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अपने शायकस्वभावकी अपेक्षा नित्य है

और पर्यायकी अपेक्षा नाशको प्राप्त होकर भी द्रव्यकी अपेक्षा नाशको प्राप्त नहीं हैं। नष्ट होकर भी पुन उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न होकर भी उत्पन्न नहीं होते हैं। फिलतार्थ यह है कि आप कारण समयसार अथवा जीवन्मुक अवस्था की अपेक्षा नष्ट होकर भी मुक्तावस्थाकी अपेक्षा पुन उत्पन्न होते हैं और मुक्तावस्थारूप उत्पन्न होकर भी पुन अवस्थान्तरको प्राप्त नहीं होते। इस तरह तर्कणा करनेवाले जीवोके लिए आपका समस्त स्वरूप आश्चर्यका भाण्डार मालूम होता है।। ११।।

# सन्नप्यसन्स्फुटमसन्निप संश्व भासि सन्मांश्च सन्वसमवायमितो न भासि । सन्व स्वयंविभव भासि न चासि सन्व सन्मात्रवस्त्वसि गुणोऽसि न वासुपूज्य ॥१२॥

अन्वयार्थ—(वासुपूज्य) हे वासुपूज्य भगवन् । आप (सन्निप) सत्रूप होकर भी (स्फुटम्) स्पष्ट ही (असन्) असद् रूप हैं। और (असन्निप) असद्रूप होकर भी (सर्व) सद्रूप (भासि) प्रतीत होते हैं। आप (सन्मान्) सत् मत्तासे युक्त होकर भी (सत्वसमवाय-मित) सत्त्वके साथ समवायको प्राप्त (न भासि) नहीं मालूम होते हैं। (विभवे) हे जन्म-रिहत । आप (स्वय) स्वय (सत्त्व भासि) सत्त्वरूप मालूम होते हैं। (सत्त्व न चासि) सत्त्वरूप नहीं हैं। (सन्मात्रवस्तु असि) आप सत्तामात्र वस्तु हैं (गुणो नासि) गुणरूप नहीं हैं।

भावार्थ—यहाँ वासुपूज्य भगवान्की स्तुति करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप सत् होकर भी सत् नही हैं अर्थात् द्रव्यदृष्टिसे सत् हैं और पर्यायदृष्टिसे सत् नही है। इसी तरह पर्यायदृष्टिसे असत् होकर भी द्रव्यदृष्टिसे सत् हैं। आप सत्तासे युक्त होकर भी न्यायदर्शनसम्मत समवायके अनुसार सत्ताके साथ समवायको प्राप्त नही है। न्यायदर्शन गुण और गुणीको पृथक् मानकर उनके समवायको स्वीकृत करता है, परन्तु जैनदर्शन गुण और गुणीको प्रदेशोकी अपेक्षा पृथक् न मानकर उनके त्रैकालिक तन्मयीभावको स्वीकृत करता है। सत् गुणी है और सत्त्व गुण है, चूँकि इनमे प्रदेश भेद नही है इसलिये कभी मात्र गुणके द्वारा गुणीका कथन होता है और कभी गुणीके द्वारा गुणीका कथन होता है और कभी गुणीके द्वारा गुणीका कथन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप सत्त्व—सत्तागुणरूप प्रतीत होते हैं, परन्तु मात्र सत्त्व—सत्तागुण नही हैं। अपितु सत्तागुणसे युक्त है। "एक विवक्षासे गुण और गुणीके विकल्पको समाप्त कर गुणको ही वस्तु कहा जाता है इस विवक्षामे आप सन्मात्र वस्तु हैं, गुण नही हैं, ऐसा कहा गया है॥ १२॥

भूतोऽधुना भवसि नैव न वर्तमानो भूयो मविष्यसि तथापि भविष्यसि त्वम् । यो वा मविष्यसि स खन्वसि वर्तमानो यो वर्त्तसे विमलदेव स एव भूतः ॥१३॥

१ विगतो भवो जन्म यस्य स विभव तत्सम्बुद्धौ हे विभव । २ 'तत्त्व सल्लक्षणक सन्मात्र वा यत स्वत सिद्धम्'--पञ्चाच्यायी १।८।

अन्वयार्थ—(विमलदेव) हे विमल जिनेन्द्र । यद्यपि आप (अघुना) इस समय (भूतो नैव भविस) भूत नहीं हैं (वर्तमानो न) वर्तमान नहीं है और (भूयो न भविष्यिस) पुन भविष्यमें नहीं होगे, तथापि (त्व भविष्यिस) आप भविष्यत्में होगे। (वा) अथवा आप (यो भविष्यिस) जो होगे (खलु) निश्चयसे (स) वह (वर्तमान असि) वर्तमान है और (यो वर्तसे) जो वर्तमान है (स एव भूत) वहीं भूत है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप द्रव्य और पर्यायरूप है। इनमे द्रव्य सामान्यरूप है और पर्याय विशेपरूप। द्रव्य अपरिवर्तनीय है, पर्याय परिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय वस्तुमे कालचक्रका व्यवहार नहीं होता, अत जब द्रव्यरूपसे आपका विचार किया जाता है तव आप भूत, वर्तमान और भविष्यत्के व्यवहारसे रिहत सिद्ध होते है। परन्तु जब पर्यायरूपसे आपका विचार करते है तब परिवर्तनीय होनेके कारण भविष्यमे आप अवश्य होगे। आज भी आप अरहन्त है, भविष्यमे सिद्ध होगे, परन्तु सिद्ध अवस्थामे जो आपका ज्ञायक स्वभाव होगा वह अभी वर्तमानमे भी है और भूतकालमे भी था। इस तरह ज्ञायकस्वभावकी अपेक्षा भी आप कालत्रयके व्यवहारसे परे है।।१३॥

एकं प्रपीतविषमापरिमेयमेय-वैचित्र्यचित्रमनुभूयत एव देव। द्वैतं प्रसाध्यदिदं तदनन्तशान्त-मद्वैतमेव महयामि महन्महस्ते॥१४॥

अन्वयार्थं—(अनन्तदेव) हे अनन्तनाथ जिनेन्द्र । जो (एक) एक होकर भी (प्रपीतविषमा-परिमेयवैचित्र्यचित्र) ग्रहणमे आये हुए छोटे-बडे अपरिमित पदार्थोकी विचित्रतासे नानारूप (एव) ही (अनुभ्यते) अनुभवमे आता है। इस तरह प्रमेयकी अपेक्षा जो (द्वैत प्रसाधयत्) नानारूपताको सिद्ध करता है, रागद्वेषादिसे रहित होनेके कारण (शान्तं) शान्त है, क्षायिकज्ञान-केवलज्ञानरूप पर्यायसे युक्त होनेके कारण (अद्वैतमेव) एक ही है और लोकालोकमे व्यापक होनेसे (महत्) महत् रूप है (ते इद तत् मह ) आपके इस सम्यग्ज्ञानरूप तेजकी मै (महयामि) पूजा करता हूँ।

भावार्थ—भगवान् अनन्त जिनेन्द्र, वीतराग विज्ञानरूप केवलज्ञानको धारण करते है। उनका यह केवलज्ञान, ज्ञानपर्यायकी अपेक्षा यद्यपि एक है, अद्धेतरूप है, तथापि उसमे प्रतिभासित होनेवाले नाना पदार्थोंकी अपेक्षा वह द्वेतरूप भी है। उनका यह ज्ञान, रागादि विकारी भावोंसे रिहत होनेके कारण शान्तस्वरूप है, अनन्त सुखसे सम्पन्न है तथा लोकालोककी बात जाननेकी अपेक्षा महत्रूप भी है। इसके अतिरिक्त अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा भी केवलज्ञान उत्कृष्ट अनन्तानन्तरूप होनेसे महत्रूप है। अनन्तनाथ भगवान्के इस ज्ञानरूप तेजकी मै आराधना करता हूँ ॥१४॥

सर्वात्मकोऽसि न च जातु पैरात्मकोऽसि स्वात्मात्मकोऽसि न तवास्त्यपरः स्व आत्मा । आत्मा त्वमस्य न च धर्मनिरात्मता ते न च्छिन्नदृक्षप्रसरह्मपतयास्ति सापि ॥१५॥

१ सर्वाणि आत्मिन यस्य स सर्वात्मक । २. पर आत्मा यस्य स परात्मक पररूप पक्षे उत्कृष्टात्मा परमात्मेत्यर्थः ।

अन्वयार्थं—(धर्म) हे धर्मनाथ जिनेन्द्र । आप (सर्वात्मक असि) सर्वात्मक है—समस्त पदार्थ आपकी आत्मामे प्रतिविम्बित है, तो भी आप (परात्मक) पररूप (जातु न असि) कभी नहीं हैं। (स्वात्मात्मक असि) स्वकीय आत्मस्वरूप हैं, (अपर) अन्य कोई (तव) आपका (स्व आत्मा) निज आत्मा (नास्ति) नहीं है। (अस्य आत्मा त्व) इस आत्माका स्वरूप तुम्ही हो, (निरात्मता) स्वरूपहीनता आपके मतमे नहीं है और (मापि) वह स्वरूप सहितता भी (छिन्न-दृक्तवरूपप्रसररूपतया) सीमित दर्शनज्ञानरूपसे नहीं है।

भावार्थ — विरोधाभास अलकारका आश्रय लेकर धर्मनाथ भगवान्का स्तवन करते हुए कहा है कि आप सर्वात्मक — सर्वरूप होकर भी परात्मक-पररूप कभी नही हैं। जो सर्वरूप होगा उसे पररूप होना ही पड़ेगा, यह विरोध है परन्तु 'सर्वाणि आत्मिन यस्य स सर्वात्मक ' ऐसा समास करनेसे यह अर्थ निकलता है कि आपकी आत्मामे सर्व पदार्थ हैं अर्थात् आप सर्वज्ञ हैं। इसी तरह 'परात्मक ' इस पदका भी 'पर उत्कष्ट आत्मा यस्य स ' ऐसा समास करनेसे यह अर्थ निकलता है कि आप परात्मा हैं। परमार्थसे एक द्रव्य अन्यरूप परिणमन नही करता, इसिलए कहा गया है कि आप स्वकीय आत्मस्वरूप ही है, अन्य-परद्रव्य आपका निज आत्मा नही है। आत्माका एक अर्थ स्वरूप भी होता है अत आत्माका स्वरूप जो ज्ञानदर्शन है तद्रूप आप हैं। आत्मामे निरात्मता-स्वरूपहीनता नही है अर्थात् स्वरूपसहितता है। परन्तु आत्माकी वह स्वरूपसहितता सीमित दर्शन-ज्ञानरूप नहीं है अपितु अनन्तदर्शन-ज्ञानरूप है।।१५॥

# अन्योन्यवैररसिकाद्भुततत्त्वतन्तु— स्यूतस्फुरत्किरणकोरकनिर्भरोऽसि । एकप्रभाभरसुसभृत शान्त शान्ते चित्सन्त्वमात्रमिति भास्यथ च स्वचिचे ॥१६॥

अन्वयार्थ—(एकप्रभाभरसुसभृत) जो अद्वितीय कान्तिके समूहसे परिपूर्ण हैं तथा (शान्त) सातिशय प्रश्नम गुणसे युक्त हैं ऐसे (शान्ते) हे शान्ति जिनेन्द्र! आप (अन्योन्यवेररिसकाद्भुततत्व-तन्तुस्यूतस्फुरितकरणकोरकिनभंर असि) पारस्परिक वैरभावमे रस लेनेवाले जीवोको आश्चर्य-जनक देदीप्यमान किरणख्प कुड्मलोंसे सिहत हैं अर्थात् आपकं शरीरसे निकलनेवाली किरणोंके प्रभावसे परस्पर विरोधी जीव भी वैरभाव छोडकर आपसमे मिल जाते हैं (अथ च) इसके सिवाय आप (चित्सत्त्वमात्रम्) ज्ञानके अस्तित्त्वमात्र हैं, (इति) इस तरह (स्विचत्ते) मेरे चित्तमे (भासि) प्रतिभासित हो रहे हैं।

भावार्थ—यहाँ शान्तिनाथ भगवान्का स्तवन करते हुए कहा गया है कि उनके शरीरसे निकलनेवाली किरणोंके प्रभावसे परस्परिवरोधी जीव भी अपना वैरभाव भूल जाते थे। वे शान्त थे, और रागादिकका विकल्प समाप्त हो जानेसे ज्ञानमात्र थे अर्थात् उनका ज्ञान ज्ञानमे-ही प्रतिष्ठित हो गया था ॥१६॥

यान्ति क्षणक्षयग्रपाधिवशेन मेदमापद्य चित्रमपि चारचयन्त्यचित्रे ।
कुन्थो ! स्फुटन्ति घनसघटितानि [ता हि] नित्य
विज्ञानधातुपरमाणव एव नैव ॥१७॥

अन्वयार्थ—(कुन्थो ।) हे कुन्थुनाथ जिनेन्द्र । (विज्ञान्धातुपरमाणव ) आपके केवलज्ञानरूप धातुके अविभागी प्रतिच्छेद यद्यपि अगुरुलघु गुणके कारण (क्षणक्षय यान्ति) क्षण-क्षणमे नश्वरता-को प्राप्त हो रहे हैं (च) और (अचित्रे) विविधरूपतासे रहित अपने आपमे (उपाधिवशेन) ज्ञेयरूप उपाधिके कारण (भेदम् आपद्ये) भेद प्राप्त कराकर (चित्रमपि आरचयन्ति) विविधरूपताको भी उत्पन्न कर रहे है तथापि (हि) निश्चयसे (नित्य) निरन्तर (घनसघटितानि [ता हि] एव) अत्यन्त सघटित रूप ही होनेसे (नैव स्फुटन्ति) पृथक्-पृथक् नही होते है ।

भावार्थ—असख्यात प्रदेशी आत्माका केवलज्ञान गुण भी असख्यात प्रदेशी है और एक-एक प्रदेशगत केवलज्ञानके अनन्त अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं। यद्यपि केवलज्ञानके वे अविभाग प्रतिच्छेद सामान्यरूपसे अविनाशी है तथापि अगुरूलघु गुणके कारण षड्गुणी हानि-वृद्धि होते रहनेसे समय-समयमे क्षयको प्राप्त हो रहे है। सामान्यतया केवलज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद ज्ञेयसे रहित होने के कारण अचित्र है—एक रूप है तो भी घटपटादि ज्ञेयरूप उपाधिके कारण वे अनेक मालूम होते है। जैसे दर्पण अपने स्वच्छस्वरूपसे एकरूप होकर भी घटपटादि नाना पदार्थोंके प्रतिबिम्ब से नानारूप मालूम होने लगता है। केवलज्ञानके वे प्रदेश परस्पर सघटित ही रहते है अत बालूदार पत्थरके कणोके समान कभी भी बिखरकर अलग-अलग नही होते हैं। गुण और गुणीका त्रैकालिक अखण्ड तादात्म्य सम्बन्ध रहता है।।१७॥

# एकोऽप्यनेक इति भासि न चास्यनेक एकोऽस्यनेकसमुदायमयः सदैव। नानेकसश्चयमयोऽस्यसि चैक एक— स्त्व चिच्चमत्कृतिमयः परमेववरार ॥१८॥

अन्वयार्थं—(अर परमेश्वर !) हे अर जिनेन्द्र ! आप (एक अपि) द्रव्यदृष्टिसे एक हो कभी (अनेक इति भासि) पर्यायदृष्टिसे अनेक मालूम होते हैं परन्तु (अनेक न च असि) परमार्थसे अनेक नही है। (सदैव) हमेशा ही अनेक (समुदायमय) अनेक पर्यायोके समुदायरूप (एक असि) एक हैं। (अनेकसचयमय न असि) अनेक पर्यायोके सग्रहरूप भी नही हैं, किन्तु (एक) एक ही हैं। इस प्रकार (त्वस्) आप (एक चिच्चमत्कृतिमय असि) चैतन्य चमत्कारसे तन्मय एक हैं।

भावार्थ — यहाँ अरनाथ भगवान् की स्तुति करते हुए कहा गया है कि आप आत्मद्रव्यकी अपेक्षा यद्यपि एक हैं तथापि ऊद्घ्वंता सामान्यके कारण कालक्रमसे होनेवाली अनेक पर्यायोकी अपेक्षा अनेक हैं। परन्तु परमार्थसे वे अनेक पर्यायें क्या द्रव्यमे सदा विद्यमान रहती है ? नही रहती, एक कालमे द्रव्य एक ही पर्यायसे युक्त होता है, अत वर्तमान पर्यायकी अपेक्षा आप एक है, इतना अवश्य है कि आप वह एक आत्मद्रव्य है जो अनेक पर्यायोके समुदायरूप है। एकद्रव्यको अनेक पर्यायोके समुदायरूप कहना शक्ति अपेक्षा ही वनता है अर्थात् द्रव्य, अपनी शक्ति भून-काल्मे अनन्त पर्याय धारण कर चुका है और भविष्यत्कालमे अनन्त पर्याय धारण करेगा, परन्तू

व्यक्तिरूपसे द्रव्य, अनेक पर्यायोके सचयरूप न होकर एक पर्यायरूप ही होता है। इस दृष्टिसे आप एक ही हैं। पर्यायें, एक अनेक भूत वर्तमान तथा भविष्यत् कालका विकल्प उत्पन्न करती है अत उनकी ओरसे दृष्टि हटाकर जब त्रैकालिक—अनाद्यनन्त ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा विचार करते है तब आप एक चैतन्य चमत्कारसे तन्मय ही हैं।।१८।।

निर्दारितोऽपि घटसे घटितोऽपि दार प्राप्नोपि दारणिमतोऽप्यसि निर्विभागः । भागोज्झितोऽपि परिपूर्तिग्रुपैपि भागै-निभाग एव च चिता प्रतिभासि मल्छे ॥१९॥

अन्वयार्थ—(मल्ले !) हे मिल्लिनाथ जिनेन्द्र! आप (निर्दारितोऽपि) गुण-गुणीकी अपेक्षा भेदरूप होकर भी (घटसे) प्रदेशभेद न होनेसे अभेदरूप है, (घटितोऽपि) अभेदरूप होकर भी (दार प्राप्नोषि) भेदको प्राप्त होते है—गुणकी अपेक्षा अभेदरूप होकर भी गुणाशोकी अपेक्षा भेदरूप है तथा गुणाशोकी अपेक्षा (दारणम् इतोऽपि) भेदको प्राप्त होकर भी (निर्विभाग असि), विभाग रहित हैं—आपके वे गुणाश पृथक्त्वसे रहित हैं। (भागोज्झितोऽपि) भागसे रहित होकर भी (भागे परिपूर्तिम् उपेषि) भागोके द्वारा ही पूर्णताको प्राप्त होते हैं, (च चिता निर्विभाग एव प्रतिभासि) और चैतन्य ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा निर्भाग—मागरहित ही प्रतिभासित होते हैं।

भावार्थ—देश, देशारा, गुण और गुणाश ये चार तत्त्व हैं। द्रव्यको देश, उसके प्रदेशोको देशाश, द्रव्यके गुणोको गुण और उनके अविभागी प्रतिच्छेदोको गुणाश कहते हैं। आत्मा एक देश-द्रव्य है, उसके असख्यात देशाश-प्रदेश हैं, उसमे ज्ञान-दर्शनादि अनेक गुण हैं और उन गुणोंके अनन्त गुणाश-अविभाग प्रतिच्छेद है। आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है, अत वह अपने असख्य प्रदेशोंसे कभी भी खण्डरूप नहीं होता। समुद्घातके समय भी उसके समस्त प्रदेश परस्पर सम्बद्ध ही रहते हैं, बालूके कणोंके समान पृथक्-पृथक् नहीं होते। हे मिल्ल जिनेन्द्र। यद्यपि प्रदेश और प्रदेशवान्की अपेक्षा आप भेदको प्राप्त है तथापि उनमे पृथक्त्व न होनेसे आप अभेदरूप ही हैं। गुण और गुणीमे प्रदेशमेद नहीं है, इसल्यि आप अमेदरूप होकर भी सज्ञा, सख्या, लक्षण आदिकी अपेक्षा भेद होनेसे भेदरूप हैं। गुणोकी अपेक्षा भेदरूपताको प्राप्त होकर भी आप गुणाशोकी अविवक्षामे अमेदरूप हैं, परन्तु एक एक गुणके अनन्त-अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा जब विचार करते हैं तब आप उन अनन्त-अविभागी प्रतिच्छेदोको द्वारा ही पूर्णताको प्राप्त होते हैं, ऐसा अनुभवमे आता है। परमार्थसे देश, देशाश, गुण और गुणाशोका विकल्प आत्मामे नहीं है अत आप एक चैतन्य गुणसे ही तन्मय हैं, यह कहना उपयुक्त है।। १९॥

उत्पादितोऽपि मुनिसुवत रोपितस्त्व
मारोऽपितोऽप्यसि समुद्धत एव नैव ।
नित्योल्लसन्निरवधिस्थिरवोधपाद
च्यानद्भक्तरस्नभ्रवनोऽनिशमच्युतोऽसि ॥२०॥

अन्यवार्थ—(मुनिसुव्रत) हे मुनि सुव्रतनाथ । (त्वम्) आप अशुभोपयोगसे (उत्पाटितोऽपि) दूर हटाये जानेपर भी शुभोपयोगमे (रोपित ) अधिरूढ हुए, परन्तु शुभोपयोगमे (आरोऽपितोऽपि) आरूढ होनेपर भी (समुद्धृत एव न असि) ससार सागरसे समुद्धृत नहीं हो सके। जब आप (अनिश्) निरन्तर (नित्योल्लसन्निरवधिस्थिरबोधपादव्यानद्धकृत्स्नभुवन ) नित्य ही उपयोगरूपसे उल्लिसत अनन्त केवलज्ञानकी किरणोसे समस्त लोकको व्याप्त करनेवाले हुए तभी (अच्युत) परमधामसे अच्युत (असि) हुए है।

भावार्थ-जिनागममे उपयोगके तीन भेद वतलाये है-(१) अशुभोपयोग, (२) शुभोपयोग और (३) शद्धोपयोग । विपयप्राप्तिके अभिप्रायको लिए हुए कपायको जो तीव परिणति है उसे अशुभोपयोग कहते है। विषय कषायकी निवृत्तिके अभिप्रायको लिये हुए देवपूजा, पात्रदान आदि शुभ कार्यांमे प्रवृत्ति करानेवाली जो मन्दकपायरूप परिणति है उसे शुभोपयोग कहते हैं और शुभ तथा अगुभके विकल्पसे निवृत्त आत्माकी जो अत्यन्त मन्दकषायरूप अथवा कषायके अभाव-रूप जो परिणित है उसे शुद्धोपयोग कहते है। करणानुयोगकी पद्धतिके अनुसार प्रथमसे लेकर तृतीय गुणस्थान तक तारतम्यसे घटता हुआ अशुभोपयोग होता है। चतुर्थसे लेकर बष्ठ गुणस्थान तक तारतम्यसे वढता हुआ शुभोपयोग होता है और सप्तमादि गुणस्थानीमे शुद्धोपयोग होता है। यह जीव जब मिथ्यात्वसे हटकर सम्यक्त्व अवस्थामे आता है तव अशुभोपयोगसे उत्पाटित होकर शुभोपयोगमे रोपित कहलाता है परन्तु शुभोपयोगरूप परिणाम मुक्तिका साक्षात् कारण नही है अत देवायु आदि पुण्य-प्रकृतियोके बन्धमे पड जानेसे यह जीव समुद्धृत-ससार सागरसे पार नही हो पाता । शुभोपयोगरूप परिणामके अनन्तर यह जीव मोहनीय कर्मकी सत्ताको लिए हुए यदि उपशम-श्रेणीपर आरूढ होता है तो वहाँसे च्युत होकर नीचे आता है और इसी बीचमे यदि मृत्यू हो गयी तो सागरो-पर्यन्तके लिये देवशरीरमे रुक जाता है। जब क्षपकश्रेणीपर आरूढ होकर दशम-गुणस्थानके अन्ततक मोहनीय कर्मकी सत्ताका नाश करता हुआ बारहवें गुणस्थानमे पहुँचता है और शुक्लध्यानके द्वितीय पादके प्रभावसे ६३ कर्म-प्रकृतियोका क्षय कर तेरहवे गुणस्थानमें आरूढ होता है तब लोकालोकावभासी केवलज्ञानके द्वारा समस्त जगत्को व्याप्त करता हुआ-जानता हुआ सचमुच ही अच्युत होता है—वहाँसे च्युत होकर नीचे नही आता तथा कम-से-कम अन्त-र्मुहुर्त और अधिक-से-अधिक देशोन कोटिवर्ष पूर्वके बाद नियमसे मोक्षमहलमे आरूढ होता हैं। इस इलोकमे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान् का स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे भगवान्। आप अशुभयोगसे हटकर शुभोपयोगमे अधिरूढ हुए, पर उतने मात्रसे ससार सागरसे पार नही हो सके। जब शुद्धोपयोगमे आरूढ होकर यथाक्रमसे केवलज्ञानको प्राप्त हुए तभी परमार्थसे अच्युत हो सके ॥२०॥

विष्वक्ततोऽपि न ततोऽस्यैततोऽपि नित्य
मन्तःकृतत्रिभ्रवनोऽसि तदशगोऽसि ।

लोकैकदेशनिभृतोऽपि नमे त्रिलोकी
माप्लावयस्यमलबोधसुधारसेन ॥२१॥

१ तत असि अतत इति पदच्छेद

अन्वयार्थ—(नमें) हे निमनाथ जिनेन्द्र आप केवलज्ञानकी अपेक्षा (विष्वक् ततोऽपि) समस्त लोकालोकमे व्याप्त होकर भी (ततः न असि) आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा व्याप्त नही हैं और (अततोऽपि) व्याप्त न होकर भी (नित्य) निरन्तर (अन्त कृतित्रमुवन असि) ज्ञान ज्ञेय सम्बन्धसे तीनो लोकोको अन्तर्गत करनेवाले है। आप (तदशग असि) लोकके एक अश—असल्येयभाग में स्थित है और (लोककदेशनिभृत अपि) लोकके एक देशमें स्थित होकर भी (अमलवोध-सुधारसेन) निर्मल केवलज्ञानरूप अमृतरसके द्वारा (इमा त्रिलोकीम्) इस लोकत्रयको (आप्ला-वयसि) आप्लुत करते है।

भावार्थ—निमनाथ भगवान् का स्तवन करते हुए कहा गया है कि आप केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको जानते है, इसलिए 'णाण णेयपमाण'-'ज्ञान ज्ञेयके प्रमाण हैं' इस सिद्धान्तके अनुसार आप सर्वत्र व्याप्त है परन्तु आपके आत्मप्रदेश लोकके असस्येयभागमे ही स्थित है, सर्वत्र व्याप्त नहीं है तथापि आपके केवलज्ञानमे तीनो लोक अन्त प्रतिफलित हो रहे हैं। अरहन्त अवस्थामे आप मध्य लोकमे और सिद्ध अवस्थामे लोकान्त शिखरपर स्थित हैं, तो भी केवलज्ञानरूप सुघाके द्वारा आप लोकत्रितयको तर करते रहते हैं। फलितार्थ यह है कि आप व्याप्ताव्याप्त विरोधी धर्मोसे सिहत हैं अर्थात् व्याप्त भी है और अव्याप्त भी है। ज्ञानकी अपेक्षा व्याप्त हैं और आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा अव्याप्त है।।२१॥

#### बद्धोऽपि मुक्त इति भासि न चासि मुक्तो बद्धोऽसि बद्धमिहमापि सदासि मुक्तः । नो बद्धमुक्तपरतोऽस्यसि मोक्ष एव मोक्षोऽपि नासि चिदसि त्वमरिष्टनेमे ॥२२॥

अन्वयर्थं—(अरिष्टनेमें !) हे अरिष्टनेमि जिनेन्द्र ! आप (बद्धोऽपि मुक्त इति भासि) बद्ध होकर भी मुक्त प्रतिभासित होते हैं, परन्तु (मुक्त न च असि) मुक्त नहीं हैं। यद्यपि (बद्धोऽसि) शरीरसे बद्ध हैं और (बद्धमिहमापि) अष्टप्रातिहार्यक्ष मिहमासे भी बद्ध हैं तथापि (सदा मुक्त असि) सदा मुक्त हैं, इस तरह (बद्धमुक्तपरतों नो असि) बद्ध और मुक्तसे परे नहीं हैं अर्थात् बद्ध भी हैं और मुक्त भी हैं। अथवा आप (मोक्ष एव असि) मोक्षरूप ही हैं परन्तु परमार्थसे (मोक्षोऽपि नासि) मोक्षरूप भी नहीं हैं (त्वम्) आप तो (चिद्ध असि) एक चैतन्यरूप है।

भावार्य—मुक्त चार प्रकारके कहे गये हैं—१ दृष्टिमुक्त, २ मोह्मुक्त, ३ जीवन्मुक्त और ४ कर्ममुक्त । जो जीव, दर्शन मोहोदयजनित मिथ्यादृष्टि अवस्थासे मुक्त होकर सम्यग्दृष्टि अवस्थाको प्राप्त होता है वह दृष्टिमुक्त कहलाता है । जो दशम गुणस्थानके अन्त तक मोहनीय-कर्मकी समस्त प्रकृतियोका क्षय कर बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानको प्राप्त हुआ है वह मोहमुक्त कहलाता है । जो ६३ कर्मप्रकृतियोसे रहित होकर अरहन्त अवस्थाको प्राप्त हुआ है वह तेरहवें चौदहवें गुणस्थानमे रहनेवाला जीव जीवन्मुक्त कहलाता है और जो समस्त कर्मप्रकृतियोकी सत्तासे छूट जाता है वह कर्ममुक्त कहलाता है । यहाँ अरिष्टनेमि जिनेन्द्रका स्तवन करते हुए

कहा गया है कि यद्यपि आप मिथ्यात्व, सम्यङ् मिथ्यात्व, सम्यक्त्वप्रकृति और अनन्तानुबन्धी-चतुष्क इन सात प्रकृतियोके अतिरिक्त १४१ प्रकृतियोसे बद्ध है तथापि दृष्टिमुक्तकी अपेक्षा मुक्त है। इस तरह आप मुक्त तो है पर मोहनीयकर्मकी शेष प्रकृतियोसे युक्त होनेके कारण आप परमार्थसे मुक्त नहीं हैं। आगे चलकर आप मोहमुक्त होनेपर भी अन्य कर्मप्रकृतियोसे बद्ध है तथा अप्ट प्रातिहार्यरूप बाह्य महिमासे बद्ध है इसिलए परमार्थसे बद्ध ही है मुक्त नहीं, तथापि ६३ कर्मप्रकृतियोसे मुक्त हो जानेके कारण आप जीवन्मुक्त कहलाते हैं। इस तरह आप बन्ध और मोक्षसे परे नहीं है, अरहन्त अवस्था तक बद्ध और मुक्त दोनो है। सिद्धावस्थामे समस्त कर्मोका सम्बन्ध छूट जानेसे आप परमार्थसे सदाके लिए मुक्त होते है। यह बद्ध और मुक्तका विभाग व्यवहारनयके आश्रित है। निश्चयनय सब द्रव्योको स्वतन्त्र स्वीकृत करता है इसिलये उसकी दृष्टिमे बन्धतत्त्व नहीं है। जब बन्धतत्त्व ही नहीं है तब मोक्षतत्त्व कहाँसे आवेगा?

#### श्रान्तोऽप्यविश्रममयोऽसि सदाश्रमोऽपि साक्षाद् श्रमोऽसि यदि वाश्रम एव नासि । विद्यासि साप्यसि न पाद्य जडोऽसि नैवं चिद्भारभास्वररसातिशयोऽसि कविचत् ॥२३॥

अन्वयार्थ—(पार्श्व) हे पार्श्वाजनेन्द्र । आप (भ्रान्तोऽपि अविभ्रममय असि) भ्रान्त होकर भी अविभ्रममय हैं और (सदा अविभ्रमोऽपि सन्) सदा भ्रमरिहत होकर भी (साक्षाद भ्रम असि) साक्षात् भ्रमरूप हैं। (यदि वा) अथवा (भ्रम एव नासि) वस्तुस्वभावकी अपेक्षा आप भ्रमरूप नहीं हीं हैं। आप तो (विद्या असि) केवलज्ञानरूप है। अथवा (सापि न असि) अनादि-अनन्त न होनेके कारण आप केवलज्ञान भी नहीं हैं। तो क्या जड हैं? (जड न असि) जड—अज्ञानरूप नहीं है, (एव) इस प्रकार (चिद्धारभास्वररसातिशय किचत् असि) चैतन्यसमूहके देदीप्यमान-उपयोगात्मक रसके अतिशयसे परिपूर्ण कोई चेतन द्रव्य है।

भावार्थं—हे पार्श्वनाथ भगवन् । यद्यपि चारित्रमोहके उदयमे होनेवाले रागादिभावोकी अपेक्षा आप भ्रान्त है, दीक्षाग्रहणके पूर्व गृहस्थावस्थाके चक्रमे पडे हुए है तथापि दर्शनमोह-जित विकारके निकल जानेसे आप विभ्रम रिहत है—रागादि विकार यद्यपि आपकी पर्यायमे विद्यमान हैं तथापि श्रद्धापेक्षया उनका स्वामित्त्व आपमे नही है। इस तरह दर्शन मोहजित भ्रमका अभाव हो जाने तथा साथ ही अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण सम्बन्धी विकारसे निवृत्त हो जानेपर भी आप सज्वलन चतुष्कके उदयमे होनेवाले विकारी भावोंसे प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्थाके कालमे हिंडोलामे झूलते हुए यद्यपि भ्रमख्य रहते है तथापि उम भ्रमके प्रति आपका स्वामित्व नही है और आपकी आत्मामे इसी बातका पुख्यार्थ चलता है कि मैं इस सराग-परिणितसे मुन्ति प्राप्त कर्छ। इस पुख्यार्थकी ओर दृष्टि देनेपर आप भ्रमख्य नही है यह निश्चय होता है। क्रमसे पुख्यार्थके सफल होनेपर आप वीतराग होते हैं तथा इस वीतरागताके

१ वन्घश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुर्बद्धश्च मुक्तश्च फल च मुक्ते । स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्त नैकान्तवृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ —स्वयभूस्तोत्रे समन्तभद्रस्य

फलस्वर प अन्तर्मुहूर्तके भीतर केवलज्ञानको प्राप्त करते हैं। इस तरह आप केवलज्ञानक्य है। परन्तु अहो। जब इस ओर दृष्टि जाती है कि केवलज्ञान तो ज्ञानमुणकी एक पर्याय है, वह गुद्धज्ञान अवश्य है परन्तु प्रेकाणिक अनादि अनन्त नहीं है, इसके विपरीत तादि अनन्त है, तय आप उस केवलज्ञानरण नहीं है। क्षायोपज्ञामिक ज्ञानसे वास्त्र्य गुणस्थान नक पहुँच चुके, तेरहवें गुणस्थानमें केवलज्ञान प्रकट हुआ। प्रतीत होता है उसे स्वीकृत नहीं किया जा रहा है तो क्या जहरूप हैं? नहीं भाई, अनादि अनन्त जो चेतन्य ज्ञायवस्यभाव है, तद्रप आप हैं। इस प्रकार आप यचनागोचर कोई अद्भुत पुरुष हैं॥२३॥

आत्मीकृताचितिचित्परिणाममात्र— विश्वोदयप्रलयपालनकर् कर्नु । नो कर्नु वोद्ध न च वोद्यि वोधमात्र तद्वर्धमान तव धाम किमद्भृतं नः ॥२४॥

अन्वयार्थ—जिसने (आत्मीकृताचितिचित्) अविनाशी चैतन्यज्योनिको आत्माधीन किया है, जो (परिणाममात्रविश्वोदयप्रलयपालनकतृं) परिणमन मात्रकी अपेक्षा समस्त वस्तुओं के उत्पाद व्यय, और ध्रीव्यको करनेपाला है, जो (कतृं) ज्ञाप्त कियाका कत्तां है अथवा जो (नोकतृं न च बोद्यृ) न कर्ता है, न बोद्धा है, किन्तु (उदिय बोधमात्र) अभ्युदयसे युक्त ज्ञानमात्र है, (वर्धमान) हे वर्धमान जिनेन्द्र । (तब) आपका (तद् धाम) वह नम्यग्ज्ञानस्य तेज (किम्) वया है ? यह (न अद्भुत) हमारे लिये आश्चर्यकी वस्तु है।

भावार्थ-पहाँ भगवान् वर्धमान स्वामीके उम ज्ञानरूप तेजको आञ्चर्यकारक वतलाया गया है जिसने अविनाशी चैतन्य ज्योतिको आत्मरूप कर लिया है। उग चैतन्य ज्योतिके पूर्व जो क्षायोपशमिक चेतन्य ज्योति प्राप्त थी वह चिलत थी-विनश्वर थी परन्तु केवलज्ञानरूप ज्योति अविनाशी है-अनन्त काल तक विद्यमान रहने वाली है। ससारके समस्त पदार्थीमे उत्पाद व्यय ध्रीव्यरूप परिणमन होता है, उस परिणमनको केवलज्ञान जानता है इमलिये उपचारसे वह उनका कर्ता कहलाता है। केवलज्ञान पदार्थको जानता है इस तरह जब करण कारकमे कर्तृकारक-की विवक्षा की जाती है तब उस ज्ञप्ति क्रियाका कर्ता केवलज्ञान होता है। परन्तु जब आत्मा केवलज्ञानके द्वारा पदार्थीको जानता है तब आत्मामे कर्तकारक और केवलज्ञानमे करण कारककी विवक्षा की जाती है तब केवलज्ञान ज्ञाम कियाका कर्ता नही है, इसके विपरीत आत्मा कर्ती है अीर केवलज्ञान करण। इसी विवक्षाके अनुसार केवलज्ञान वोद्धा-जानने वाला नही है किन्तु उसके स्थानपर आत्मा बोद्धा है। वह केवलज्ञानरूप धाम अष्ट प्रातिहार्यरूप अभ्युदयसे सहित हैं तथा अप्ट प्रातिहार्योंके अतिरिक्त केवलज्ञानके समय प्रकट होनेवाले दश अतिशयोसे परिपूर्ण है। केवलज्ञान, ज्ञानगुणकी एक पर्याय है जो कि सादि अनन्त है। जब इस पर्यायरूप विशेषसे दृष्टि हटाकर सामान्यकी श्रीर ले जाते हैं तब केवलज्ञान, केवलज्ञान न कहला कर सामान्य ज्ञान कहलाता है। हे वर्धमान जिनेन्द्र! आपका यह तेज क्या है? यह हम छद्भस्थोके लिये आश्चर्यकी वस्तु है ।।२४॥

#### ये भावयन्त्यविकलार्थवतीं जिनानां नामावलीममृतचन्द्रचिदेकपीताम् । विश्व पिगन्ति सकलं किल लीलयैव पीयन्त एव न कदाचन ते परेण ॥२५॥

अन्वयार्थ—(ये) जो भव्य जीव (अमृतचन्द्रचिदेकपीता) अमृतचन्द्रसूरिके ज्ञानके द्वारा गृहीत (अविकलार्थवती) परिपूर्ण अर्थसे युक्त (जिनाना) ऋपभादि तीर्थंकरोकी (नामावली) नामावली-रूप इस स्तुतिका (भावयन्ति) चिन्तन करते हैं वे (किल) निश्चयसे (लीलया एव) अनायास ही (सकल विश्व पिबन्ति) समस्त विश्वको ग्रहण करते हैं—सर्वंज्ञ हो जाते है और (ते) वे (कदाचन) किसी भी समय (परेण) कर्म-नोक-र्मरूप परद्रव्यके द्वारा (नैव पीयन्ते) नही ग्रहण किये जाते अर्थात् कर्मबन्धनसे छूट जाते हैं।

भावार्थं—वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रोकी स्तुतिका फल स्वय वीतराग और सर्वज्ञ बन जाना है। इस स्तोत्रमे ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोके नामका उल्लेख करते हुए स्तवन किया गया है इसिलए इसे 'नामावली' स्तोत्र कहते हैं। जो भव्य जीव इसकी भावना करते हैं—इसमे प्रति-पादित जिनेन्द्र गुणोका नयविवक्षाके अनुसार चिन्तन करते हैं वे स्वय सर्वज्ञ बन कर समस्त पदार्थोंको अनायास जानने लगते हैं और रागादि विकारी भावोसे रहित होकर बीतराग वन जाते हैं। वीतराग बननेपर कर्मबन्धनसे छूट जाते हैं। २५।।

यह जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध करता है। जिस प्रकार बहुत धूलि एकत्रित होकर किसी पदार्थको आच्छादित कर लेती है इसी प्रकार यह कर्मरूपी धूलि जीवके ज्ञान स्वभावको आच्छादित कर देती है। इसी कर्मजनित आच्छादनाके कारण यह जीव पशुओंके समान अज्ञानी हो रहा है और अपने ही निकट प्रकाशमान आपको नहीं देख पा रहा है।। ३।।

यत्रास्तमेति वहिरर्थतमस्यगाधे तत्रैव नृनमयमेवमुदीयते त्वम् । व्योम्नीव नीलिमतते सवितः प्रकाशः प्रच्छन्न एव परितः प्रकटश्चकास्ति ॥४॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस (अगाघे) बहुत भारी (बहिरर्थंतमिस) वाह्य पदार्थं रूप अन्धकारमें (अय) यह विश्व (अस्तम् एति) अस्तको प्राप्त हो रहा है (तत्रैव) उसीमें (नूनम्) निश्चित ही (त्वम्) आप (एव) इस प्रकार (उदीयसे) उदयको प्राप्त होते हैं जिस प्रकार कि (नीलिमतते व्योमिन) नीलिमासे व्याप्त आकाशमें (सिवतु प्रकाश) सूर्यंका प्रकाश (परित प्रच्छन्न) सब ओर छाकर (प्रकट) प्रकट होता हुआ (चकास्ति) सुशोभित होता है।

भावार्थं—साधकके लिए बाह्य पदार्थोंका आवरण आत्मसाधनामे वाधक होता है, परन्तु सिद्ध पुरुषके लिए बाधक नहीं होता। यहीं कारण है कि देवनिर्मित समवसरणमें बाह्य पदार्थों-का प्रपञ्च अत्यधिक होनेपर भी अरहन्तकी आत्मसाधनामें वह कुछ भी बाधक नहीं होता। है भगवन्। ससारके अन्य अनेक मनुष्य बाह्य परिकरमें निमग्न होकर अस्त होते हैं परन्तु आप समवसरणके भारी परिकरमें भी उदित रहते हैं—आत्मसाधनामें जागरूक रहते हैं। यह ठीक ही है क्योंकि नीलिमासे ज्याप्त आकाशमें अन्य वस्तुएँ तिरोहित भले ही होती रहे परन्तु सूर्यका प्रकाश उसमें चारों और व्याप्त होकर प्रकाशमान होता है। तात्पर्यं यह है कि यह जीव रागद्वेष-के कारण ही परपदार्थों आत्मवृद्धि कर स्वरूपसे ज्युत होता है। यतश्च आप रागन्द्वेषसे रहित हैं अत परपदार्थोंक बीच भी निलिप्त रहनेसे आप परमात्मपदको प्राप्त हो रहे हैं।।४॥

# नावस्थितिं जिन ददासि न चानवस्था— गुत्थापयस्यनिश्चनात्ममिहिम्नि नित्यम् । येनायमद्भुतचिदुद्गमचुञ्चुरुञ्चै— रेकोऽपि ते विधिनिषेधमयः स्वभावः ॥५॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र ! आप (अनिश) निरन्तर (अवस्थिति न ददासि) पदार्थकी स्थिरताका उपदेश नही देते हैं (च) और (नित्य) सदा (आत्ममिहिम्नि) आत्मस्वरूपकी मिहिमामें (अनवस्था) अस्थिरताको (न च) नहीं (उत्थापयिस) उठाते हैं—दूर करते हैं (येन) यही कारण है कि जिससे (ते) आपका ( अद्मुतचिदुद्गमचुञ्च ) आश्चर्यकारक चैतन्य ज्योतिसे प्रसिद्ध (अय) यह (उच्चै) उत्कृष्ट (स्वभाव) स्वभाव (एकोऽपि) एक होनेपर भी (विधिनिषेधमय) अरित नास्तिरूप है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका उपदेश है कि मसारके प्रत्येक पदार्थ नित्यानित्यात्मक हैं। द्रव्यायिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य हैं और पर्यायायिक नयकी अपेक्षा अनित्य है। आत्माका जो ज्ञानस्वभाव है उसमें भी मितज्ञान आदि अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा परिणमन होता रहता है। अरहन्त मिद्ध अवस्थामें प्रकट होनेवाले केवलज्ञानमें भी अगुरूलघृगुणके कारण अवान्तर परिणमन प्रति समय होता है। ससारका कोई पदार्थ सदा अवस्थित-कूटम्थ नित्य रहता है ऐसा उपदेश आपका नहीं है और आत्मस्वभावमें अनवस्था-सर्वथा अनित्यता है, इसे भी आप म्वीकृत नहीं करते। इस तरह आपका ज्ञायकस्वभाव सामान्यकी अपेक्षा एक होनेपर भी उभय नयकी अपेक्षा विधि और निषेध स्वभावको लिये हुए है। तात्पर्य यह है कि आत्माका ज्ञायक स्वभाव स्व द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा विधि-अस्तिरूप है और पर द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा निषेध-नास्तिरूप है।।।।।

यस्मादिद विधिनिपेधमयं चकास्ति निर्माणमेव सहजप्रविजृम्भितं ते । तस्मात्सदा सदसदादिविकल्पजालं त्वय्युद्धिलासमिदमुत्प्लवते न चित्रम् ॥६॥

अन्वयार्थ—(यस्मात्) जिस कारण (ते) आपका (इद) यह (सहजप्रविजृम्भित) सहज स्वभावोत्पन्न (निर्माणमेव) निर्माण ही (विधिनिपंधमय) विधि और निपंधरूप (चकास्ति) शोभायमान हो रहा है (तस्मात्) इसलिए (त्विय) आपमे (इद) यह (उद्विलास) प्रकट रूपसे अनुभवमे आनेयाला (मदसदादिविकल्पजाल) सत् असत् आदि विकल्पोका समूह (उत्लबते) उच्छिलित हो रहा है यह (न चित्रम्) आक्चयंकी वात नहीं है।

भावार्थं—आत्माका जो ज्ञायक स्वभाव है वह स्वत स्वभावसे नमुत्तन्त है वयोकि पदार्थ-का स्वभाव पर्रात्रपेक्ष होता है मात्र उसका विभाव परमापेक्ष रहता है, जैसे जीवका ज्ञात-स्वभाव किसी अन्य पदार्थोंके निमित्तसे उत्पन्त नहीं है परन्तु उसका रागादिक विभाव चारित्र-मोह कर्मके उदयसे समुत्पन्त है। इस प्रकार सहज स्वभावसे समुत्पन्त जीवका ज्ञायक स्वभाव विधि और निपंधरूप है—सामान्य विशेषकी अपेक्षा नित्यानित्यात्मक, एकानेक तथा स्वपर-चतुष्ट्यकी अपेक्षा तदतद्रूप है। जब सहज-न्वभाव ही इस प्रकारका है तव उनमे जो सत्, अनत्, एक, अनेक, नित्य अनित्य तथा तद् अतद् आदिके विकल्प उछा रहे है उसमे आक्वर्य ही किन यातका है ?।।६।।

> भावो भवस्यतिभृतः सहजेन धाम्ना शून्यः परस्य तिभवेन सवस्य मावः । यातोऽप्यभावमयतां प्रतिभामि भावो भावोऽपि देव ! वहिर्श्वतयास्यभावः ॥७॥

१, 'दिहरर्षंदण अगि अभाव ' इति परच्छेर ।

अन्वयार्थ—(देव) हे देव ! (सहजेन घाम्ना अतिभृत) सहज तेजसे अत्यन्त भरे हुए होनेसे आप (भावो भविस) भावरूप हैं—सत्तारूप है और (परस्य विभवेन शून्य) पर पदार्थेंक विभवसे शून्य होनेके कारण आप (अभाव भविस) अभावरूप हैं। इस तरह आप (अभावमयता यातोऽिप) अभावरूपताको प्राप्त होकर भी (भाव प्रतिभासि) भावरूप प्रतिभासित होते हैं और (भावोऽिप) भावरूप होकर भी (बहिर्र्थतया) बाह्य पदार्थकी अपेक्षा (अभाव अस्ति) अभावरूप हैं।

भावार्थ—यहाँ भगवान्का अस्ति-नास्तिरूप धर्मोसे स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे देव । आप स्वकीय तेजसे अत्यन्त भरे हुए होनेसे अस्तिरूप है और पर द्रव्यके स्वभावसे शून्य होनेके कारण नास्तिरूप हैं इस तरह अनेकान्तकी दृष्टिसे आप भावाभावरूप हैं। अर्थात् अस्ति-नास्ति या विधि-निषेधरूप है।

तिर्यग्विभक्तवपुषो भवतो य एव स्वामिन्नमी सहभुवः प्रतिभान्ति भावाः । तैरेव कालकलनेव कृतोद्ध्वेखण्डै— रेको भवान् क्रमविभृत्यनुभृतिमेति ॥८॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे भगवन् । (तिर्यग्विभक्तवपुष) काल क्रमसे पृथक्-पृथक् श्रीर धारण करनेवाले (भवत) आपके (ये एव अमी) जो ये (सहभुव भावा) सहभावी गुण (प्रति-भान्ति) सुशोभित हो रहे हैं (कालकलनेव) कालक्रमकी अपेक्षासे (क्रुतोद्ध्वंखण्डे) ऊद्ध्वंद्रव्यरूप उत्तर विभागोसे सहित (ते एव) उन्ही सहभावी—गुणोकी अपेक्षा (भवान्) आप (एक) एक होते हए (क्रमविमृत्यनुम्ति) क्रमवितित्वकी अनुभृतिको (एति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ — यहाँ भगवान् का एकत्व और अनेकत्व धर्मोसे स्तवन किया गया है। भगवान्ने अतीत अनेक पर्यायोमे पृथक्-पृथक् शरीर धारण किये है अत उन पर्यायोकी अपेक्षा वे अनेक रूप हैं, परन्तु उन समस्त पर्यायोमे जो ज्ञानादिक गुण साथ-साथ रहे हैं, उन गुणोकी अपेक्षा वे एकरूप हैं। यद्यपि काल द्रव्यकी सहायतासे उन ज्ञानादिक गुणोमे भी परिणमन होता है परन्तु उस परिणमनकी विवक्षा नहीं की गयी है। तात्पर्य यह है कि हे भगवन्। आप शरीरसम्बन्धी भवोकी अपेक्षा अनेक है और गुणोकी अपेक्षा एक हैं।। ८।।

एव क्रमाक्रमविवित्तिविवर्त्तगुप्त चिन्मात्रमेव तव तत्त्वमतर्कयन्तः। एतज्जगत्युभयतोऽतिरसप्रसारा-

निस्सारमद्य हृदयं जिन दीर्यतीव ॥९॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (एव) इस प्रकार (क्रमाक्रमविवर्तिविवर्त्तगुप्त) क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती विवर्ती—परिणतियोंसे सुरक्षित (चिन्मात्रमेव) चैतन्यमात्र ही (तव) आपका (तत्त्व) स्वरूप है ऐसा (अतर्कयन्त ) नहीं समझनेवाले अज्ञानी जन (एतज्जगित) इस ससारमें (निस्सार) व्यर्थ ही (उभयत ) दोनो पक्षोका (अतिरसप्रसारात्) अत्यधिक आग्रहके प्रसारसे (भ्रमन्ति) भ्रमण करते रहते हैं। यह जानकर (अद्य) इस समय (हृदय) हृदय (दीर्यतीव) विदीर्णसा हो रहा है।

भावार्थ—है भगवन् । रागहेषादि विकारी भावोसे रहित शुद्ध चैतन्य ज्योति—ज्ञाता-द्रष्टापन ही आपका स्वरूप है और यह स्वरूप भी क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती—पर्याय और गुण-रूप परिणितयोसे युक्त है। इस ज्ञान दर्शनरूप चैतन्य ज्योतिमे भी ज्ञान दर्शनकी अवान्तर परिणितयाँ निरन्तर होती रहती है। परन्तु अज्ञानी जन आपके इस स्वाश्रित तत्त्वको न समझ-कर देहादि परद्रव्याश्रित विभावको अपना स्वरूप समझते है, इसी कारण वे अपने एकान्त कदाग्रहसे भ्रमण करते है। वास्तविक स्वरूपके अश्रद्धानका इतना भारी कुफल उन्हे भोगना पडता है यह ज्ञान कर हृदयमे बढी पीडा होती है॥ ९॥

> आलोक्यसे जिन यदा त्विमहाद्भुतश्रीः सद्यः प्रणश्यति सदा सकलः सपत्नः। वीर्ये विशीर्यति पुनस्त्विय दृष्टनष्टे नात्मा चकास्ति विलसत्यिहतः सपत्नः॥१०॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (इह) इस ससारमे (अद्भुतश्री) अनन्त चतुष्टयरूप आइचर्यकारक लक्ष्मीसे युक्त (त्वम्) आप (यदा) जिस समय (आलोक्यसे) दृष्टिगोचर होते हैं—प्राणियोकी श्रद्धाके भाजन होते हैं (तदा) उस समय (सद्य) शीघ्र ही उनके (सकल सपत्न) समस्त—अन्तर बाह्य शत्रु (प्रणश्यित) नष्ट हो जाते है । और (वीर्ये विशोर्यति) सम्यक्त्वरूप बलके नष्ट होनेपर (पुन) फिर जब (त्विय) आप (दृष्टनष्टे) श्रद्धासे हट जाते है—वे आपकी श्रद्धा छोड देते है तब उनको (आत्मा) आत्मा (न चकास्ति) प्रतिभासित नही होता अर्थात् स्वानुभूति नही होती, किन्तु (अहित सपत्न) अहितकारी शत्रु रागादि (विलसित) उच्छलित होने लगते हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । जब यह जीव, अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे युक्त आपकी श्रद्धा करते है तब उनके मिथ्यादर्शन आदि अन्तरङ्ग बहिरङ्ग शत्रु स्वय नष्ट हो जाते हैं, परन्तु जब उनका सम्यक्तवरूपी बल विशीणं हो जाता है—तो वे फिरसे मिथ्यादृष्टि होकर आपकी श्रद्धासे च्युत हो जाते है तब वे फिर ससार भ्रमणके पात्र हो जाते हैं। मिथ्यादृष्टि अवस्थामे उन्हे पुन अहितकारी रागादि शत्रु वेर लेते है। १०।।

नित्योदिते निजमहिम्नि विमग्नविश्वे विश्वातिशायिमहिस प्रकटप्रतापे। सम्भान्यते त्विय न संशय एव देव दैवात् पशोर्यदि परं चिदुपप्छवः स्यात्।।११॥

अन्वयार्थ—(देव) हे जिनेन्द्र । (निमग्निविश्वे) जिसमे समस्त ससार निमग्न है—क्रोय वनकर प्रतिविम्बित हो रहा है, (विश्वातिशायि महिस) जिसका तेज सबको अतिक्रान्त करनेवाला है (प्रकटप्रतापे) जिसका प्रभाव प्रकट है जो (निजमिहिम्न) आत्मतत्त्वकी मिहिमासे युक्त है तथा (नित्योदिते) जो निरन्तर उदित हैं ऐसे (त्विय) आपके विषयमे (सशय एव) सशय ही (सभाव्यते न) सभव नही है (दैवात्) दुर्भाग्यसे (यदि) यदि किसीके (चिद्रुपप्लव) चैतन्यमे भ्रान्ति होती है तो (परं) केवल (पशो स्यात्) अज्ञानी जीवके ही होती है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके सर्वज्ञ स्वभावमे सशयका अवकाश नही है, अर्थात् आपकी अश्रद्धा हो ही नही सकती । दुर्भाग्यवश मिश्यात्व प्रकृतिका उदय आनेसे यदि किसीके चित्स्वरूप-मे भ्रान्ति होती है तो वह अज्ञानी ही है ऐसा समझना चाहिए ॥११॥

विश्वावलेहिभिरनाकुलचिद्धिलासैः
प्रत्यक्षमेव लिखितो न विलोक्यसे यत्।
बाह्यार्थसक्तमनसः स्वपतस्त्वयीश
नून पशोरयमनध्यवसाय एव।। १२॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (विश्वावलेहिभि) समस्त पदार्थोंको जाननेवाले (अनाकुल-चिद्विलासे) आकुलता रहित चैतन्यविलास-वीतराग विज्ञानके द्वारा आप (प्रत्यक्षमेव लिखित) प्रत्यक्ष ही प्रकट हैं फिर भी (न विलोक्यसे यत्) किसी अज्ञानी जीवको जो आपका दर्शन नही हो रहा है—आपकी श्रद्धा नही हो रही है सो (वाह्यार्थंसक्तमनस) बाह्य पदार्थोंमे जिसका मन लग रहा है तथा (त्विय) आपके विषयमे जो (स्वपत) सो रहा है उस (पशो) अज्ञानी जीवका (न्त) निश्चयसे (अय) यह (अनध्यवसाय एव) अज्ञान ही है।

भावार्थं हे भगवन् । आपका जो मर्वज्ञ तथा वीतराग विज्ञान स्वभाव है उसीसे आपकी सत्ता समस्त ससारसे पृथक् सिद्ध हो रही है इतने पर भी यदि किसी प्रमादी जीवको आपका दर्शन न हो —आपकी श्रद्धा न हो तो उसे उसका ही अपराध समझना चाहिए। जिसे मध्याह्नका देदोप्यमान सूर्यं दिखाई नही देता उसकी दृष्टिमे ही विकार समझना चाहिए॥ १२॥

रोमन्थमन्थरमुखो नतु गौरिवार्था-नेकैकमेष जिन चर्वति किं वराकः। त्वामेककालतुलितातुलविश्वसार सुस्वैकशक्तिमचल विचिनोति किन्न॥ १३॥

अन्वयार्थं—(जिन) है जिनेन्द्र (ननु) निश्चयसे (रोमन्थमन्थरमुखो गौरिव) जिस प्रकार जुगाली करनेवाला बैल ग्रासके एक-एक अशको निकाल कर चबाता है उसी प्रकार (एष वराक) यह बेचारा प्राणी (अर्थान्) पदार्थोंको (एकेक) एक-एक कर (किं चर्वति) क्यो चबाता है—क्यो जानता है ? (एककालतुलितातुलविश्वसार) एक ही साथ समस्त विश्वको जाननेवाले (सुस्वैक-शक्ति) श्रेष्ठ आत्मबलसे युक्त (अचल) अचल-अविनाशी (त्वा) आपका (किं न विचिनोति) क्यो नही आश्रय करता ?

भावार्थं — जिस प्रकार रोमन्य करनेवाला वैल, खाये हुए पदार्थींको क्रम-क्रमसे निकाल कर चवाता है, सवको एक साथ नहीं चवा सकता उसी प्रकार यह जीव क्षायोपशिमक ज्ञानको प्रक्रिया-के कारण एक-एक पदार्थंको क्रम-क्रमसे जान पाता है। आचार्यंको जीवको इस विवशतापर करणा-भाव होता है अत वे कहते हैं कि यह बेचारा प्राणी ऐसा क्यो करता है। ससारके समस्त पदार्थों-को एक साथ जाननेवाले आपका चिन्तन वह क्यो नहीं करता है, क्योंकि आपका चिन्तन-मनन-

श्रद्धान उसे सर्वज्ञ तथा सर्व द्रष्टा बना देगा। ऐसा होनेसे वह भी आपके ही समान समस्त पदार्थींको एक साथ जानने देखने लगेगा ॥१३॥

> स्वस्मिन्निरुद्धमिहमा भगवंस्त्वयायं गण्डूप एव विहितः किल बोधसिन्धुः । यस्योर्भयो निजभरेण निपीतविश्वा नैवोच्छ्वसन्तिः हठकुड्मिलताऽस्फुरन्त्यः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थं—(भगवन्) हे भगवन् । (स्वस्मिन् निरुद्धमहिमा) अपने आपमे जिसकी महिमा समायी—रुकी हुई है ऐसा (अय) यह (बोधसिन्धु ) ज्ञानरूपी सागर (किल) निश्चयसे (त्वया) आपके द्वारा (गण्डूष एव विहित ) एक घूंट—चुल्लूभररूप ही कर लिया गया है। (निजभरेण) अपने विस्तारसे (निपीतविश्वा) विश्वको व्याप्त करनेवाली (यस्य) जिसकी (स्फुरन्त्य) प्रकट (ऊर्मय) लहरें (हठकुड्मलिता) बलात् सकोचित होनेके कारण (नैव उच्छ्वसन्ति) सर्वत्र फैल नही पाती।

भावार्थ—अन्यत्र प्रसिद्ध है कि एक बार अगस्त्य ऋषिने समुद्रको चुल्लूमे भरकर पी लिया था जिससे समुद्रकी समस्त लहरें उन्हीं उदरमें सकोचित होकर रह गईं थी। यहाँ ऐसी ही कल्पना करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आपने ज्ञानरूपी सागरको अपने आपमे निरुद्ध कर लिया है। एक चुल्ल्भर पानीके समान उसे अपने आपमे विलीन कर लिया है, इसीलिए उसकी लहरें अपने आपमे केन्द्रित हो गयी है। फलितार्थ यह है कि आप निश्चयसे आत्मज्ञ हैं और व्यवहारसे लोकालोकज्ञ ।।१४।।

त्वद्वेभवैककणवीक्षण(विस्मयोत्थ)विश्वयोत्थ-सौस्थित्यमन्थरदृशः किम्रदासतेऽमी । तावच्चरित्रकरपत्रमिदं स्वमूर्धिन च्यापारयन्तु सकलस्त्वमुदेषि यावत् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (त्वद्वभवैककणवीक्षणविस्मयोत्यसौस्थित्यमन्थरदृश ) आपके वैभवके एक अशके देखनेसे उत्पन्न आश्चर्यसे समुद्भूत सुखसे जिनके नेत्र कुछ निमीलित हो रहे हैं ऐसे (अमी) ये भव्य जीव (किस् उदासते) क्यो उदासीन हो रहे हैं ? ये (स्वमूर्ष्ट्न) अपने मस्तक-पर—अहकारपर (इद) इस (चरित्रकरपत्र) चारित्ररूपी करोतको (तावत्) तबतक (व्यापारयन्तु) चलावें (यावत्) जबतक (सकल त्वम्) समस्त कलाओंसे युक्त (त्वम्) आप (उदेषि) उदित होते हैं।

भावार्थ-यहाँ भगवान्के बाह्य वैभवके देखनेमात्रसे सन्तुष्ट हो जानेवाले भव्य प्राणीसे कहा गया है कि तुम इतने मात्रसे सतुष्ट होकर आगे बढनेके लिए उदासीन क्यो हो रहे हो। अपने मस्तकपर चारित्रक्षी करोत चलाओ अर्थात् चारित्र धारणकर अपने अहकारको नष्ट करो। ऐसा

१ जाणदि पस्सदि सन्व ववहारणयेण केवली भगव । केवलणाणी जाण्दि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥ १५९ ॥ नियमसार रु०-४

करनेसे सकल परमात्माका अपने आप स्वय साक्षात्कार हो जावेगा अथवा तुम स्वत सकल परमात्मा बन जाओगे। जैनेतर पुराणोमे एक कथा है कि एकबार दशानन-रावण शकरजीको प्रसन्न करनेके लिए अपने मस्तक काटकर अग्निकुण्डमे होम करने लगा इस तरह वह जब नौ मस्तक काट चुका और दशवा मस्तक काटनेके लिए उसपर शस्त्र चलाने लगा तब शकरजीने प्रकट होकर उसे वरदान दे दिया कि तूँ देवोंके द्वारा अजय होगा—तुझे कोई देव जीत नही सकेगा। मनुष्यको रावण कुछ समझता ही नही था, इसलिए उसने मात्र देवोसे अपने आपको अजेय होनेका वरदान मांगा था। इसी लौकिक कथाको दृष्टिमे रखते हुए कहा गया है कि हे प्राणी। तूँ अपने मस्तक-पर—अपने अहकारपर चारित्रक्ष्पी शस्त्र चला। ऐसा करनेसे ही तुझे शुद्धात्मरूप भगवान्के दर्शन हो सकेंगे और तूँ लोकमे अजेय हो सकेगा। जवतक अहकार विद्यमान रहता है तवतक न परमात्माके दर्शन होते हैं और न यह जीव स्वय परमात्मा वन सकता है। अहकारको नष्ट करनेके लिए चारित्र ही परम सहायक है।। १५॥

ये साघयन्ति भगवंस्तव सिद्धरूपं तीव्रैस्तपोभिरभितस्त इमे रमन्ताम् । ज्यायन्न कोऽपि जिन साघयतीह कार्यं कार्यं हि साधनविधिप्रतिवद्धमेव ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् । (ये) जो (तीन्नै तपोभि ) कठिन तपके द्वारा (तव) आपके (सिद्धरूप) सिद्धस्वरूपको (साधयन्ति) साधते हैं—प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं (त इमे) वे ये (अभित ) सब ओर इसी ससारमे (रमन्ताम्) रमण करें—उनका मात्र कठिन तप आपके सिद्ध— शाश्वत शुद्ध स्वभावको प्राप्त करानेवाला नहीं है । (ज्यायन् जिन) हे श्रेष्ठतम जिनेन्द्र । (इह) इस ससारमे (कोऽपि) कोई भी व्यक्ति (कार्यं न साधयित) कार्यको नहीं साधता है (हि) क्योंकि (कार्यं) कार्यं (साधनविधिप्रतिबद्धमेव) साधनकी विधिसे स्वय हो सबद्ध होता है ।

भावार्थ—यहाँ कहा गया है कि आत्मज्ञानके विना कठिनसे कठिन तप भी सिद्धस्वरूपको प्राप्त करानेमे समर्थ नही है। उस तपके समय जो कषायमे मन्दता होती है उसके फलस्वरूप यह जीव पुण्य बन्ध कर स्वर्गादिक रम्य स्थानोको ही प्राप्त होता है, शाश्वत सुखदायक सिद्धपद-को नही। साथ ही इस जीवके कर्तृत्व विषयक अहकारको नष्ट करनेके लिए कहा गया है कि इस ससारमे अन्तरङ्ग कारणकी अनुकूलताके बिना मात्र बाह्य कारणसे कार्यको सिद्ध करनेके लिए कोई समर्थ नही है। ससारका प्रत्येक कार्य अपने अन्तरङ्ग कारणसे संवद्ध रहता है। उस अन्तरङ्ग कारणके अनुरूप बहिरङ्ग कारण कार्यको सिद्धिमे सहायक होता है।।१६॥

विज्ञानतन्तव इमे स्वरसप्रवृत्ता

द्रव्यान्तरस्य यदि सघटनाञ्च्यवन्ते ।

मद्यैव पुष्कर

पुष्कलमलाकुलकश्मलेयं

देवाखिलैंव विघटेत कषायकन्था ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ-(देव) हे देव । (यदि) यदि (इमे विज्ञानतन्तव) ये विज्ञानरूपी तन्तु (स्वरस-प्रवृत्ता) स्वकीय स्वभावमे प्रवृत्त होते हुए (द्रव्यान्तरस्य) अन्य द्रव्यकी (सघटनात्) रचनासे (च्यवन्ते) च्युत होते हैं —अन्य द्रव्यके कर्तृत्वके अहकारसे निवृत्त होते हैं तो (पुष्कलमलाकुल-कश्मला) बहुत भारी मलसे परिपूर्ण तथा मलिन (इय) यह (अखिलेव) सबकी सब (कषायकन्या) कषायरूपी कथरी (अद्यैव) आज ही (विघटेत) विघटित हो जावे।

भावार्थ—उपादान कारणकी अपेक्षा एक द्रव्य दूसरे द्रव्यका कर्ता नहीं होता, क्योंकि कर्ता स्वय ही कार्यरूप परिणत होता है। अत वह कर्तृकर्मभाव एक द्रव्यमें ही घटित होता है, दो द्रव्योंमें नहीं, परन्तु यह जीव, मात्र निमित्त कारणकी ओर दृष्टि देकर अपने आपको पर द्रव्यका कर्ता मान रहा है। इसी कर्तृत्व बुद्धिके कारण यह जीव जिस पर द्रव्यको अपने द्वारा किया हुआ मानता है उसके विषयमें ममता भाव करता है और उसी ममता भावके कारण उसकी इष्ट अनिष्ट परिणितमें राग-द्वेषरूप कषाय करता है। जीवकी यह कषाय एक कन्या—कथरीके समान है, जिस प्रकार कन्या अनेक जीणं वस्त्रोंको धागासे सीकर बनाई जाती है तथा धीरे-धीरे वह अत्यन्त मेली और ग्लानिजनक हो जाती है उसी प्रकार यह कषाय भी कर्तृत्व बुद्धिरूपी धागेसे सीकर अनेक पर भावोंके द्वारा उत्पन्न होती है। यदि इस जीवके सम्यग्ज्ञानरूपी तन्तु अपने ही आत्मद्रव्यमें रमण कर पर द्रव्य विषयक कर्तृत्वसे च्युत हो जावें तो इस कषायरूपी कन्थाके विघटित होनेमें बिलम्ब न लगे॥१७॥

#### अज्ञानमारुतस्याकुलविप्रकीर्णा विज्ञानग्रुमुरकणा विचरन्त एते। शक्यन्त एव सपदि स्वपदे विधातुं सपदयता तव विभो विभवं महिम्नः॥ १८॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे नाथ । (तव) आपकी (मिहम्न) मिहमाके (विभव) वैभवको (सप्रयता) देखनेवाले पुरुपके द्वारा (अज्ञानमारुतरयाकुलविप्रकीणां) अज्ञानरूपी वायुके वेगसे विखिर कर (विचरन्त) इधर-उधर विचरते हुए (एते) ये (विज्ञानमुर्मुरकणा) विज्ञानरूपी तुषाग्निके कण (स्वपदे) आत्मपदमे (सपिद एव) शीघ्र ही (विधातु शक्यन्ते) सुस्थिर किये जा सकते हैं।

भावार्यं—यहाँ जीवके क्षायोपशिमक ज्ञानको तुषाग्निकी उपमा दी गई है और अज्ञान— मिथ्यादर्शन तथा कषायको वायुकी उपमा प्रदान की गई है। जिस प्रकार वायुके तीव्र वेगसे तुषाग्निके कण (तिलगे) विखरकर इघर-उघर उडने लगते है उसी प्रकार इस जीवका क्षायोपशिमक ज्ञान मिथ्यात्व और कषायसे प्रेरित हो इघर-उघर पञ्चेन्द्रियोके विषयोमे प्रवृत्त हो रहा है। हे भगवन् । जो भव्य प्राणी आपके अनन्त चतुष्ट्यरूप वैभवकी और लक्ष्यकर इस प्रकारका विचार करता है कि जिस प्रकार इन्होंने मिथ्यात्व और कषाय जित चञ्चलताको दूरकर अपने ज्ञानोपयोगको अपनी ही आत्मामे केन्द्रितकर अनन्तचतुष्ट्यरूप ऐश्वर्यको प्राप्त किया है उसी प्रकार में भी मिथ्यात्व और कषायजित चञ्चलताको दूर कर अपने ज्ञानोपयोगको यदि अपनी ही आत्मामे केन्द्रित करूँ तो मैं भी अनन्त चतुष्ट्यरूप वैभवको प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह स्वरूपकी ओर लक्ष्य करनेसे जो अपने ज्ञानको एक आत्मामे ही केन्द्रित करता है वह शुक्ल-घ्यानको प्राप्त कर कर्मक्षय करनेसे समर्थं होता है ॥१८॥

#### बोघातिरिक्तमितरत् फलमाप्तुकामाः कस्माद् वहन्ति पश्चवो विषयाभिलापम् । प्रागेव विश्वविषयानिभभूय तान्न (जान् )' किं बोधमेव विनियम्य न धारयन्ति ॥ १९॥

अन्वयार्थ—(बोधातिरिक्त) ज्ञानसे भिन्न (इतरत्) अन्य (फल) फलको (आप्तुकामा) प्राप्त करनेके इच्छुक (पशव) अज्ञानी जीव (विषयाभिलाष) विषयोक्षी इच्छाको (कस्मात्) क्यो (वहन्ति) धारण करते हैं (प्रागेव) पहले ही (विश्वविषयान्) समस्त विषयोको (अभिभूय) उपेक्षित कर (तान् विनियम्य) इन्द्रियोको रोककर—इन्द्रियोकी प्रवृत्तिको नियन्त्रित कर (वोधमेव) ज्ञानको ही (किं न धारयन्ति) क्यो नही धारण करते हैं।

भावार्य—जीवका स्वभाव मात्र ज्ञाता द्रष्टा है परन्तु मोहोदयजनित विकार भावके कारण ये जीव अपने स्वभावको भूलकर पञ्चेन्द्रियोंके विषयोमे सलग्न हो रहे हैं। उन्हीकी प्राप्तिमे इतना ज्ञान लग रहा है तथा शरीरकी प्रवृत्ति भी उसी ओर सलग्न है। जब यह वस्तुस्थिति है कि जीव अपने ज्ञानस्वभावको छोडकर अन्य पदार्थोंके स्वामी नहीं बन सकते तब वे अन्य पदार्थोंकी अभिलाषा क्यो करते हैं विवा नहीं पहले ही समस्त विषयोकी उपेक्षा कर अपने ज्ञानस्वभावको धारण करते हैं। यदि स्वस्वभावको ओर इन जीवोका लक्ष्य बनता है तो बाह्य प्रवृत्तिसे इसकी निवृत्ति अनायास हो सकती है।।१९॥

यैरेव देव पशवोंऽशुभिरस्तवोधा विष्वक्कषायकणकर्बुरतां वहन्ते। विश्वावबोधकुश्रलस्य महाणेवोंऽभृत् तैरेव ते शमसुधारसशीकरौधः॥ २०॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (अस्तबोधा ) सम्यग्ज्ञानसे रहित (पशव ) अज्ञानी जीव (यैरेव अश्वाम ) जिन ज्ञानस्प किरणोंके द्वारा (विष्वक्) सब ओरसे (कषायकणकर्वृरता) कषायाशजनित विचित्रताको (वहन्ते) धारण करते हैं (तैरेव) उन्ही ज्ञानरूप किरणोके द्वारा (विश्वावबोधकुशलस्य ते) समस्त पदार्थीके जाननेमे निपुण आपका (शमसुधारसशीकरौध ) प्रशमभावरूप सुधारसके कणोका समूह (महाणव ) महासागर (अभूत) बन गया है।

भावार्थ—अज्ञानी जीवोका ज्ञान, मिथ्यात्व तथा कषायसे दूषित रहता है अत वे उस ज्ञानके द्वारा निरन्तर कषायजनित विचित्रताको धारण करते हैं और उस विचित्रताके कारण ही निरन्तर दु खी रहते हैं। जो ज्ञान सुखका कारण है वही अज्ञानी जनोके कषायजनित विकारी भावोसे दु खका कारण बन रहा है, परन्तु हे भगवन्। आपका ज्ञान कषायजनित विकारींसे रिहत होनेके कारण अनन्त सुखका निमित्त है। इसीलिए आपका आकुलतारहित अल्प सुख आपके सर्वज्ञ होते ही अनन्तसुखका सागर बन जाता है।।२०॥

ज्ञातृत्वसुस्थितदृशि प्रसभाभिभूत-कर्तृत्वज्ञान्तमहसि प्रकटप्रतापे। संविद्धिशेषविषमेऽपि कपायजनमा

कुत्स्नोऽपि नास्ति भवतीश विकारभारः ॥ २१ ॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । (ज्ञातृत्वसुस्थितदृशि प्रसभाभिभूतकर्तृत्वशान्तमहिसं ज्ञाता द्रष्टा शक्तिके कारण जिनके कर्तृत्वका भाव बलपूर्वक नष्ट हो गया है (प्रकटप्रतापे जिनका प्रताप अत्यन्त प्रकट है तथा जो यद्यपि (सिविद्विशेषविषमेऽपि) विशिष्ट ज्ञानसे विषम है तथापि (भवति) आपमे (कषायजन्मा) कषाय जिनत (कृत्स्न अपि) सभी (विकारभार) विकारो के समृह (नास्ति) नही है।

भावार्थ — हे भगवन् । आप अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे अच्छी तरह स्थिर हो चुके है इसिलए आपका परद्रव्य विषयक कर्तृत्वका भाव बिलकुल ज्ञान्त हो चुका है। आपका लोकोत्तर प्रभाव प्रकट है इसीलिए सौ इन्द्र आपको निरन्तर नमस्कार करते हैं। यद्यपि आपका सामान्य ज्ञान, केवलज्ञान नामक विशिष्ट ज्ञानरूप परिणत हो रहा है और उसकी स्वच्छताके कारण उसमे अनन्त ज्ञेय प्रतिबिम्बित हो रहे है फिर भी उन ज्ञेयोसे समुत्पन्न कोई व्यग्रता आपमे नही है। इस तरह आपके वीतराग विज्ञानमे कषायजनित विकारोका अज्ञ भी शेष नही है। आप पूर्णतय निविकार ज्ञानके धारक हैं।।२१।।

#### संप्रत्यसङ्कृचितपुष्कलग्निवचक-प्रौढप्रकाशरभसापितसुप्रभातम् । सम्भाव्यते सहजनिर्मलचिद्विलासै-

#### नीराजयन्निव महस्तव विश्वमेतत् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थं — हे भगवन् । (सप्रति) इस समय (असङ्कृ चितपुष्कलशक्तिचकप्रौढप्रकाशरभ सार्पितसुप्रभातम्) विस्तृत तथा पूर्णं शक्ति समूहके प्रौढ प्रकाशके वेगसे सुप्रभातको प्रकट करनेवाला (तव) आपका (एतत्) यह (मह) तेज (सहजिनमंलचिद्विलासे) स्वाभाविक तथा निर्मल चैतन्यके चमत्कारसे (विश्व नीराजयन्निव) समस्त विश्वकी आरती करता हुआ-सा (सम्भाव्यते) जान पडता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी आत्मामे अनन्त शिवतयोका समूह विद्यमान है। यद्यपि छद्मस्थ अवस्थामे उन शिक्तयोका पूर्ण विकास नही था परन्तु अब सर्वज्ञ दशामे वे सभी शिक्तयाँ अपने स्वभावानुसार विस्तार और पूर्णताको प्राप्त हो रही हैं। उन सभी शिक्तयोमे ज्ञातृत्वशिक्त प्रमुख शिक्त है, क्योंकि इस शिक्तसे प्रकट हुआ ज्ञान स्वपरावभासी होनेसे अपने आपको तथा साथ ही विद्यमान अन्य शिक्तयोको प्रकट करता है। इस ज्ञातृत्व शिक्तका पूर्ण विकास होते ही अन्य सभी शिक्तयोका पूर्ण विकास हो जाता है। ज्ञातृत्व शिक्तका पूर्ण विकास केवलज्ञान होनेपर होता है। उस केवलज्ञानके समय समस्तु विश्व आत्मामे अन्त प्रतिफलित होने लगता है। आपका यह केवलज्ञान अपने चैतन्य चमत्कारसे स्मस्त विश्वकी आरती करता हुआ-सा प्रतीत हो रहा है ॥२२॥

#### चिद्धारभैरवमहोभरिनर्भराभिः शुम्भत्स्वभावरसवीचिभिरुद्धुराभिः। उन्मीलितप्रसममीलितकातराक्षाः प्रत्यक्षमेव हि महस्तव तर्कयामः॥ २३॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (चिद्भारभैरवमहोभरिनर्भराभिः) चैतन्यके भारसे उत्कट तेज - समूहसे परिपूर्ण (उद्धुराभि) बहुत विशाल (स्वभावरसवीचिभि) स्वाभाविक सुख रसकी तरङ्गोसे (शुम्भत्) सुशोभित होनेवाला (तव) आपका यह (मह) तेज (हि) निश्चयसे (प्रत्यक्षमेव) प्रत्यक्ष ही प्रकट हो रहा है ऐसा हम (तर्कयाम) समझते हैं, क्योंकि (उन्मीलितप्रसभमीलितकातराक्षा) उस तेजके प्रकाशसे हमारे कातर नेत्र हठात् निमीलित हो रहे है।

भावार्थ—हे भगवन् । अनन्त ज्ञान और अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण आपका स्वाभाविक तेज सबके प्रत्यक्ष है, उस तेजकी चकाचौधसे ही हमारे नेत्र निमीलित हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हम अपने क्षायोपशमिक ज्ञानके द्वारा आपके पूर्ण ज्ञानानन्द स्वभावकी महिमाके आँकनेमे असमर्थ है।।२३॥

विश्वैकभोक्तरि विभौ भगवत्यनन्ते नित्योदितैकमहिमन्युदिते त्वयीति । एकैकमर्थमवलम्ब्य किलोपभोग्य-

मद्याप्युपप्लवधिय:

कथमुत्प्लवन्ते ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (इति) इस प्रकार ज्ञानके द्वारा (विश्वैकभोक्तरि) समस्त विश्वके एक भोक्ता (विभौ) सामर्थ्यवन्त (भगवति) ऐश्वर्यवन्त (अनन्ते) अन्तरिहत और (नित्योदितैक-मिहमिन) निरन्तर उदित अद्वितीय मिहमासे युक्त (त्विय) आपके (उदिते) उदित रहते हुए (अद्यापि) आज भी (िकल) निश्चयसे (उपभोग्य एकैकमर्थं) अपने भोगके योग्य—अपने स्वार्थको सिद्ध करनेवाले एक-एक अर्थका (अवलम्ब्य) आश्रय ले कर (उपप्लविधय) विश्व बुद्धिके घारक मिथ्यादृष्टि पुरुप (कथ) क्यो (उत्प्लवन्ते) उछल-कूँद कर रहे हैं ?

भावार्थ—हे भगवन् । आप जैसे सर्वशक्तिसम्पन्न त्रिलोकीनाथके रहते हुए भी अज्ञानी जन, अपने भौतिक प्रयोजनकी सिद्धिका अभिप्राय रख एकान्तवादका आश्रय ले उछल-कूँद करते हैं यह आश्चर्यकी वात है ॥ २४॥

चित्रात्मशक्तिसम्रदायमयोऽयमात्मा
सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्डचमानः।
तस्मादखण्डमनिराकृतखण्डमेकमेकान्तशान्तमचल चिदहं महोऽस्मि ॥ २५ ॥

१ एप श्लोक समयसारकलको २७० क्रमास्क्रितो वर्तते।

अन्वयार्थ—(चित्रात्मशक्तिसमुदायमय) नाना आत्मशक्तियोंके समुदायरूप (अय) यह (आत्मा) आत्मा (नयेक्षणखण्डचमान) नय दृष्टिसे खण्ड-खण्ड होता हुआ (सद्य) शीघ्र ही प्रण श्यित) नष्ट हो जाता है (तस्मान्) इसिलये (अहम्) मै (अखण्ड) खण्डरिहत (अनिराकृत-खण्ड) खण्डोका सर्वथा निराकरण न करनेवाला (एक) एक (एकान्तशान्त) अत्यन्त शान्त (अचल) अविनाशी (चिद्) चैतन्य (मह अस्मि) तेजरूप हूँ।

भावार्थ—हे भगवन् । यह आत्मा अभेददृष्टिसे नाना शक्तियोके समुदायरूप एक अखण्ड द्रव्य है परन्तु जब इसका भेद दृष्टिसे विचार करते हैं तब यह खण्डित होता हुआ नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अनेक तन्तुओंके ताना-बानासे निर्मित वस्त्र एक स्वतन्त्र पदार्थ दिखता है परन्तु जब उसके एक-एक तन्तुओंक ताना-बानासे निर्मित वस्त्र एक स्वतन्त्र पदार्थ दिखता है परन्तु जब उसके एक-एक तन्तुको पृथक्-पृथक् कर विचार किया जाता है तब तन्तु ही सामने रह जाता है वस्त्र समाप्त हो जाता है। इसिलये हे नाथ । मै इस भेद दृष्टिको गौण कर अभेद दृष्टिका आश्रय लेता हुआ अनुभव करता हूँ कि मै तो एक अखण्ड आत्मद्रव्य हूँ, गुण और गुणीका भी मेद मुझमे नही है, यद्यपि किसी दृष्टिसे उसमे खण्डकी कल्पना होती है तथापि मै इसे गौण कर अखण्डत्वका ही अनुभव करता हूँ, मै सामान्य दृष्टिसे एक हूँ, क्रोधादि कषायजनित वैश्वरूप्य मेरा स्वभाव नही है, अत्यन्त शान्त हूँ, अपने त्रंकालिक ज्ञायक स्वभावसे कभी विचलित होनेवाला नही हूँ और चैतन्यसे तन्मय हूँ। इसी विधिसे मै आत्माका अस्तित्व सुरक्षित रख सकता हूँ।। २५।।

( ३ )

#### मार्गावताररसनिर्भरभावितस्य योऽभूत् तवाविरतम्रत्किकाविकासः। तस्य प्रभोऽद्भुतविभूतिपिपासिताना-

सस्माकमेककलयापि कुरु प्रसादम् ॥ १ ॥ अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अविरत) निरन्तर (मार्गावताररसिनर्भरभावितस्य) मोक्षमार्गकी प्राप्तिसे उत्पन्न होनेवाले अलौकिक आनन्दसे अत्यन्त भरे हुए (तव) आपके (य) जो (उत्कलिका-विकास) उत्कण्ठाका विकास (अभूत्) हुआ था (प्रभो) हे प्रभो । (अद्भुतविभूतिपिपासिताना) आश्चर्यकारक विभूतिकी प्याससे युक्त (अस्माक) हम लोगोंके ऊपर (तस्य) उस उत्कण्ठा रसकी (एककलयापि) एक कलाके द्वारा भी (प्रसाद कुरु) प्रसन्नता कीजिये।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकताको मोक्षमार्ग कहते हैं। इस रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गको प्राप्त होते ही जब आपको आत्मा, आत्मीय आनन्दसे परिपूर्ण हो गई तब साक्षात् मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त करनेके लिए आपके हृदयमे जो उत्कण्ठा होती थी वह भी बहुत आनन्ददायक हुआ करती थी। गृहस्थीके बन्धनसे निर्मुक्त होकर मैंने निराकुलताके पथको यद्यपि प्राप्त कर लिया है तथापि इस शरीररूप बन्धनको भी छोडकर मोक्ष प्राप्ति कव करूँगा, ऐसी उत्कण्ठा रहती थी। हे भगवन्। आपकी आश्चर्यकारक अनन्तचनुण्टयरूप अन्तरङ्ग और अष्टप्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग विभूति देखकर हम लोगोको भी उसकी आकाक्षा उत्पन्न हो रही है। हे प्रभो। अपनी उस उत्कण्ठाको एक कला प्रदान कर हम लोगोपर भी प्रसन्नता कीजिये। हृदय-मे मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा उत्पन्न हो जाना ही कल्याणपथका प्रारम्भ है अत हे भगवन्। आपके प्रसादसे इतना भाव तो मेरा प्रकट हो कि जिससे भोगाकाक्षा दूर होकर मेरे हृदयमे मोक्ष-की आकाक्षा उत्पन्न होने लगे॥१॥

दृग्बोधमात्रमहिमन्यपहाय मोह-व्यूहं प्रसद्य समये भवन भवंस्त्वम् । सामायिक स्वयमभूभंगवन्समग्र-

सावद्ययोगपरिहारवतः समन्तात् ॥ २ ॥

अन्वयार्थं—(भगवन्) हे स्वामिन् । (प्रसह्य) वलपूर्वक (मोहव्यूह) मोहके व्यूहको (अपहाय) छोडकर (दृग्बोधमात्रमिहमिन) ज्ञानदर्शनमात्र मिहमासे युक्त (समये) स्वकीय आत्मद्रव्यमे (समग्र-सावद्यपरिहारवत) समस्त पापयोगके त्यागी पुरुषका (भवन) लीन होना (सामायिक) सामायिक है (समन्तात्) सब ओरसे (समये) स्वकीय आत्मद्रव्यमे (भवन्) लीन होते हुए (त्वम्) आप (स्वय) स्वय (सामायिकम्) सामायिक (अभू) हुए थे।

भावार्थ—आत्माका स्वभाव ज्ञानदर्शनरूप है इसीको स्वसमय कहते हैं। इस स्वसमयके प्रकट होनेमे मोहचक प्रबल शत्रुके रूपमे सामने आता है, परन्तु मोक्षका अभिलाषी जीव उन सब चमत्कारोंसे विमुख होकर स्वरूपमे ही रमण करता है उसका स्वरूपरमण ही वास्तविक सामायिक है। यह सामायिक, उसी जीवके निर्दोष होता है जो सावद्ययोगका पूर्णरूपसे त्यागी होता है। और हे भगवन् । इस उपर्युक्त सामायिक स्वरूप आप स्वय है।।२।।

#### अत्यन्तमेतिमतरेतरसव्यपेक्षं त्वं द्रव्यभावमहिमानमवाघमानः। स्वच्छन्दभावगतसंयमवैभवोऽपि स्वं द्रव्यसंयमपथे प्रथमं न्ययुङ्क्थाः॥ ३॥

अन्वयार्थं—(स्वच्छन्दभावगतसयमवैभव अपि) स्वतन्त्र—स्वाधीन भावसंयमके वैभवसे युक्त होनेपर भी (त्व) आपने (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (इतरेतरसव्यपेक्ष) परस्पर सापेक्ष (द्रव्यभाव-महिमानम्) द्रव्य और भावकी महिमासे युक्त (एत) इस सयमको (अबाधमान) बाधा न पहुँचाते हुए (प्रथम) पहले (स्व) अपने आपको (द्रव्यसयमपथे) द्रव्यसयमके मार्गमे (न्ययुड्क्था) नियुक्त किया था।

भावार्य—द्रव्यसयम और भावसयमके भेदसे सयमके दो भेद हैं। चरणानुयोगमे प्रतिपादित पद्धितके अनुसार निर्ग्रन्यमुद्रा धारण कर महाव्रतादिका आचरण करना द्रव्यसयम है और सयमको धातनेवाले प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभका क्षयोपशम होनेपर आत्मामे जो विरिक्तिका भाव होता है उसे भावसयम कहते हैं। ये दोनो ही सयम परस्पर अत्यन्त सापेक्ष हैं। द्रव्यसयमके बिना भावसयम नहीं होता और भावसयमके बिना द्रव्यसयम कार्यकारी नहीं होता। इन दोनोकी अपनी-अपनी महिमा है। इन दोनोमे यद्यपि भावसयम आत्माकी स्वाधीन परिणतिष्ठप है तथापि वह बाह्य आचरणरूप द्रव्यसयमकी अपेक्षा रखता है। उसके बिना भावसयमकी उत्पत्ति और विकास नहीं हो सकता, इसलिए आपने भावसयमसे युक्त होते हुए भी अपने आपको प्रथम द्रव्यसयमके मार्गमे नियुक्त किया था।।३।।

विश्रान्तरागरुपितस्य तपोऽनुभावा-दन्तर्गिहः समतया तव भावितस्य। आसीद् बहिर्द्वयमिद सदृश प्रमेय-मन्तर्द्वयोः परिचरः सदृशः प्रमाता।। ४॥

अन्वयार्थं—(तपोनुभावात्) तपकी महिमासे (विश्वान्तरागरुषितस्य) जिनके राग और द्वेष विश्वान्त हो चुके हैं तथा (अन्तर्बहि) अन्तरङ्ग और बहिरङ्गमे जो (समतया भावितस्य) समता-भावसे युक्त हैं ऐसे (तव) आपके लिए (इद द्वय) यह दोनो राग-द्वेष (बिहि) बाह्यमे (सदृश) एक समान (प्रमेय) प्रमाणके विषयभूत ज्ञेय (आसीत्) थे और (अन्त ) अन्तरङ्गमे आप (द्वयो ) दोनोंके (सदृश परिचर प्रमाता) एक समान व्यापक ज्ञाता थे।

भावार्थ-चारित्रमोहके उदयसे होनेवाले राग-द्वेष आत्माकी विकारी परिणति हैं। जव प्रतिपक्षी कषायका अभाव होनेपर यह जीव तपञ्चरणमे प्रवृत्त होता है तब तपके प्रभावसे उसके राग-द्वेष विश्रामको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात् इष्ट पदार्थमे राग और अनिष्ट पदार्थीमे द्वेपका भाव समाप्त हो जाता है। तपस्वी जीवकी आत्मा समताभावसे विभूपित हो जाती है। जैसे-जैसे यह जीव आगे बढता जाता है वैसे-वैसे इसकी रागद्वेषकी अनुभूति कम होती जाती है। दशम गुणस्थान तक रागद्वेष, सत्तामे अवश्य विद्यमान रहते हैं पर यह जीव उन्हे अनुभूतिका विषय न वनाकर ज्ञानका ज्ञेय बनाता है अर्थात् उन्हे जानता तो है पर अपने आपमे उनके स्वामित्वका भाव लाकर उनका अनुभविता नहीं बनता । ज्ञेय बनाता है, इस पक्षमें भी वह उन्हें वाह्य ज्ञेय ही बनाता है अन्तर्जेय नहीं, क्योंकि अन्तर्जेय तो वह आत्माकी शुद्ध परिणतिको ही वनाता है। हे भगवन् इस तरह राग-द्वेषको नष्ट कर आपने वीतराग परिणतिको प्राप्त किया है ॥४॥

#### मोहोदयस्बलितबुद्धिरलन्धभूमिः पश्यन् जनो यदिह नित्यवहिर्मुखोऽयम् । शुद्धोपयोगदृहभूमिमितः समन्ता-दन्तर्मुखस्त्वमभवः कलयंस्तदेव ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ-(मोहोदयस्बलितवृद्धि ) मोहके उदयसे जिसकी वृद्धि स्बलित हो रही है और इसी कारण जिसे (अलब्धभूमि ) उपरितन गुणस्थानोकी भूमि प्राप्त नही हुई है ऐसा (अय जन) यह पुरुष (इह) इस लोकमे (यत् पश्यन्) जिस तत्त्वको जानता हुआ (नित्यवहिर्मुख) निरन्तर बहिर्मुख रहता है (तदेव) उसी तत्त्वको (कलयन्) जानते हुए (त्वम्) आप (शुद्धोपयोगभूमिम् इत ) शुद्धोपयोगकी भूमिको प्राप्त होकर (समन्तात्) सब औरसे (अन्तर्मुख ) अन्तर्मुख (अभव ) हुए।

भावार्य-दर्शनमोहके उदयसे जिसका उपयोग दूषित हो रहा है और उसीके कारण जो मिथ्यात्व सम्बन्धी गुणस्थानोमें ही विद्यमान है ऐसा जीव ससारके अन्य पदार्थोंके साथ यद्यपि जीव पदार्थको भी जानता है तथापि वह सदा बहिर्मुख ही रहता है, मोहोदयसे दूषित होनेके कारण शुद्ध आत्मतत्त्वकी ओर उसका झुकाव नही होता। शुभोपयोगके कालमे यद्यपि आत्म-रुचि प्रकट हो जाती है तथापि कषायजनित चञ्चलताके कारण उसकी आत्मस्वरूपमे स्थिरता नहीं हो पाती । परन्तु हे भगवन् । आप शुद्धोपयोगको प्राप्त हो चुके हैं, इसलिये उस आत्मतत्त्वको जानते हुए उसीमे निरन्तर अन्तर्मुख लीन रहते हैं॥ ५॥

#### शुद्धोपयोगरसनिर्भरबद्धरुक्ष्यः साक्षाद् भवन्नपि विचित्रतपोऽवगूर्णः । बिभ्रत क्षयोपश्वमजाश्चरणस्य शक्तीः स्वादान्तरं त्वमगमः प्रगलत्कपायः ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् <sup>।</sup> (साक्षात्) साक्षात् (शुद्धोपयोगरसनिर्भरबद्धल<del>द</del>य') शुद्धो-पयोगसम्बन्धी आनन्दमे अत्यन्त बद्धलक्ष्य (भवन्) होते हुए भी जो (विचित्रतपीऽवगूर्ण) नाना प्रकारके तपक्चरण करनेमे उद्यत रहते थे, जो (क्षयोपशमजा) चारित्र मोहनीयकर्मके क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले (चरणस्य शक्ती) चारित्रबलको (बिभ्नत्) धारण करते थे तथा (प्रगलत्कषाय) जिनकी कषाय गल चुको थी ऐसे (त्वम्) आप (स्वादान्तरम्) कषायजन्य रससे भिन्न आत्मरसको (अगम) प्राप्त हुए।

भावार्थ—हे भगवन् । षष्ठ गुणस्थानमे यद्यपि आप अनशन, ऊनोदर आदि नाना तपोके करनेमे उद्यत रहते थे तथापि आपका लच्य शुद्धोपयोगकी ओर ही संलग्न रहता था। आप प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभके क्षयोपशममे होनेवाले महाव्रतादि संयमाचरणको पालन करते थे। उस समय यद्यपि सज्वलनके उदयपे होनेवाली कषाय विद्यमान थी तथापि वह उत्तरोत्तर क्षीण होती जाती थी। कषाय ही इस जीवके उपयोगको शुद्धात्मस्वरूपसे हटाकर अन्य विषयोमे ले जाती है। चूँकि उस समय आपकी कषाय अत्यन्त क्षीण हो रही थी इसलिये स्वकीय शुद्धात्मरसको आप अच्छी तरह प्राप्त हुए—उसमे आपका उपयोग सलग्न रहता था।। ६।।

वेद्यस्य विश्वगुद्याविकाः स्खलन्ती
र्मत्वोल्लसन् द्विगुणिताद्भृतवोधवीर्यः।

गाढं परीषद्दनिपातमनेकवारं

प्राप्तोऽपि मोहमगमो न न कातरोऽन्तः॥ ७॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (वेद्यस्य) वेदनीयकर्मकी (उदयाविलका) उदयाविलयोको (विष्वक्) सब ओर से (स्वलन्ती) स्विलित होती हुई (मत्वा) मानकर जो (उल्लसन्) स्वय उिल्लिसित होते हुए आप तथा (द्विगुणिताद्भुतबोधवीर्य) जिनका आश्चर्यकारी ज्ञान और आत्मबल दूना हो गया था ऐसे आप यद्यपि (अनेकबार) अनेकबार (गाढ) बहुत भारी (परीषहिनपात अपि) परीषहके आक्रमणको भी (प्राप्त) प्राप्त हुए तथापि (मोह) मोह-ममताको (न अगम) प्राप्त नही हुए और (न अन्त कातर) न अन्तरङ्गमे भयभीत ही हुए।

भावार्य — षष्ठ गुणस्थानकी भूमिकामे यदि कदाचित् परीषहोका समूह उपस्थित हुआ तो आपने यही विचार किया कि इस समय असाता वेदनीदकर्मके निषेक उदयावलीमे आकर खिर रहे हैं। खिर चुकनेपर परीपहोकी बाधा स्वय समाप्त हो जावेगी। अन्तरङ्गके इस विचारसे आपके आत्मिक उल्लासमे कोई कमी नही आयी। इसके विपरीत आपका ज्ञान और आत्मबल पहलेकी अपेक्षा दूना हो गया। इस प्रकार कर्म परिणतिका विचार कर आप कभी भी मोह-ममताको प्राप्त नही हुए और न अन्तरङ्गमे कभी आपने कायरता उत्पन्न होने दी।। ७।।

अश्नन् भवान्निजनिकाचितकर्मपाक-मेकोऽपि धैर्यवलदृद्धित(दृहित)तुङ्गचित्तैः। आसीन्न काहल इहास्खलितोपयोग-गाढग्रहादगणयन् गुरुदुःखभारम्॥८॥

१ धैर्यवलवृद् + हिततुङ्गचित्त इति पदच्छेद ।

अन्वयार्थं—(निजनिकाचितकर्मपाकम्) जो अपने निकाचित—फल दिये विना न छूटने-वाले कर्मोंके उदयका (एकोऽपि) अकेले हो (अक्नन्) फल भोगते थे (धर्यवलवृद्) जो अपने धर्यवलकी वृद्धि करते थे (हितेनुङ्गचित्त ) जिन्होने उदात्त चित्तको घारण किया था (अस्खिलितोपयोगगाढ-ग्रहात्) शुद्धात्मस्वरूपसे विचलित न होनेवाले उपयोगकी सुदृढ पकडसे जो (गुरुदु खभारम्) बहुत भारी दु खके समूहको (अगणयन्) कुछ भी नही गिनते थे ऐसे (भवान्) आप (इह) इस म् लोकमे (काहल ) कातर (न आसीत्) नही हुए थे।

भावार्थ — जो कर्म अपना फल दिये विना नहीं छूटते हैं उन्हें निकाचित कर्म कहते हैं। हे भगवन् । पूर्व भवमे जिन निकाचित कर्मोंका वन्ध पड गया था उनका फल आपने अकेले ही भोगा है। इससे प्रतीत होता है कि आप अनुपम धैर्यवलके धारक हैं तथा उदात्त चित्तसे युक्त हैं। कर्मोदयके फलस्वरूप जो बहुत भारी दुख प्राप्त हुआ उसे आपने कुछ भी नहीं समझा। उस दु खानुभवके कालमे भी आपका उपयोग आपके शुद्ध स्वरूपसे स्खलित नहीं हुआ। इस प्रकार सिद्ध होता है कि आप काहल कातर नहीं हुए — समताभावसे कर्मफलको भोगनेवाले थे।।।।।

#### उद्दामसयमभरोद्वहनेऽप्याखिन्नः

सनह्य दुर्जयकपायजयार्थमेकः । बोधस्तु(बोधास्त्र)तैक्ष्ण्यकरणाय सदैव जाग्रद् देवश्रुतस्य(देव श्रुतस्य)विषयं सकल न्यचैषीः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । जो (उद्दामसयमभरोद्वहनेऽपि अखिन्न ) बहुत भारी सयमका भार धारण करनेपर भी खिन्न नहीं हुए थे, जो (दुर्जयकषायजयार्थं) दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये (एक ) अकेले ही (सनह्य) सनद्ध रहकर (बोधास्त्रतैक्ष्ण्यकरणाय) ज्ञानरूपी शस्त्रको तीचण करनेके लिये (सदैव जाग्रद्) सदा जागृत रहते थे ऐसे आपने (श्रुतस्य सकल विषय) द्वादशाङ्गरूप शास्त्रके समस्त विषयोका (न्यचैषी) विचार किया है—मनन किया है।

भावार्थ—हे भगवन् । दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये आपने तैयार होकर अकेले ही उत्कृष्ट सयमका भार धारण किया फिर भी खेदका अनुभव नही किया। आप छद्मस्थ अवस्थामे अपने ज्ञानास्त्रको तीचण बनाये रखनेके लिये सदा सावधान रहते थे और शास्त्र प्रतिपादित समस्त विषयोका निरन्तर चिन्तन करते रहते थे।। ९॥

यद्द्रव्यपर्ययगत श्रुतबोधशक्त्या-तीक्ष्णो(भीक्ष्णो)पयोगमयम् तिरतर्कयंस्त्वम् । आक्रम्यतावेदपवादमराधिरुढ-

शुद्धैकबोघसुभगं स्वयमन्वभूः स्वम्॥ १०॥

अन्वयार्थ-(आक्रम्यतावदपवादभराधिरूढ) निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद समूहके ऊपर अधिरूढ-जनपर विजय प्राप्त करनेवाले हे जिनेन्द्र। (अभी रणोपयोगमयमूर्ति) निरन्तर

१ हित घृत तुङ्गचित्त येन स ।

२ 'यावत्तावच्च साकल्येऽवघौ मानेऽवधारणे' इत्यमर ।

ज्ञानमय उपयोग रखनेवाले (त्वम्) आपने (श्रुतबोधशक्त्या) छद्मस्थ कालमे होनेवाले श्रुतज्ञानकी शक्तिसे (द्रव्यपर्ययगत यत्) द्रव्य और पर्यायरूप जिस आत्मद्रव्यको (अतर्कय) जाना था, (शुद्धैक-बोधसुभग) शुद्ध क्षायिक ज्ञानसे सुशोभित (तत्) उस (स्वम्) आत्मद्रव्यका (स्वय) स्वय अनुभव किया।

भावार्थ —हे प्रभो । आपने छद्मास्थावस्थामे श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मद्रव्यको जैसा जाना था अब सर्वज्ञदशामे उसका वैसा ही अनुभव कर रहे है। वस्तुतः श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमे परोक्ष और प्रत्यक्षका अन्तर है, वस्तुस्वरूपका नही ॥ १०॥

तीव्रैस्तपोभिरभितस्तव देव नित्यं
दूरान्तरं रचयतः पुरुषप्रकृत्योः।
प्राप्तः क्रमात् क्रुशिलनः परमप्रकर्षं
ज्ञानिक्रयाव्यतिकरेण विवेकपाकः॥ ११॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (नित्य) निरन्तर (अभित) दोनो प्रकारके (तीन्नै) कठिन (तपोभि) तपोंके द्वारा (पुरुषप्रकृत्यो) आत्मा और कर्ममे (दूरान्तर) बहुतभारी अन्तर (रचयत) करनेवाले (तव कुशलिन) आप कुशल महानुभावका (विवेकपाक) भेदशानसम्बन्धी परिपाक (ज्ञानक्रियाव्यतिकरेण) ज्ञान और चारित्रके व्यतिकरसे (क्रमात्) क्रमपूर्वक (परमप्रकर्ष प्राप्त) चरम सीमाको प्राप्त हुआ है।

भावार्थं—आत्मा और कर्मका अनादिकालसे दूध और पानीके समान एकक्षेत्रावगाहरूप बन्ध चला आ रहा है। आत्मा चेतन द्रव्य है और कर्म अचेतन—पुद्गल द्रव्य है। इन दोनोमें अविन और अन्तरिक्षके समान महान् अन्तर है, परन्तु अनादिकालीन एक क्षेत्रावगाहरूप बन्ध देखकर अज्ञानी जीव दोनोंके बीचका अन्तर भूल जाते है। परन्तु हे भगवन् । आपने अपने ज्ञानके द्वारा सर्वप्रथम उन दोनोंकी सत्ताका पृथक्-पृथक् अनुभव किया और फिर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग तप तथा ज्ञान और चारित्रके उभय सयोगसे उन दोनोंको अलग-अलग किया है। इस प्रकार आपका भेद-विज्ञान चरमावस्थाको प्राप्त हुआ है। ११।

श्रेणीप्रवेशसमये त्वमथाप्रवृत्त कुर्वन् मनाक् करणिमष्टिविशिष्टशुद्धिः । आरुढ एव दृढवीर्यचपेटितानि निर्लोठयन् प्रवरुमोहबलानि विष्वक् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (मनाक् इष्टिविशिष्टशुद्धि) जिन्हे परिणामोकी कुछ विशिष्ट शुद्धता अभीष्ट है ऐसे (त्व) आप (श्रेणीप्रवेशसमये) श्रेणी प्रवेशके समय (अथाप्रवृत्त करण कुर्वन्) अध प्रवृत्तकरणको करते हुए (आरूढ एव) आरूढ हुए और आरूढ होते ही आपने अपने (वृढवीर्यचपेटितानि) प्रवल पराक्रमसे चपेटे हुए (प्रबलमोहवलानि) मोह राजाके सबल सैनिकोको (विष्वक्) चारो ओर (निर्लोठयन्) भूलुण्ठित (कुर्वन्) कर दिया। अन्वयार्थ—(निजनिकाचितकर्मपाकम्) जो अपने निकाचित—फल दिये विना न छूटने-वाले कर्मोंके उदयका (एकोऽपि) अकेले ही (अक्नन्) फल भोगते थे (धैर्यवलवृद्) जो अपने धैर्यवलकी वृद्धि करते थे (हितेतुः चित्त ) जिन्होने उदात्त चित्तको धारण किया था (अस्विलितोपयोगगाढ-ग्रहात्) शुद्धात्मस्वरूपसे विचलित न होनेवाले उपयोगकी सुदृढ पक्रडसे जो (गुरुदु खभारस्) बहुत भारी दु खके समूहको (अगणयन्) कुछ भी नही गिनते थे ऐसे (भवान्) आप (इह) इस म् लोकमे (काहल ) कातर (न आसीत्) नहीं हए थे।

भावार्थ—जो कर्म अपना फल दिये विना नहीं छूटते हैं उन्हे निकाचित कर्म कहते हैं। हे भगवन्। पूर्व भवमे जिन निकाचित कर्मोंका बन्ध पड गया था उनका फल आपने अकेले ही भोगा है। इससे प्रतीत होता है कि आप अनुपम धैर्यवलके धारक हैं तथा उदात्त चित्तसे युक्त हैं। कर्मोदयके फलस्वरूप जो बहुत भारी दुख प्राप्त हुआ उसे आपने कुछ भी नहीं समझा। उस दुखानुभवके कालमें भी आपका उपयोग आपके शुद्ध स्वरूपसे स्खलित नहीं हुआ। इस प्रकार सिद्ध होता है कि आप काहल कातर नहीं हुए—समताभावसे कर्मफलको भोगनेवाले थे।।।।

उद्दामसयमभरोद्वहनेऽप्याखिन्नः

सनह्य दुर्जयकपायजयार्थमेकः । बोधस्तु(बोधास्त्र)तैक्ष्ण्यकरणाय सदैव जाग्रद् देवश्रुतस्य(देव श्रुतस्य)विषयं सकल व्यचैषीः ॥ ९ ॥

अन्वयार्थं—(देव) हे भगवन् । जो (उद्दामसंयमभरोद्वहनेऽपि अखिन्न ) बहुत भारी सयमका भार धारण करनेपर भी खिन्न नहीं हुए थे, जो (दुर्जयकषायजयार्थं) दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये (एक ) अकेले ही (सनह्य) सनद्ध रहकर (वोधास्त्रतैक्ष्ण्यकरणाय) ज्ञानरूपी शस्त्रको तीक्ष्ण करनेके लिये (सदैव जाग्रद्) सदा जागृत रहते थे ऐसे आपने (श्रुतस्य सकल विषय) द्वादशाङ्गरूप शास्त्रके समस्त विषयोका (व्यचैषी) विचार किया है—मनन किया है।

भावार्थ—हे भगवन् । दुर्जेय कषायको जीतनेके लिये आपने तैयार होकर अकेले ही उत्कृष्ट सयमका भार धारण किया फिर भी खेदका अनुभव नहीं किया। आप छद्मस्थ अवस्थामे अपने ज्ञानास्त्रको तीच्ण बनाये रखनेके लिये सदा सावधान रहते थे और शास्त्र प्रतिपादित समस्त विषयोका निरन्तर चिन्तन करते रहते थे।। ९॥

यद्द्रव्यपर्ययगत श्रुतबोधशक्त्या-तीक्ष्णो(मीक्ष्णो)पयोगमयमृतिरतर्कयँस्त्वम् । आक्रम्यतावेदपवादमराधिरूढ-शुद्धैकबोधसुमग स्वयमन्वभृः स्वम्॥ १०॥

अन्वयार्थ — (आक्रम्यतावदपवादभराधिरूढ) निरस्त करने योग्य समस्त अपवाद समूहके ऊपर अधिरूढ— उनपर विजय प्राप्त करनेवाले हे जिनेन्द्र। (अभीन्णोपयोगमयमूर्ति) निरन्तर

१ हित घृत तुङ्गचित्त येन स ।

२ 'यावत्तावच्च साकल्येऽवघी मानेऽवघारणे' इत्यमर ।

ज्ञानमय उपयोग रखनेवाले (त्वम्) आपने (श्रुतवोधशक्त्या) छद्मस्य कालमे होनेवाले श्रुतज्ञानकी शक्तिसे (द्रव्यपर्ययगत यत्) द्रव्य और पर्यायरूप जिस आत्मद्रव्यको (अतर्कय) जाना था, (शुद्धैक-वोधमुभग) शुद्ध क्षायिक ज्ञानसे सुशोभित (तत्) उस (स्वम्) आत्मद्रव्यका (स्वय) स्वय अनुभव किया।

भावार्थ —हे प्रभो । आपने छद्मास्थावस्थामे श्रुतज्ञानके द्वारा आत्मद्रव्यको जैसा जाना था अब सर्वज्ञदशामे उसका वैसा ही अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमे परोक्ष और प्रत्यक्षका अन्तर है, वस्तुस्वरूपका नही ॥ १० ॥

तीत्रैस्तपोभिरभितस्तव देव नित्यं दूरान्तरं रचयतः पुरुपप्रकृत्योः। प्राप्तः क्रमात् क्रशलिनः परमप्रकपं ज्ञानिकयान्यतिकरेण विवेकपाकः॥ ११॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (नित्य) निरन्तर (अभितः) दोनो प्रकारके (तीव्रै) कठिन (तपोभि) तपोंके द्वारा (पुरुपप्रकृत्यो ) आत्मा और कर्ममे (दूरान्तर) बहुतभारी अन्तर (रचयत) करनेवाले (तव कुशिलन) आप कुशल महानुभावका (विवेकपाक) भेदज्ञानसम्बन्धी परिपाक (ज्ञानिक्रयाव्यतिकरेण) ज्ञान और चारित्रके व्यतिकरसे (क्रमात्) क्रमपूर्वक (परमप्रकर्षं प्राप्त) चरम सीमाको प्राप्त हुआ है।

भावार्थं — आत्मा और कर्मका अनादिकालसे दूध और पानीके समान एकक्षेत्रावगाहरूप वन्ध चला आ रहा है। आत्मा चेतन द्रव्य है और कर्म अचेतन — पुद्गल द्रव्य है। इन दोनोमें अवित और अन्तरिक्षके समान महान् अन्तर है, परन्तु अनादिकालीन एक क्षेत्रावगाहरूप वन्ध देखकर अज्ञानी जीव दोनोके बीचका अन्तर भूल जाते हैं। परन्तु हे भगवन्। आपने अपने ज्ञानके द्वारा सर्वप्रथम उन दोनोकी सत्ताका पृथक्-पृथक् अनुभव किया और फिर अन्तरङ्ग वहिरङ्ग तप तथा ज्ञान और चारित्रके उभय सयोगसे उन दोनोको अलग-अलग किया है। इस प्रकार आपका मेद-विज्ञान चरमावस्थाको प्राप्त हुआ है।। ११।।

श्रेणीप्रवेशसमये त्वमथाप्रवृत्तं कुर्वन् मनाक् करणमिष्टिविशिष्टशुद्धिः । आरुढ एव दृढवीर्यचपेटितानि निर्लोठयन् प्रवरुमोहवलानि विष्वक् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (मनाक् इष्टिविधिष्टशृद्धि ) जिन्हे परिणामोकी कुछ विशिष्ट शृद्धता अभीष्ट है ऐसे (त्व) आप (श्रेणीप्रवेधसमये) श्रेणी प्रवेधके समय (अधाप्रवृत्त करण गुर्धन्) अध प्रवृत्तकरणको करते हुए (आरूढ एव) आरूढ हुए और आरूढ होते ही आपने अपने (वृद्धीयंचपेटितानि) प्रवल पराक्रमसे चपेटे हुए (प्रवलमोहबलानि) मोह राजाके सवल सैनिकोको (विष्वक्) चारो ओर (निर्लोठयन्) भूल्ष्ठित (कुर्वन्) कर दिया। भावार्थं—सातवें अप्रमत्तगुणस्थानके स्वस्थान और सातिशयकी अपेक्षा दो भेद है। सातिशय अप्रमत्तवाला जीव अथाप्रवृत्त अथवा अघ प्रवृत्तकरणको करता हुआ श्रेणीपर आरूढ होता है और परिणामोकी विशुद्धतासे मोहकर्मकी प्रकृतियोको छिन्न-भिन्न करता है। हे भगवन्। इसी आगमोक्त पद्धतिसे आप भी श्रेणीपर आरूढ हुए और आपने भी अपने प्रवल पराक्रमसे मोहकर्मकी प्रकृतियोको छिन्न-भिन्न किया।। १२॥

कुर्वन्नपूर्वकरण परिणामशुद्धधा पूर्वादनन्तगुणया परिवर्तमानः । उत्तेजयन्नविरत निजवीर्यसार प्राप्तोऽसि देव परम क्षपणोपयोगम् ॥ १३ ॥

अन्वयार्थं—(देव) हे देव । (पूर्वात्) पहलेकी अपेक्षा (अनन्तगुणया) अनन्तगुणी (परिणाम-शुद्धचा) परिणमोकी शुद्धिसे (परिवर्तमान ) परिवर्तन करते हुए आपने (अपूर्वकरण कुर्वन्) अपूर्व-करण नामक अष्टम गुणस्थानको प्राप्त किया और (अविरत) निरन्तर (निजवीर्यसार) आत्माकी श्रेष्ठशिकको (उत्तेजयन्) उत्तेजित करते हुए आप (परम) उत्कृष्ट (क्षपणोपयोग) क्षपणाविधिको (प्राप्तोऽसि) प्राप्त हुए।

भावार्थ—हे भगवन् । अथाप्रवृत्तकरणके बाद, आप अपूर्वकरणको प्राप्त हुए । वहाँ पूर्वकी अपेक्षा अनन्तगुणी विशुद्धतासे आप कर्मोंकी क्षपणाविधिमे अग्रसर हुए ॥ १३ ॥

प्राप्यानिवृत्तिकरणं करणानुभावा-निनगीलयन् झगिति वादरकर्मिकेट्टम् । अन्तर्विशुद्धिविकसत्सहजाच्छभावो जातः क्वचित् क्वचिद्पि प्रकटप्रकाशः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवत् । (अनिवृत्तिकरण प्राप्य) अनिवृत्तिकरण नामक नवम गुणस्थानको प्राप्त कर वहाँ आपने (करणानुभावात्) अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोके प्रभावसे (क्षणिति) शीघ्र ही (बादरकर्मिकट्टम्) बादरकर्मेरूप कीटको (निर्गालयन्) निर्लुप्त किया । तदनन्तर (क्वचित्) कहीं किन्ही भागोमे (अन्तिविशुद्धिविकसत्सहजाच्छभाव ) अन्तरङ्गकी विशुद्धतासे विकसित होनेवाला सहज निर्मल भाव (जात ) प्राप्त हुआ और (क्वचिदिप) कहीं (प्रकटप्रकाश ) प्रकट प्रकाश—मोह क्षयके अभिमुख विशुद्धिका उत्कर्ष प्रकट हुआ।

भावार्थं—अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोके द्वारा कर्मीकी अनुभागशक्तिको क्षीण करते हुए आप सहजस्वभावके प्राप्त करनेमे अग्रसर हुए ॥ १४॥

स्वं स्काकिट्टहठघट्टनयाऽवशिष्ट-लोमाणुकैककणचिक्कणग्रुत्कयस्त्वम् । आलम्ब्य किञ्चिद्पि स्काकषायमाव जातः क्षणात् क्षपितकृत्स्नकषायवन्धः ॥ १५ ॥ अन्वयार्थ—(सूचमिकट्टहठघट्टनया) सूक्ष्म कीटको भी हठात् नष्ट करनेसे (अविशिष्टली-भाणुकैककणिवक्कण) जिसमे मात्र सज्वलन लोभसम्बन्धी एक सूच्म कणकी चिक्कणता शेष रह गई थी ऐसे (स्वं) अपने आपको (उत्कयन् त्वम्) उत्किष्ठित करते हुए आप (सूक्ष्मकषाय-भाव किञ्चिदिप आलम्ब्य) सूच्म कषायभावका कुछ आलम्बन लेकर दशम गुणस्थानको प्राप्त हुए और वहाँ (क्षणात्) क्षणभरमे (क्षिपितकृत्स्नकषायबन्धः जात) समस्त कषायवन्धको नष्ट करनेवाले हो गये।

भावार्थ—नवम गुणस्थानके अन्तमे जो कपायकी सूच्म कीट शेष रह गई थी उसे भी नष्ट करनेका प्रयत्न करते हुए जब आपके सज्वलन लोभसम्बन्धी सूच्मतम राग रह गया तब आप सूक्ष्मसाम्पराय नामक दशम गुणस्थानको प्राप्त हुए। वहाँ आपने समस्त कषायोके बघका अभाव कर दिया। १९५।

#### उद्धम्य मांसलमशेषकषायिकट्ट-मालम्ब्य निर्भरमनन्तगुणा विशुद्धीः । जातोऽस्यसख्यशुभसयमलब्धिघाम-सोपानपङ्क्तिशिखरैकशिखामणिस्त्वम् ॥ १६ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (त्वम्) आपने (अनन्तगुणाः विशुद्धी ) अनन्तगुणी विशुद्धताओका (निर्भरम्) अतिशय (आलम्ब्य) आलम्बन लेकर (मासल) सुदृढ (अशेषकषायिकट्ट) समस्त कषाय-रूपी कीटको (उद्दम्य) वमन किया और उसके फलस्वरूप आप (असल्यशुभसयमलिब्धमाम-सोपानपड्किशिखरेकशिखामणि) असल्यात शुभसयमकी प्राप्तिरूप स्थानको प्राप्त करानेवाली सोपानपड्किसम्बन्धी शिखरके अद्वितीय शिखामणि (जात असि) हो गये।

भावार्थ-समस्त कषायभावको नष्ट कर आप यथाख्यात चारित्रके धारक हुए ॥१६॥ शब्दार्थसंक्रमवितर्कमनेकथाव-

### स्पृष्टचा तदास्थितमनास्त्वमसंक्रमोऽभूः।

एकाग्ररुद्धमनस्तव तत्र चित्त-

ग्रन्थौ स्फुटत्युदितमेतदनन्ततेजः ॥ १७॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (शब्दार्थंसक्रमवितकं) शब्द और अर्थंके सक्रमणसे युक्त श्रुतका (अनेकधावस्पृष्ट्या) अनेक प्रकार आलम्बन लेनेसे जो पृथक्तववीचार नामका शुक्लध्यान है (तदास्थितमना) उसीमे आपका मन स्थित रहा, परन्तु कषायका निरोध हो जानेसे यहाँ (त्वम् असक्रम. अभू) आप सक्रमणसे रहित हो गये। (एकाग्ररुद्धमनस) एकाग्र पदार्थंमे मनको रोकनेवाले (तव) आपकी (चित्तग्रन्थों स्फुटित सित) मनकी गाँठ खुलते ही (तत्र) उस क्षीणमोहगुणस्थानके अन्तमे (एतत्) यह आगे कहा जानेवाला (अनन्ततेज) अनन्ततेज (उदित) उदित हुआ है।

भावार्थ — शुक्लघ्यानके प्रथम पाद — पृथक्तवितर्कवीचारमे अर्थ, व्यञ्जन और योगकी सक्रान्ति होती रहती है, परन्तु द्वितीय पाद-एकत्विवतर्कमे वह संक्रान्ति समाप्त हो जाती है।

वारहवें क्षीणमोहगुणस्थानके अन्तमे एकत्विवतकं नामका द्वितीय शुक्लध्यान प्रकट होता है उसके फलस्वरूप यहां अनन्त तेज प्रकट होता है ॥१७॥

#### साक्षादसंख्यगुणनिर्जरणस्रजस्त्व-मन्ते भवन् क्षिपतसंहतघातिकर्मा । उन्मीलयन्निखलमात्मकलाकलाप-मासीरनन्तगुणशुद्धिविशुद्धतन्त्रः ॥ १८ ॥

अन्वयार्थं—(साक्षात् असख्यगुणनिर्जरणस्रज) साक्षात् असख्यात गुणश्रेणी निर्जरारूप मालाके (अन्ते भवन्) अन्तिम स्थानमे रहते हुए जिन्होने (क्षिपितसहत्तघातिकर्मा) समस्त घातिया-कर्मोंका क्षय कर दिया है तथा जो (अखिलम् आत्मकलाकलाप) सम्पूर्ण आत्मकलाओके समूहको (उन्मीलयन्) प्रकट कर रहे हैं ऐसे (त्व) आप (अनन्तगुणशुद्धिविशुद्धतत्त्वः) अनन्तगुणी शुद्धिसे आत्मतत्त्वको विशुद्ध करनेवाले (आसी) हुए हैं।

भावार्थ —सम्यग्दृष्टि आदि गुणश्रेणी निर्जराके दश स्थानोमें जिनका अन्तिम स्थान है अर्थात् जिनके सबसे अधिक निर्जरा होती है उस निर्जराके फलस्वरूप उनके घातियाकमें तो नष्ट हो ही जाते है प्रत्येक समय असंख्य कर्मस्कन्घोकी भी निर्जरा होती रहती है। उस समय उनके समस्त आत्मगुणोका विकास हो जाता है और उनका आत्मतत्त्व अनन्तगुणी विशुद्धिसे निर्मल हो जाता है।।१८।।

एतत्ततः प्रभृति शान्तमनन्ततेज उत्तेजित सहजवीर्यगुणोदयेन। यस्यान्तरुन्मिपदनन्तमनन्तरूप-सकीर्णपूर्णमहिम प्रतिभाति विश्वम् ॥ १९ ॥

अन्वयार्थं—(तत प्रमृति) उसी समय (सहजवीर्यंगुणोदयेन) सहज-स्वामाविक वीर्यं गुणके प्रकट होनेसे (एतत्) यह (शान्त) शान्त (अनन्ततेज) अनन्त तेज (उत्तेजित) प्रकट होता है (यस्य अन्त ) जिसके भीतर (उन्मिषदनन्त) प्रकटित होते हुए अनन्त पदार्थोंसे युक्त तथा (अनन्त-रूपसकीर्णपूर्णमहिम) अनन्तरूपोंसे सकीर्णं एव पूर्ण महिमावाला (विश्वस्) लोकालोक (प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है।

भावार्थ—इसी गुण स्थानमें अनन्तवीर्यके साथ सहज शान्त, केवलज्ञानरूप, वह अनन्त तेज प्रकट होता है जिसमे अनन्तानन्त पदार्थोंसे व्याप्त समस्त विश्व प्रतिबिम्बित होता है ॥१९॥

> योगान् जिघांसुरिष योगफलं जिघुक्षुः शेषस्य कर्मरजसः प्रसम क्षयाय। आस्फोटयन्नतिभरेण निजप्रदेशाँ-स्त्व लोकपूरमकरोः क्रमजुम्ममाणः॥२०॥

अन्वयार्थ—(योगान् जिघासु' अपि) जो योगोको नष्ट करनेकी इच्छा करते हुए भी (योगफल जिघृक्षु) योगोका फल ग्रहण करना चाहते थे तथा जो (क्रमजृम्भमाण) क्रमसे विस्तारको प्राप्त हो रहे थे ऐसे (त्व) आपने (शेषस्य कर्मरजस') शेष कर्मरूपी रजका (प्रसभ) हठात् (क्षयाय) क्षय करनेके लिये (अतिभरेण) बहुत वेगसे (निजप्रदेशान्) आत्म प्रदेशोको (आस्फोटयन्) फैलाते हुए (लोकपूर) लोकपूरण समुद्धात (अकरो') किया था।

भावार्थं—जिन केविलयोकी आयु कर्मकी स्थिति अल्प हो तथा शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति अधिक हो वे उन अघातिया कर्मोंकी स्थिति घटाकर आयुके बराबर करनेके लिये लोकपूरण समुद्धात करते हैं। इस समुद्धातके दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे चार भेद है और उसके करनेमे आठ समय लगते हैं। हे प्रभो। शेष अधातिया कर्मोंका क्षय करनेके लिये आपने भी यह लोकपूरण समुद्धात किया था।। २०।।

पश्चादशेषगुणशीलभरोपपन्नः शीलेशितां त्वमधिगम्य निरुद्धयोगः। स्तोकं विद्यत्य परिवर्त्य झगित्यनादि-संसारपर्ययमभुज्जिन सादिसिद्धः॥ २१॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (पश्चात्) उस लोकपूरण समुद्घातके बाद (अशेषगुणशीलमरोपपन्न ) जो समस्त अर्थात् चौरासीलाख उत्तर गुण और अठारह हजार शीलके भेदोंसे सिहत हैं, तथा (शीलेशिताम् अधिगम्य) शीलोके ऐश्वर्यको प्राप्तकर (निरुद्धयोग) जिन्होंने योगनिरोध किया है ऐसे (त्वम्) आप (स्तोक) कुछ काल तक (विवृत्य) चौदहवें गुणस्थानमे रहकर (झिगिति) शीध्र ही (अनादि ससारपर्ययम्) अनादि ससार पर्यायको (परिवर्त्य) परिवर्तित-कर (सादिसिद्ध ) सादिसिद्ध (अभूत्) हो गये।

भावार्यं — लोकपूरण समुद्घातके पश्चात् जो अयोगकेवली नामक चौदहवें गुणस्थानको प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ आनेपर जिनके चौरासी लाख उत्तर गुणो और अठारह हजार शीलके भेदोकी पूर्णता हुई है, जिन्होने योगनिरोध कर अयोग अवस्थाको प्राप्त किया है, ऐसे आपने 'अ इ उ ऋ छ' इन पाँच लघुस्वरोंके उच्चारणमे जितना काल लगता है उतने कालतक इस अयोगकेवली गुणस्थानमे रहकर अनादि कालीन ससारपर्यायका नाश किया तथा सादि सिद्ध-पर्यायको प्राप्त किया ॥ २१ ॥

सम्प्रत्यनन्तसुखदर्शनबोधवीर्थ-संभारनिर्भरभृतामृतसारमृतिः । अत्यन्तमायततम गमयन्तुदर्ध-मेको भवान् विजयतेऽस्खिलतप्रतापः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ—(सम्प्रति) इस समय—सिद्धपर्यायमे (अनन्तसुखदर्शनवोधवीर्यसभारिनर्भर-भृतामृतसारमूर्ति) जिनकी अविनाशी श्रेष्ठ मूर्ति अनन्त सुख, अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान और अनन्त वीर्यके सभारसे अत्यन्त परिपूर्ण है और (अस्खिलितप्रतापः) जिनका प्रताप कभी काल- त्रयमे भी स्खिलित नही होता ऐसे (एको भवान्) भाव-द्रव्य कर्म नो कर्मरूप पुर्गल द्रव्यके सपर्कसे रिहत एक, आप (अत्यन्तम् आयततम) अनन्त तथा अत्यन्त दीर्घ (उदकें) भविष्यत्कालको (गमयन्) व्यतीत करते हुए (विजयते) जयवन्त प्रवर्तते हैं।

भावार्थ—यहाँ भगवान्की सिद्धावस्थाका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इस अनन्त चतुष्टयसे युक्त रहते हुए अनन्त भविष्यकालमे भी इसी सिद्धपर्यायमे अवस्थित रहेंगे। आपकी यह सिद्धपर्याय सादि अनन्त है।। २२।।

#### कालत्रयोपचितविश्वरसातिपान-सौहित्यनित्यग्रदिताद्भुतवोधदृष्टिः । उत्तेजिताचलितवीर्यविशालशक्तिः शश्वद् भवाननुपमं सुखमेव भ्रङ्क्ते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—( कालत्रयोपचितविश्वरसातिपानसौहित्यनित्यमुदिताद्भुतवोधदृष्टि ) त्रिकाल सम्बन्धी समस्त पदार्थोके रसातिपानसे समुत्पन्न तृष्तिसे जिनकी आश्चर्यकारक ज्ञानरूप दृष्टि निरन्तर उदित रहती है तथा (उत्तेजिताचलितवीर्यविशालशिक्त ) जिनके वीर्यकी विशाल शक्ति सदा क्रियाशील और स्वकीय कार्यसे अविचलित रहती है ऐसे (भवान्) आप (शश्वत्) निरन्तर (अनुपम) उपमारहित (सुखमेव) सुख ही (भुङ्क्ते) भोगते हैं।

भावार्थ—सिद्ध भगवान् के आत्मीक अनन्त सुखका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप त्रिकाल सम्बन्धी अनन्त पदार्थों को जानते देखते हैं इसलिये अज्ञान और अदर्शन जिनत दु खसे रहित हैं तथा आपका अनन्त वल सदा उत्तेजित—क्रियाशील 'और स्वकायंसे कभी विचलित नहीं होता, अत अश्वित सम्बन्धी दु खसे रहित हैं इस तरह आप निरन्तर अनुपम सुख ही भोगते हैं। सासारिक जीवोका सुख विषयेच्छाकी पूर्तिसे समुत्पन्न है और आपका सुख विषयेच्छाकी निवृत्तिसे समुत्पन्न है, अतः उसे सासारिक जीवोके सुखकी उपमा नहीं दी जा सकती।। २३॥

#### सक्रामसीव लिखसीव विकर्षसीव (संरक्षसीव) पिवसीव वलेन विश्वम् । उद्दामवीर्यबलगर्वितदृग्विकाश-लीलायितैर्दिशि दिशि स्फुटसीव देव ॥ २४ ॥

अन्वयार्थं—(देव) हे देव ! ऐसा जान पडता है मानो आप (विश्व) समस्त लोकालोकको (बलेन) बलपूर्वंक (सक्रामिस इव) केवलज्ञानमे प्रतिबिम्बित होनेके कारण अपने आपमे सक्रान्त कर रहे हो (लिखिस इव) लिखसे रहे हो (विकर्षिस इव) आकृष्ट-सा कर रहे हो (सरक्षिस इव) सरिक्षत-सा कर रहे हो (पिविस इव) पी-सा रहे हो और (उद्दामवीर्यंबलगवितदृग्विकाश-लीलायिते ) उत्कृट—अनन्त वीर्यं-बलसे गवित, दृष्टिविकासकी लीलाओंसे (दिशि दिशि) प्रत्येक दिशामे मानो (स्फुटिस इव) स्वय प्रकट हो रहे हो ।

भावार्य—ज्ञानगुणकी स्वच्छताके कारण आप समस्त विश्वके ज्ञायक हैं, इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि इस विश्वको आप हठात् अपने आपमे सक्रान्त कर रहे हो, अपने आपमे लिख रहे हो अपनी ओर खीच रहे हो, अपने आपमे सरिक्षत कर रहे हो और उसका पान कर रहे हो। साथ ही अनन्त बलसे परिपूर्ण दृष्टिके विकाससे ऐसा जान पडता है कि आप मानो समस्त दिशाओमे स्वय ही स्फुटित हो रहे हो॥ २४॥

देव स्फुटं स्वयमिमं मम चित्तकोशं प्रस्फोटय स्फुटय विश्वमशेषमेव। एप प्रभो सं (१) प्रसमजृम्भितचिद्विकाश-हासैभैवामि किल सर्वमयोऽहमेव॥ २५॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (स्वय स्फुट मम इम चित्तकोशम्) स्वय विकसित मेरे इस हृदयरूपी कुड्मलको (प्रस्फोटय) अतिशय विकसित करें तथा (अशेषमेव विश्व) समस्त विश्वको (स्फुटय) विकसित करें। जिससे (प्रभो) हे नाथ । (किल) निश्चय पूर्वक (एप अहमेव) यह मै ही (स(?)प्रसभविजृम्भितचिद्विकाशहासें) वलपूर्वक वृद्धिको प्राप्त चैतन्यगुणके विकासरूप हास्यके द्वारा (सर्वमय) सर्वमय (भवामि) हो जाऊँ।

भावार्थ—यहाँ ग्रन्थकर्ता आकाड्क्षा प्रकट करते है कि हे भगवन् । आपके अनुग्रहसे मेरा ह्रुदयरूपी कुड्मल खिल जावे । जसके फलस्वरूप ससारके समस्त पदार्थ मुझमें प्रतिभासित होने लगें और मै सर्वमय—सर्वज्ञ हो जाऊँ ॥ २५ ॥

#### वंशस्थवृत्तम्

#### सदोदितानन्तविभूतितेजसे स्वरूपगुप्तात्ममहिम्नि दीप्यते । विशुद्धदृग्वोधमयैकचिद्भृते नमोऽस्तु तुभ्य जिन विक्वमासिने ॥ १ ॥

अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र । (सदोदितानन्तिवभूतितेजसे) सदाके लिये प्रकट हुए अनन्त-चतुष्टयरूप विभूतिके तेजसे सिहत (स्वरूपगुप्तात्ममिहिम्नि) स्वरूपसे गुप्त—रिक्षत आत्माकी मिहमामे (विप्यते) देदीप्यमान (विशुद्धदृग्वोधमयेकचिद्भृते) विशुद्ध दर्शन और ज्ञानरूप चेतनाको धारण करनेवाले तथा (विश्वभासिने) समस्त लोकालोकको जाननेवाले (तुभ्य) आपके लिये (नमोऽस्तु) नमस्कार हो।

भावार्थं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोह और अन्तराय इन चार घातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेपर 'जिन' सज्ञा प्राप्त होती है। 'जयित स्म कर्मश्रयून् इति जिन ' जो कर्मरूप शत्रुको जीत चुकते हैं वे जिन कहलाते हैं। उपर्युक्त चार घातिया कर्म नष्ट होनेपर आत्मामे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य यह अनन्त चतुष्टयरूप विभूति उत्पन्न होती है। उनकी यह विभूति अनन्त रहती है—उसका कभी नाश नही होता है तथा इस विभूतिके कारण ही उनका तेज अपरिमत हो जाता है। उसी तेजसे आकृष्ट होकर सौ इन्द्र निरन्तर उनकी वन्दना करते हैं। वे अपने चैतन्यस्वरूपसे सुरक्षित आत्माको महिमामे देदीप्यमान रहते हैं। मोहजनित विकारी भावोसे रिहत दर्शन और ज्ञान चेतनाको धारण करते हैं और केवलज्ञानके प्रकट हो जानेसे लोक अलोकको स्पष्ट जानते हैं। ऐसी अद्भृत सामर्थ्यंसे युक्त जिनेन्द्र भगवान्के लिये यहाँ नमस्कार किया है॥ १॥

#### अनादिनष्ट तव धाम य(म)द्धहिस्तदद्य दृष्ट त्विय संप्रसीद्ति । अनेन नृत्याम्यहमेष हर्षतिचिदङ्गहारैः स्फुटयन् महारसम् ॥ २ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् ! (तव) आपका जो (धाम) तेज (मद् बहि , अनादिनष्ट) अनादि-कालसे—मेरे अनुभवसे दूर हो रहा था (तद्) वह तेज (अद्य) आज (त्विय सप्रसीदित) आपके प्रसन्न होनेपर (दृष्ट) दिखाई देने लगा है—मेरे अनुभवमे आने लगा है। (अनेन) इस कारण (एषोऽहम्) यह मैं (चिदङ्गहारे) चैतन्यरूप अङ्गविक्षेपके द्वारा (महारस स्फुटयन्) महान्-अद्वितीय रसको प्रकट करता हुआ (हर्षत ) हर्षसे (नृत्यामि) नृत्य करता हूँ।

भावार्थ—हे भगवन् । मिथ्यात्व कर्मके तीन्नोदयके कारण मेरी दृष्टि अब तक आपके दिव्य-ज्ञान—तेजपर गई नही । आप अनन्त-चतुष्टयरूप तेजसे विभूषित हैं। यह बात आज तक मेरी

<sup>?</sup> आत्मनेपदघातोरपि मनचित् शतुप्रत्ययो वृश्यते ।

श्रद्धामे नहीं आई, परन्तु आज आपके प्रसादसे मेरा वह मिथ्यात्व कर्म क्षीण हो गया है, अत' आपका वह दिव्य तेज मेरे अनुभवमे आने लगा है इसलिए मैं आनन्दिवभोर हर्षसे नृत्य करता हूँ। जिस प्रकार कोई मनुष्य चिरकालसे खोयो हुई अपनी वस्तुको प्राप्त कर हर्षसे नृत्य करने लगता है उसी प्रकार मैं भी चिर कालसे भूले हुए आपके दिव्य तेजको प्राप्त कर हर्षसे नृत्य कर रहा हूँ। अर्थात् हे भगवन्। मैं अपने जिस आत्मतेजको अनादिकालसे भूला हुआ था वह आज आपके प्रसादसे मेरी दृष्टिमे आ गया। मेरी श्रद्धा हो गई कि जो वीतराग स्वरूप आपका है वही मेरा स्वरूप है, हमारे और आपके आत्मद्रव्यमे कोई अन्तर नही है। अन्तर मात्र पर्यायमे है, आपकी वीतराग पर्याय है और मेरी सराग पर्याय है। मेरी सराग पर्याय मोह जितत है, अत मैं अपने पुरुषार्थसे मोहको नष्ट कर आपके ही समान वीतराग बन सकता हूँ। अपनी इस निधिका बोध होनेके कारण मै अपने चिदञ्जहार—चैतन्यके विकल्पोंसे महान् रसको प्रकट करता हुआ हर्षसे नृत्य करता हूँ। इस निधिका बोध होनेके कारण मै अपने चिदञ्जहार—चैतन्यके विकल्पोंसे महान् रसको प्रकट करता हुआ हर्षसे नृत्य करता हूँ।।।

#### इदं तवोदेति दुरासदं महः प्रकाशयद्विश्वविसारि वैभवम् । उदञ्च्यमान सर्लीकृतास्खलत्स्वभावभावैर्निजतस्ववेदिभिः ॥ ३ ॥

बन्वयार्थं —हे भगवन् । (सरलीकृतास्खलस्वभावभावे ) जिनका स्वभावभाव सरलीकृत— मायारिहत तथा अस्खलित—अविचलित है ऐसे (निजतत्ववेदिभि ) आत्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुषोके द्वारा जो (उदञ्च्यमान) उत्कृष्टरूपसे पूजित हो रहा है तथा जो (विश्वविसारि) विश्वव्यापी (वैभव) वैभवको (प्रकाशयत्) प्रकट कर रहा है ऐसा (इद) यह (तव) आपका (दुरासद) दुर्लभ (मह) तेज (उदेति) प्रकट हो रहा है—हमारे अनुभवमें आ रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । अरहन्त अवस्था प्रकट होते ही आपका वह दिव्य तेज प्रकट हो जाता है जो अन्य ससारी जीवोंके लिए दुर्भभ रहता है, जो विश्वव्यापी सामर्थ्यको प्रकट करता है और सरल एव अस्खलित स्वभावभावसे युक्त आत्मतत्त्वके ज्ञाता पुरुष जिसकी सदा स्तुति करते हैं ॥३॥

#### इमाः स्वतत्त्वप्रतिबद्धसंहृताः सम्रुन्मिपन्त्यिवचिति शक्तयः स्फुटाः । स्वयं त्वयानन्त्यम्रुपेत्य घारिता न कस्य विश्ववेश दिशन्ति विस्मयम् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थं—(विश्वेश) हे विश्वेश्वर—हे त्रिलोकीनाथ । जो (स्वतत्त्वप्रतिवद्धसहृता) आत्मतत्त्वसे सम्बद्ध है तथा आत्मतत्त्वमे ही जिनका समावेश होता है (चिति समुन्मिषन्त्य) जो चेतन—ज्ञानस्वरूप आत्मामे (समुन्मिषन्त्य) प्रकट हो रही हैं, (स्फुटा) अत्यन्त स्पष्टरूपसे जिनका अनुभव हो रहा है और (स्वय) स्वय (आनन्त्य) अनन्तरूपताको (उपेत्य) प्राप्त होकर जो (त्वया) आपके द्वारा (धारिता) धारण की गई हैं ऐसी (इमा) ये (शक्तय) शक्तियाँ (कस्य) किसे (विस्मय) आश्चर्य (न दिशन्ति) उत्पन्न नही करती ?

भावार्थ—आत्मा चैतन्यस्वरूप हैं। भेदनयसे गुण-गुणीका भेद स्वीकृत करनेपर उस आत्मामे अनन्त शिक्तयाँ प्रकट होती हैं। वे सब शिक्तयाँ आत्मासे ही उत्पन्न होती हैं और आत्मामे ही समावेशको प्राप्त होती है जिस प्रकार लहरें समुद्रसे ही उत्पन्न होती है और समुद्रमे ही समाविष्ट होती हैं उसी प्रकार ये शिक्तयाँ आत्मासे ही उत्पन्न होती है और आत्मामे ही समाविष्ट हो जाती है। यद्यपि आप एक है तथापि अनन्त शिक्तयों धारक होनेसे अनन्तरूप

प्रतीत होते हैं । हे भगवन् । आपकी ये अनन्त शक्तियाँ किसे आश्चर्य उत्पन्न नही करती ? अर्थात् सभीको आश्चर्य उत्पन्न करती हैं ॥४॥

स्ववैभवस्य ह्यनभिज्ञतेजसो य एव दुः स प्रतिभाससे पशोः।

#### स एव विज्ञानघनस्यं कस्यचित् प्रकाशमेकोऽपि वहस्यनन्तताम् ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—(हि) निश्चयसे (स्ववैभवस्य अनिमज्ञतेजस) आत्मसामध्यसे अपिरिचित तेज-वाले (पशो नु) अज्ञानी पुरुषके लिए आप (य एव) जो ही हैं—एक शक्तिके स्वामी हैं (स एव) वही (प्रतिभाससे) प्रतिभासित होते हैं, परन्तु (विज्ञानघनस्य कस्यचित्) वीतराग विज्ञानसे परिपूर्ण किसी ज्ञानी जीवकी दृष्टिमे आप (प्रकाश) स्पष्ट ही (एकोऽपि) एक होकर भी (अनन्तता)

अनन्तपनेको (वहसि) घारण करते हैं।

भावार्थ — पूर्व क्लोकमे इस बातपर आक्चर्य प्रकट किया गया था कि आप एक होकर भी अनन्त शिक्तयोको कैसे धारण करते हैं ? उसके उत्तरमे वही कहा गया था कि आप शिक्तयोकी अनन्तताके कारण स्वय अनन्तरूपताको प्राप्त हैं अर्थात् आप अनन्त होकर अनन्त शिक्तयोको धारण करते हैं। इस क्लोकमे इस बातको स्पष्ट किया जा रहा है कि एक व्यक्ति अनन्तपनेको किस प्रकार प्राप्त होता है ? स्ववभव — आत्माको अनन्त सामर्थ्यसे अपिरचित अज्ञानी पुरूषका तो यह एकान्त अभिप्राय रहता है कि जो आत्मा एक शक्तिका स्वामी है वही दूसरी शक्तिका स्वामी है, इस प्रकार एक बात्मा अनन्त शक्तियोका धारक होता है। यह आक्चर्यकी बात है, परन्तु जो विज्ञानघन होनेसे आत्माके वभवसे परिचित है उसका अभिप्राय रहता है कि आत्मा प्रत्येक शक्तिको अपेक्षा भिन्त-भिन्न है, अत वह प्रदेशोकी अपेक्षा एक होकर भी शक्तियोकी अपेक्षा अनन्तरूपताको धारण करता है।

बात यह है कि यहाँ आचार्य 'एक और अनेक' इन दो विरोधी धर्मोका समन्वय करते हुए जिनेन्द्रकी स्तुित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे भगवन्। आप एक होकर भी अनेक हैं। एक तो इसलिये हैं कि आपके प्रदेश मिन्न-भिन्न शिक्तयों प्रित्न-भिन्न नहीं हैं और अनेक इसलिये हैं कि आपकी वे अनन्त शिक्तयों भिन्न-भिन्न कार्य करती हैं तथा भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणोंसे उनका विवेचन होता है। जैसे एक तोला मिश्रीमे स्पर्श रस गन्ध और वर्ण ये चार गुण हैं। यहाँ कोई पूछता है कि चार गुण कितने-कितने हैं? क्या चार-चार आने भर हैं? उत्तर मिलता है कि नहीं, चारों गुण एक-एक तोला हैं। तो क्या मिश्री चार तोला है ? नहीं, एक तोला हो है। फिर इसकी सगित कैसे बैठती है? स्पर्श रस गन्ध और वर्णके प्रदेश जुदे-जुदे नहीं हैं इसलिये सब मिलकर भी एक ही तोला हैं। तो यह कहना चाहिए कि मिश्री एक अखण्ड पदार्थ है उसमे स्पर्श रस गन्ध और वर्णका विकल्प नहीं है। हाँ, प्रदेशमेद न होनेसे मिश्री स्पर्शीद चाररूप नहीं है एकरूप है। परन्तु जब स्पर्श रस गन्ध और वर्ण इन चारोंके स्वभाव और उन चारोको जाननेके साधन स्पर्शन, रसना, प्राण और चक्षु इन्द्रियोको दृष्टिमे रखकर विचार करते हैं तो मिश्री स्पर्शीदिक मेदसे चाररूप दिखती है।

प्रकृतमे विभिन्न शक्तियोंके प्रति आत्माके प्रदेश जुदे-जुदे नहीं है। इसलिये आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है और विभिन्न शक्तियोंके कार्य जुदे-जुदे हैं, अत आत्मा उन शक्तियोंके कारण अनेकरूप है। द्रव्यकी एकता और अनेकताका समन्वय गुण और पर्यायोकी अपेक्षा किया

१ इतो गतमनेकता दघत्--२७३ समयसार कलका।

जाता है। यहाँ आचार्यने शक्तिरूप गुणोकी अपेक्षा आत्माकी एक और अनेकताका वर्णन किया है।।५।।

## वहन्त्यनन्तत्वममी तवान्वया अमी अनन्ता व्यतिरेककेलयः। त्वमेकचित्पूरचमत्कृतैः स्फुरँस्तथापि देवैक इवावभाससे॥ ६॥

अन्वयार्थ—(देव) हे देव । यद्यपि (तव) आपके (अमी) ये (अन्वया) गुण (अनन्तत्वम्) अनन्तपनेको (वहन्ति) घारण करते है और (अमी) ये (व्यतिरेककेलय) पर्यायोको सन्तितयाँ (अनन्ता) अनन्त है (तथापि) तो भी (एकचित्पूरचमत्कृतै) एक चैतन्यके चमत्कारसे (स्फुरन्) स्फुरित होते हुए (त्वम्) आप (एक इव) एकके समान (अवभाससे) जान पडते हैं।

भावार्थं—प्रत्येक द्रव्य, गुण और पर्यायोका समूह है। जो अन्वयरूपसे समस्त पर्यायोमें द्रव्यके साथ रहते हैं उन्हें गुण अथवा अन्वय कहते हैं और जो क्रम-क्रमसे होती हैं उन्हें पर्याय अथवा व्यतिरेक कहते हैं। एक द्रव्यमें एक साथ अनेक गुणोका सद्भाव रहता है परन्तु पर्याय एक-कालमें एक ही रहती है। इस प्रकार एक द्रव्यमें रहनेवालें गुण अनन्त हैं तथा कालक्रमसे होनेवाली पर्यायें भी अनन्त हैं। हे भगवन् जा जब इन अनन्त गुणों और अनन्त पर्यायोकी ओर दृष्टि देकर आपका विचार करता हूँ तब आप अनन्तरूप प्रतीत होते हैं परन्तु जब इस ओर दृष्टि जाती है कि आप इन अनन्त गुणों और पर्यायोसे युक्त होकर भी एक चैतन्य चमत्कारसे ही देवीप्यमान हो रहे है तब ऐसा जान पडता है कि आप एक हैं, अनन्त नहीं है।।६॥

#### असीमसंवद्धितबोधवल्लरीपिनद्भविश्वस्य तवोल्लसन्त्यमी । प्रकाममन्तर्मु खक्लप्तपल्लवाः स्वभावभावोच्छलनैककेलयः ॥ ७ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (असीमसर्वाद्धतबोधवल्लरीपिनद्धविश्वस्य) सीमारिहत वृद्धिको प्राप्त हुई केवलज्ञानरूपी लताके द्वारा जिन्होने समस्त विश्वको व्याप्त कर रक्खा है ऐसे (तव) आपकी (अमी) यह (अन्तर्मुखक्छप्तपल्लवा) आत्मस्वभावकी ओर समुद्यत हैं पत्र जिसके (स्वभाव-भावोच्छलनैककेलय) तथा उनमे स्वकीय शुद्ध स्वभावको प्राप्त करनेकी अद्वितीय क्रीडाएँ (प्रकाम) अत्यन्त (उल्लसन्ति) सुशोभित हो रही हैं।

भावार्यं—हे भगवन् । व्यवहार नयसे आप अनन्त ज्ञानके घारक हैं—आपने अपने इस अनन्त ज्ञानका ज्ञेय समस्त विश्व-लोक और अलोकको बनाया है। परन्तु निश्चयनयसे आपका वह अनन्त ज्ञान विह्मुंख न होकर अन्तर्मुंख है अतएव आप लोकालोकके ज्ञाता न होकर आत्मज्ञ हैं—एक आत्माको जानते है। यहाँ लोकालोकके जाननेका निषेध नही है किन्तु उसे आत्मज्ञतामे ही गतार्थं किया गया है। ज्ञानगुणका विभाव और स्वभावरूप परिणमन होता है। मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञान ये चार ज्ञान, ज्ञानगुणके विभाव परिणमन हैं और केवलज्ञान स्वभाव परिणमन है। कारण समयसारकी दशामे बारहवें गुणस्थान तक आपका पूर्ण पुरुपार्थ इसी केवलज्ञानरूप स्वभाव परिणमनको प्राप्त करनेमे सलग्न रहा और अब कार्यसमयसारकी दशामे उसकी प्राप्ति हो चुकनेपर उसीमे छलक रहा है—व्यवहारनयसे अनन्तानन्त ज्ञेयोको और निश्चयनयसे आत्मस्वभावको ज्ञेय बना रहा है।।।।।

## ' अमन्दवोधानिलकेलिदोलितं समूलग्रुन्मूलयतोऽखिलं जगत्। तवेदमूर्जस्वलमात्मखेलितं निकाममान्दोलयतीव मे मनः॥८॥

अन्यवार्थं—हे भगवन् । (अमन्दबोघानिलकेलिदोलित) अनन्त ज्ञानरूपी वायुकी क्रीडासे किम्पत, (अखिल जगत्) समस्त जगत्—स्वकीय ससार स्थितिको (समूल 'यथा स्यात्तथा') मूल सहित (उन्मूलयत ) उन्मूलित करनेवाले—नष्ट करनेवाले (तव) आपकी (इदम्) यह (ऊर्जस्वल) सबल (आत्मखेलित) आत्मकीडा (मे मन ) मेरे मनको (निकाम) अत्यन्त (आन्दोलयतीव) हिलासी रही है।

भावार्थ — जिस प्रकार कोई मनुष्य वायुके प्रबल आघातसे कम्पित समस्त वृक्षावलीको जड सिह्त उखाड कर दूर फेंक रहा हो तो उसकी उस प्रबल शिक्त सम्पन्न क्रीडाको देख, दर्शकका मन आश्चर्यान्वित जैसा हो जाता है उसी प्रकार हे भगवन् । आप अनन्त ज्ञानरूप प्रबल वायुके द्वारा कम्पित समस्त जगत्—स्वकीय ससारिस्थितिको जड-मूलसे नष्ट कर रहे हैं। अत आपकी यह आत्मक्रीडा मेरे मनको आश्चर्यसे चिकत कर रही है। तात्पर्य यह है कि मोक्ष प्राप्त करनेके पहले आपने केवलज्ञान प्राप्त किया तथा उसके द्वारा अपने अतीत अनन्त भवोको नष्ट कर मोक्ष प्राप्त किया ॥८॥

#### अगाधधीरोद्धतदुर्द्धरं भरात्तरङ्गयन् वन्गसि वोधसागरम्। यदेककन्लोलमहाप्लवप्लुतं त्रिकालमालापितमीक्ष्यते जगत्॥ ९॥

अन्वयार्थ —हे भगवन् । (त्रिकालमालापित) तीनो कालसम्बन्धी अनन्त पर्यायोंसे सहित यह (जगत्) लोक, (यदेककल्लोलमहाप्लवप्लुत) जिसकी एक तरङ्ग सम्बन्धी महापूरमे ह्वा हुआ (ईक्ष्यते) दिखाई देता है उस (अगाधधीरोद्धतदुर्द्धरम्) अगाध, धीर, उद्धत और दुर्धर (बोधसागरम्) सम्यग्ज्ञानरूपी सागरको (भरात्) बढे जोरसे (तरङ्गयन्) तरङ्गित करते हुए आप (वल्गसि) चलते हैं।

भावार्थं—हे प्रभो ! आपका केवलज्ञानरूपी सागर अगाध है—उसकी सीमाको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अविभागप्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्रमाण हैं। रागादि-जनित चञ्चलतासे रहित होनेके कारण वह घीर है—क्षोभ रहित है। उद्धत—एक साथ लोक-अलोकको जाननेमे समर्थ है तथा दुईं र है—मेघपटल तथा पर्वत आदि उसके प्रकाशको रोकनेमे असमर्थ हैं। यही नहीं, जिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायोंसे सहित यह जगत् उस केवलज्ञानरूपी सागरकी एक तरज्जसम्बन्धी महाप्रवाहमे निमग्न है। तात्पर्य यह है कि वह केवलज्ञान ज्ञेयके प्रमाणसे बहुत बडा है। समस्त लोकालोकरूप ज्ञेय उसके एक कोणमे बबूलेके समान जान पडते हैं॥९॥

# विशिष्टवस्तुत्वविविक्तसम्पदो मिथः स्खलन्तोऽपि परात्मसीमनि । अमी पदार्थाः प्रविशन्ति घाम ते चिद्गिननीराजनपावनीकृताः ॥ १० ॥

अन्वयार्थं—(परात्मसीमनि) उत्कृष्ट आत्माकी सीमामे (मिथ) परस्पर (स्खलन्तोऽपि) स्खिलत होते हुए भी (विशिष्टवस्तुत्विविवक्तसम्पद) जिनकी सम्पदा-सामर्थ्यं अपने-अपने विशिष्ट

वस्तुत्वसे विविक्त है—पृथक्-पृथक् है जो (चिदाग्निनीराजनपावनीकृताः) चैतन्यरूप अग्निकी आरतीसे पवित्र हैं ऐसे (अमी) ये (पदार्था) चेतन-अचेतन पदार्थं (ते) आपके (धाम) केवलज्ञानरूप तेजमे (प्रविश्वन्ति) प्रवेश कर रहे हैं।

भावार्थ—हे भगवन् ! ससारके समस्त पदार्थ यद्यपि आपके ज्ञानमे एकसाथ प्रतिबिम्बित होनेसे परस्पर व्याघातको प्राप्त हो रहे हैं तथापि वे अपने-अपने पृथक्-पृथक् विशिष्ट वस्तुत्वसे सिहत हैं—सब अपने-अपने गुण पर्यायोंसे भिन्न-भिन्न है। सराग जीवके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ उसकी राग परिणितसे दूषित जान पडते है, परन्तु आप पूर्ण वीतराग है अत आपके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ मात्र चैतन्यरूपी अग्निकी आरतीसे पिवत्र है। तात्पर्य यह है कि आप उन पदार्थोंको जानते भर हैं उनमे इष्ट-अनिष्टकी कल्पना नहीं करते। इष्ट-अनिष्टकी कल्पना मोहके विकारसे होती है और यतश्च आपका मोहविकार नष्ट हो चुका है अत जाननामात्र रह गया है। इस तरह ये पदार्थ आपके केवलज्ञानरूपी तेजमे उस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार कि किसी दर्पणमे घट-पटादि पदार्थ ॥१०॥

# परस्परं सविलतेन दीप्यता सम्रान्मिषन् भूतिभरेण भूयसा। त्वमेकधमीविहताचलेक्षणैरनेकधमी कथमीक्ष्यसेऽक्षरः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ — जो (परस्पर) परस्पर (सविलतेन) मिले हुए (दीप्यता) देदीप्यमान तथा (भूयसा) बहुत भारी (भूतिभरेण) अनन्तचतुष्टयरूप सम्पत्तिके समूहसे (समुन्मिषन्) प्रकाशमान हो रहे है (अनेकधर्मा) नित्य, अनित्य, एक, अनेक आदि अनेक धर्मीसे सिहत है और (अक्षर) अविनाशी है, ऐसे (त्वम्) आप (एकधर्माविहताचलेक्षणे) एक धर्ममे स्थिर दृष्टि रखनेवाले पुरुषोंके द्वारा (कथम्) किस प्रकार (ईक्ष्यसे) देखे जा सकते हैं ?

भावार्थ—हे भगवन् । आप जिस अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीसे प्रकाशमान हो रहे हैं वह लक्ष्मी परस्पर मिली हुई है अर्थात् ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्यके प्रदेश पृथक्-पृथक् न होनेसे सब एक दूसरेमे मिल रहे हैं। आप परस्पर विरोधी अनेक धर्मीसे सहित हैं और अक्षर—अविनाशी हैं। आपके इस स्वरूपको देखनेके लिए द्रष्टाकी दृष्टि भी अनेक धर्ममय होना चाहिए, इसके विपरीत जिनकी दृष्टि एक ही धर्ममे स्थिर हो रही है ऐसे द्रष्टा आपको कैसे देख सकते हैं? ॥११॥

## अनन्तभावाविकका स्वतोऽन्यतः समस्तवस्तुश्रियमम्युदीयते । जडात्मनस्तत्र न जातु वेदना भवान् पुनस्तां विचिनोति कात्स्न्यतः ॥ १२ ॥

अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग कारणोसे (समस्तवस्तुश्रियम् अभि) समस्त वस्तुओमे (अनन्तभावाविलका) अनन्त पर्यायोकी सन्तित (उदीयते) उदित होती है। (जडात्मन) अज्ञानी जीवको (तत्र) उनमे (जातु) कभी भी (वेदना) ज्ञान (न) नही होता है (पुन) किन्तु (भवान्) आप (ता) उन पर्यायोकी सन्तितिको (कात्स्न्यंत) सम्पूर्णरूपसे (विचिनोति) जानते हैं।

भावार्थ-ससारके समस्त पदार्थीमे निज और पर कारणोसे अर्थात् उपादान और निमित्त-कारणोसे अनन्त पर्यायोकी सन्तति उत्पन्न होती है। अज्ञानी जीव उन्हे जानता नही है पर सर्वज्ञ होनेसे आप उन अनन्त पर्यायोकी सन्ततिको सपूर्णरूपसे जानते हैं। केवलज्ञानका विषय् सब द्रव्यो और उनकी सब पर्यायोमे है, अत आप उन सबको जानते हैं जबकि अज्ञानी जीवको उनका ज्ञान नही होता है।।१२॥

#### न ते विभक्तिं विद्धाति भूयसी मिथो विभक्ताऽप्यवादसहतिः । सुसहितद्रच्यमहिम्नि पुष्कले महोर्मिमालेव निलीयतेऽम्बुधौ ॥ १३॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (भूयसी) बहुत भारी (अपवादसहित ) अपकृष्ट—हीन शव्दोकी सन्तित (िमथो) परस्पर (विभक्तापि) विभक्त होनेपर भी (ते) आपके (विभिक्त) पृथक्करणको (न विद्याति) नहीं करती है। वह (पुष्कले) परिपूर्ण (सुसहितद्रव्यमहिम्नि) गुण-पर्यायोसे सगत द्रव्यकी महिमामे उस प्रकार (निलीयते) निलीन हो जाती है जिस प्रकार (अम्बुधी) समुद्रमे (महोमिमालेव) महान् तरङ्गोकी माला।

भावार्थ—हे भगवन् । असख्य शब्दावली भी आपकी महिमाका पूर्णं वर्णन करनेके लिए समर्थं नहीं है। जिस प्रकार समुद्रमे बढी-बढी तरङ्गोकी माला उठती है और उसीमे विलीन हो जाती है उसी प्रकार कवि लोग आपकी गुणवर्णनाके लिए शब्दयोजना करतें हैं पर उनकी वह शब्दयोजना आपकी महिमामे विलीन हो जाती है।।१३॥

# विभो विघानप्रतिषेधनिर्मितां स्वभावसीमानमभूमलङ्घयन् । त्वमे वमेकोऽयमशुक्लशुक्लवन्न जात्विप द्रघात्मकतामपोहसि ॥ १४ ॥

ं अन्वयार्थं—(विभो) हे स्वामिन् । (विधानप्रतिषेधनिर्मिता) विधि और निषेधसे रची हुई (अभूस्) इस (स्वभावसीमानस्) स्वभावकी मर्यादाका (अलङ्घयन्) उल्लङ्घन न करते हुए (अयस् एक त्वमेव) यह एक आप ही (अशुक्लशुक्लवत्) कृष्ण और शुक्लके समान (जात्विप) कभी भी (द्वचात्मकतास्) द्विरूपताको (न अपोहिस) नही छोडते हैं।

भावार्यं—जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल ये दोनो गुण, परस्पर विरोधी हैं उसी प्रकार विधि और निषेध ये दोनो पक्ष परस्पर विरोधी हैं, परन्तु जिस प्रकार एक ही पदार्थ अपनेसे अधिक श्वेत पदार्थंकी अपेक्षा कृष्ण और अपनेसे अधिक कृष्ण पदार्थंकी अपेक्षा शुक्ल कहा जाता है उसी प्रकार हे भगवन् । आपकी स्वभाव सीमा भी विधि—अस्ति और निषेध—नास्ति पक्षसे सहित हैं अर्थात् स्वचतुष्ट्यकी अपेक्षा वह विधि—अस्तिष्ठप है और परचतुष्ट्यकी अपेक्षा निषेध—नास्तिष्ठप है। द्रव्यकी अपेक्षा एक है और गुण तथा पर्यायकी अपेक्षा अनेक है। इन विरोधी धर्मोंकी सगिति स्याद्वादसे ही हो सकती है एकान्तवादसे नहीं। यह विशेषता एक आपमे ही है अन्य देवोमें नहीं है ॥१४॥

#### भवत्सु भावेषु विभाव्यतेऽस्तिता तथाऽभवत्सु प्रतिभाति नास्तिता । त्वमस्तिनास्तित्वसम्र्णंचयेनं नः प्रकाशमानो न तनोषि विस्मयम् ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ—(भवत्सु भावेषु) हो रहे पदार्थोंमे (अस्तिता) अस्तिपना (विभाव्यते) प्रतीत होता है (तथा) तथा (अभवत्सु) नही हो रहे पदार्थोंमे (नास्तिता) नास्तिपना (प्रतिभाति) प्रतीत होता है, परन्तु (त्वस्) आप (अस्तिनास्तित्वसमुच्चयेन) अस्तिपना और नास्तिपनाके समुच्चय— युगपत्प्रवृत्तिसे (प्रकाशमान) प्रकाशित होते हुए (न) हम स्याद्वादियोको (विस्सयस्) आश्चर्य (न तनोषि) नही करते हैं।

भावार्थं — अस्ति और नास्ति ये दो धर्म परस्पर विरोधी हैं। जो पदार्थ वर्तमानमें हो रहे हैं उनमें अस्तिधर्म रहता है और जो वर्तमानमें नहीं हो रहे हैं किन्तु पहले हो चुके हैं या आगे होनेवाले हैं उनमें नास्तिधर्म रहता है। परन्तु हे भगवन्। आप अस्ति और नास्ति दोनों रूप है। आपकी इस द्विरूपतासे हमें कोई आइचर्य नहीं हो रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि ससारका प्रत्येक पदार्थ द्रव्यदृष्टिसे सदा नित्य रहता है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य। जव हम आपके ज्ञायकस्वभाव चेतनद्रव्यकी अपेक्षा विचार करते हैं तव आप नित्य प्रतीत होते हैं क्योंकि आपका यह ज्ञायकस्वभाववाला चेतन द्रव्य अनादि अनन्त है—कभी नष्ट नहीं होनेवाला है और जव नर नारकादि स्थूल पर्यायों अथवा समय-समयवर्ती सूक्ष्म पर्यायोकी अपेक्षा विचार करते हैं तव आप अनित्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि आपकी वह पर्याय सादिसान्त है। वर्तमान पर्यायके सद्भावकालमें आप अस्तिरूप हैं और अतीत एव अनागत पर्यायके कालमें नास्तिरूप हैं। १९५॥

#### उपैषि भावं त्वमिहात्मना भवन्नभावतां यासि परात्मनाऽभवन् । अभावभावोपचितोऽयमस्ति ते स्वभाव एव प्रतिपत्तिदारुणः ॥ १६ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवत् । (इह) इस जगत्मे (त्वम्) आप (आत्मना भवन्) स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावसे होते हुए (भाव) सद्भाव —अस्तिरूपताको (उपैषि) प्राप्त हो रहे हैं और (परात्मना) परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावसे (अभवन्) न होते हुए (अभावता) असद्भाव नास्तिरूपताको (यासि) प्राप्त हो रहे हैं। सो (अभावभावोपचित) अभाव—नास्तिधर्म और भाव—अस्तिधर्मसे महित (अयम्) यह (ते) आपका (स्वभाव एव) स्वभाव ही है। आपका यह स्वभाव (प्रतिपत्तिदारूण) प्रतीतिकी अपेक्षा कठिन है—स्याद्वादिवज्ञानसे अपरिचित लोगोकी वृद्धिके वाह्य है।

भावार्थ—समारके प्रत्येक पदार्थका अस्तित्व स्वचतुष्टयकी अपेक्षा होता है परचतुष्टयकी अपेक्षा नहीं, इसिलये स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वह भावरूप होता है और परचतुष्टयकी अपेक्षा अभावरूप । इन दोनो विवक्षाओं कारण आप भी भाव और अभाव—अस्तिनास्तिरूपताको प्राप्त हो रहे हैं । हे भगवन् । इन दो विरोधी धर्मीका एक ममन्वय स्यादादसे ही सभव है, एकान्तवादसे से नहीं । एकान्तवादियों लिए तो इसकी प्रतीति करना भयावह ही है ॥१६॥

## सदैक एवायमनेक एव वा त्वमप्यगच्छन्नवधारणामिति। अबाधितं धारयसि स्वमञ्जसा विचारणाही न हि वस्तुवृत्तयः॥ १७॥

अन्वयार्थं—(अथम्) यह पदार्थं (सदा) सर्वदा (एक एव) एक ही है (वा) अथवा (अनेक एव) अनेक ही है (इति) इस प्रकारकी (अवधारणाम्) एकान्त प्रतीतिको (अगच्टन्) प्राप्त न होते हुए (त्वमिप) आप भी (अवाधित) वाधारहित (स्वम्) अपने आपको (धारप्रित) धारण करने है यह ठीक ही है (हि) क्योंकि (अञ्जमा) वास्तवमे (वन्तुवृत्तय) पदार्थकी परिणितयां—स्वभाव (विचारणाहीं) विचार करनेके योग्य—तर्कके विषयभूत (न) नहीं हैं।

भावार्य—यहाँ एक और अनेक इन दो विरोधी धर्मोका समन्वय करते हुए भगतानुका स्तवन किया गया है। हे भगवन् । द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा आप एन है और पर्णवाधिकनयकी अपेक्षा अनेक है। वस्तुका ऐना स्त्रभाव ही है। ऐना बयो है ? यह तर्कका दिएए नहीं ॥१:॥

#### त्वमेकनित्यत्वनिखतचेतसा क्षणक्षयक्षोमितचक्षुपापि च । न वीक्ष्यसे सकल्पितकमाकमप्रवृत्तभावोभयमारिवैभवः ॥ १८॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (सकलितक्रमाक्रमप्रवृत्तभावोभयभारिवैभव ) क्रमप्रवृत्त—पर्याय और अक्रमप्रवृत्त—गुण, इन दोनो भावोको धारण करनेवाले वैभवसे युक्त (त्वम्) आप, (एक-नित्यत्वनिखातचेतसा) मात्र नित्यत्वमे जिसका चित्त सलग्न है ऐसे पुरुषके द्वारा (च) और (क्षणक्षयक्षोभितचक्षुषापि) क्षणक्षयसे जिसका चित्त क्षोभित हो रहा है ऐसे पुरुषके द्वारा भी (न वीक्ष्यसे) नही देखे जाते है।

भावार्य — जिनागममे द्रव्यका लक्षण 'गुणपर्ययवद्द्रव्यम्' कहा गया है — जो गुण और पर्यायोंसे सिहत हो वह द्रव्य है। इनमे गुण अक्रमवर्ती हैं — एक साथ सब पर्यायोमे द्रव्यके साथ रहते हैं और पर्याय क्रमवर्ती हैं — एकके अनन्तर दूसरी पर्याय आती है। ऐसा कोई समय नहीं है जब कि द्रव्य पर्यायसे रिहत और पर्याय द्रव्यसे रिहत होता हो। हें भगवन् । आप ज्ञायकस्वभावसे युक्त, परसे भिन्न और स्वकीय गुणपर्यायोसे अभिन्न एक स्वतन्त्र द्रव्य हैं अत आप भी गुण-पर्यायात्मक दोनो भावोसे सिहत है। सब पर्यायोमे व्यापक रहनेसे गुण नित्य माने जाते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होनेसे अनित्य माने जाते हैं। जो द्रव्टा, मात्र नित्यपक्षको ग्रहण करता है वह केवल आपके गुणोकी ओर दृष्टि देता है और जो क्षणक्षयीपक्ष — अनित्यपक्षको ग्रहण करता है वह केवल पर्यायकी ओर दृष्टि देता है। इन दोनो एकान्तवादियोके द्वारा आपका पूर्ण स्वरूप नहीं जाना जा सकता, उसे तो वहीं जान सकता है जो नित्य और अनित्य इन दोनो पक्षोको स्वीकृत करता हो। यह नित्य और अनित्यधर्मको लिए हुए भगवान्का स्तवन है।।१८॥

#### अपेलवः केवलवोधसम्पदा सदोदितज्योतिरजय्यविक्रमः। असौ स्वतत्त्वप्रतिपत्त्यवस्थितस्त्वमेकसाक्षी क्षणभङ्गसङ्गिनाम्।। १९॥

अन्वयार्थं—जो (केवलबोधसम्पदा) केवलज्ञानरूप सम्पदाके द्वारा (अपेलव) परिपूर्ण हैं (सदोदितज्योति) वह केवलज्ञान ज्योति सदा उदित रहती है जिनकी (अजय्यविक्रम) जिनका अनन्त वीर्य अजय्य है—जीता नहीं जा सकता है तथा जो (स्वतत्त्वप्रतिपत्यवस्थित) आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमे सम्यक् प्रकारसे अवस्थित हैं ऐसे (असी त्वम्) वह आप ही (क्षणमङ्गसङ्गिनाम्) एकान्त क्षणिकवादियोके लिए (एकसाक्षी) अद्वितीय साक्षी हैं। अर्थात् आपके सन्मुख रहते हुए उनका क्षणभञ्जवाद व्वस्त हो जाता है।

भावार्यं—हे भगवन् । आप अनन्त ज्ञान और अनन्त बलसे युक्त हैं तथा निश्चयसे आत्म-तत्त्वमे अवस्थित है अर्थात् आत्मतत्त्वको जानते हैं। आपकी इस नित्यरूपतासे एकान्त क्षणिकवादियो-की मान्यता खण्डित हो जाती है। अर्थात् आप उनकी मान्यताके विरुद्ध उदाहरण स्वरूप हैं॥१९॥

#### प्रकाशयन्नप्यतिशायिधामभिर्जगत् समग्र निजविद्ध्यलङ्कृतैः । विविच्यमानः प्रतिभासते भवान् प्रभो परस्पर्शपराङ्ग्रखः सदा ॥ २० ॥

अन्वयार्थं—(प्रभो) हे नाथ । (निजविद्धचलङ्कृतै ) आत्मज्ञानसे सुशोभित (अतिशयधामिभ ) लोकोत्तर तेजसे (समग्र) सम्पूर्ण (जगत्) जगत्को (प्रकाशयन् अपि) प्रकाशित करते हुए भी

(भवान्) आप (सदा) सर्वदा (परस्पर्शपराड्मुख) परके स्पर्शसे पराड्मुख रहते है तथा (विविच्य-

मान ) परसे पृथक् (प्रतिभासते) प्रतिभासित होते है।

भावार्यं—यहाँ भगवान्के वीतराग विज्ञानको हृदयमे रख आचार्यं स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो । यद्यपि आप अपने वीतरागिवज्ञान—केवलज्ञानके द्वारा समस्त जगत्को जानते हैं तथापि परपदार्थोंके स्पर्शसे रिहत हैं। जिस प्रकार दर्पण बाह्य पदार्थोंको प्रतिबिम्बित करता हुआ भी उनसे दूर रहता है उसी प्रकार आप भी लोकालोकको जानते हुए भी उनके स्पर्शसे सदा दूर रहते हैं। वीतराग विज्ञानको कैसी अद्भुत महिमा है कि वह यद्यपि समस्त पदार्थोंको जानता है तो भी उनके स्पर्शसे दूर रहता है—कभी भी उनमे आत्मबुद्धि नही करता है। उस केवलज्ञानके द्वारा आप ससारके समस्त पदार्थोंसे पृथक अनुभवमे आते हैं। हे भगवन्। आपका वह केवलज्ञान जहाँ परपदार्थोंके बोधसे सिहत है वहाँ निजबोध—आत्मतत्त्वके बोधसे भी अलकृत रहता है।।२०॥

## परात्परावृत्तचिदात्मनोऽपि ते स्पृशन्ति भावा महिमानमद्भुतम् । न तावता दुष्यति तावकी चितिर्यतिश्चितिर्या चितिरेव सा सदा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थ—(भावा) पदार्थ (परात्) परपदार्थोंसे (परावृत्तचिदात्मन अपि ते) पराङ्मुख है चिदात्मा जिनकी, ऐसे होनेपर भी आपकी (अद्भुतम्) आश्चर्यकारी (महिमानम्) महिमाको (स्पृशन्ति) स्पर्श करते हैं अर्थात् आपके ज्ञानमे प्रतिविम्वित होते है परन्तु (तावता) उतने मात्रसे— परपदार्थोंको जानने मात्रसे (तावकी) आपकी (चिति) चेतना—ज्ञातृत्वशक्ति (न दुष्यित) दोष-युक्त नही होती है। (यत) क्योंकि (या चिति) जो चेतना है (सा) वह (सदा) सदा (चिति एव) चेतना ही रहती है।

भावार्थं—स्व-परपदार्थोंको जाननेवाली आत्माकी जो शक्ति है उसे चिति या चेतना कहते हैं। अध्यात्मभाषामे यही आत्माका ज्ञायक स्वभाव कहलाता है। रागी जीव इच्छापूर्वंक पदार्थों-को जानता है इसिलये उसका ज्ञायकस्वभाव परिभमुख होता है, परन्तु वीतराग जीव इच्छापूर्वंक पदार्थोंको नही जानता, इसिलये उसका ज्ञायकस्वभाव परसे पराइमुख होता है। हे भगवन्। यत आप वीतराग है अत आपका ज्ञायकस्वभाव परसे पराइमुख है। परन्तु पराइमुख होनेपर भी उसमे परपदार्थोंका प्रतिफलन होता ही है। जिस प्रकार दर्पणमे यह इच्छा नही है कि मुझमे घट-पटादि पदार्थ प्रतिबिम्बित होवें परन्तु उसकी स्वच्छताके कारण वे उसमे प्रतिविम्बित होते ही है इसी प्रकार आपकी ऐसी इच्छा नही है कि हम पदार्थोंको जाने, फिर भी ज्ञानगुणकी निर्मलताके कारण उसमे पदार्थ प्रतिबिम्बित होते ही हैं। आचार्य कहते है कि इतने मात्रसे आपके ज्ञायकस्वभावमे कोई दोष उत्पन्त नही होता क्योंक जो ज्ञायकस्वभाव है वह सदा ज्ञायकस्वभाव ही रहता है, पदार्थंक्प नही होता है। यहाँ ज्ञेयसे ज्ञायकस्वभावकी भिन्नता बतलाते हुए जिनेन्द्र-का स्तवन किया गया है।।२१॥

#### अमी वहन्तो बहिरर्थरूपतां वहन्ति भावास्त्विय बोघरूपताम् । अनन्तविज्ञानघनस्ततो भवान्न मुद्यति द्वेष्टि न रज्यते च न ॥ २२ ॥

अन्वयार्थ — यत जिस कारण (बहिरर्थरूपताम्) घट-पटादिके भेदसे वाह्य पदार्थोकी आकृति-को (वहन्त ) धारण करनेवाले (अमी भावा ) ये पदार्थ (त्विय) आपमे (वोधरूपताम्) ज्ञानरूपताको (वहन्ति) घारण करते हैं (तत ) उस कारण (भवान्) आप (अनन्तिवज्ञानघन ) अनन्तिवज्ञान— केवलज्ञानसे घन—परिपूर्ण रहते हैं और (न मुद्धाति) न मोह करते हैं (न द्वेष्टि) न द्वेष करते हैं (च) और (न रज्यते) न राग करते हैं।

भावार्थं—जिस प्रकार पदार्थंके निमित्तसे दर्पणका पदार्थाकार परिणमन वास्तवमे दर्पणकी ही अवस्था है उसी प्रकार आपके ज्ञानमे प्रतिविम्बित—ज्ञेयाकार होकर आये हुए घट-पदादि पदार्थं वास्तवमे ज्ञानकी पर्याय होनेसे ज्ञान ही है। इस प्रकार यद्यपि आपमे ज्ञेय आते है पर वे परमार्थसे ज्ञेय नहीं किन्तु ज्ञानके ही परिणमन हैं, अत आप अनन्त ज्ञानसे घन—सान्द्र-परिपूर्ण है। जिस प्रकार दर्पणमे, इष्ट-अनिष्ट पदार्थं प्रतिविम्बित होनेपर भी उसमे मोह राग और द्वेप नहीं होता उसी प्रकार इष्ट-अनिष्ट पदार्थं, ज्ञानमे आनेपर भी आपमे मोह राग और द्वेप उत्पन्न नहीं होते। यहाँ अमेदनयसे ज्ञेय और ज्ञानमे अमेदरूपताका वर्णन करते हुए वीतराग विज्ञानके माध्यमसे भगवान्का स्तवन किया गया है।। २२।।

यदेव वाह्यार्थघनावघट्टनं तवेदम्रुत्तेजनमीश तेजसः। तदेव निःपीडननिर्भरस्फुटन्निजैकचित्कुड्मलहासशालिनः।। २३॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । (यदेव इदम्) जो यह (वाह्यार्थंघनावघट्टन) बाह्य पदार्थां-का अत्यधिक अवघट्टन—सस्पर्श है (तदेव) वही (नि पीडनिनर्भरस्फुटन्निजचित्कुड्मलहास-शालिन) तीव्र आघातसे अत्यधिक विकसित होनेवाले अपने अद्वितीय चैतन्यरूप कलीके विकाससे सुशोभित (तव) आपके (तेजस) तेज—ज्ञानज्योतिका (उत्तेजनम्) उत्तेजन—सवर्धन है।

भावार्थ—हे भगवन् । जिस प्रकार अद्भुली आदिके सस्पर्शसे फूलकी कली खिल उठती है उसी प्रकार घट-पटादि बाह्य पदार्थोंके सस्पर्शसे आपकी चेतनारूप कली खिल उठती है। इस तरह जो बाह्य पदार्थोंका अत्यधिक आघात है वह आपके ज्ञानरूप तेजको उत्तेजित करनेवाला है। ज्ञान ज्योतिका यह उत्तेजन उसे केवलज्ञानरूपमे परिविधत करना है। केवलज्ञान सदा उपयोग-रूप रहता है तथा उसमे समस्त पदार्थ निरन्तर प्रस्फुरित होते रहते हैं। यहाँ ज्ञों यके निमित्तसे ज्ञान विकसित होता है यह बतलाते हुए भगवान्का स्तवन किया गया है।। २३।।

# प्रमेयवैशयमुदेति यद्घहिः प्रमातृवैशयमिदं तदन्तरे। तथापि वाह्यार्थरतैर्न दृश्यते स्फुटः प्रकाशो जिनदेव तावकः ॥ २४॥

अन्वयार्थ — यद्यपि (बिह ) बाहर (यत्) जो (प्रमेयवैशस्यम्) पदार्थीकी विशदता (उदेति) प्रकट होती है (तत् इदम्) वही यह (अन्तरे) भीतर (प्रमातृवैशस्यम्) ज्ञाताकी विशदता है (तथापि) तथापि (बाह्यार्थरते) बाह्य पदार्थोमे लीन पुरुषोके द्वारा (जिनदेव) हे जिनेन्द्र भगवन् । (तावक) आपका (स्फुट) स्पष्ट (प्रकाश) प्रकाश (न दृश्यते) नही देखा जाता है।

भावार्यं—बाहरमे जो पदार्थगत स्पष्टताकी प्रतीति होती है वह प्रमाताके अन्तर्गत वैशद्य-से होती है अर्थात् प्रमाताका अन्तर्गत वैशद्य ही पदार्थकी स्पष्टताका कारण है। हे भगवन् । इस प्रकार आपके अन्तरङ्गकी ज्ञान गरिमा यद्यपि स्पष्ट है तथापि बाह्य पदार्थोंमे लीन रहनेवाले मनुष्य उसे देख नही पाते हैं यह आश्चर्यकी बात है। तात्पर्य यह है कि अन्तरङ्गकी निर्मलताकी अनु- भूति अन्तरङ्गमे लीन रहनेवाले मनुष्योको ही हो सकती है बाह्य पदार्थीमे लीन रहनेवाले मनुष्यो-को नही ॥ २४ ॥

> तथा सदोऽन्ते जित(जिन)वीर्यसम्पदा प्रपश्चयन् वैभवमस्मि तावकम् । यथा विचित्राः परिकर्मकौशलात् प्रपद्यसे स्वादपरम्परा स्वयम् ॥ २५॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (यथा) जिस प्रकार आप (परिकर्मकौशलात्) आत्म-पुरुषार्थकी कुशलतासे (स्वयम्) अपने आप (विचित्रा) नाना प्रकारके (स्वादपरम्परा) सुख समूहको (प्रपद्यसे) प्राप्त हो रहे है (तथा) उस प्रकार (सदोऽन्ते) समवसरण सभामे (तावक) आपका जो (वैभवम्) वैभव है उसे (प्रपञ्चयन् अस्मि) विस्तृत कर रहा हूँ।

भावार्थ-यत आप अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं अत अपनी सामर्थ्यके अनुसार समवसरणमें स्थित आपके वैभवका विस्तार कर रहा हूँ ॥ २५॥

# वंशस्थवृत्तम्

न वर्द्धसे यासि च सर्वतुङ्गतामसीमनिम्नोऽसि विभोऽनमन्नि । अवस्थितोऽप्यात्ममहोभिरद्धतैः समन्तविस्तारततोऽवभाससे ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे भगवन्। आप (न वर्द्धसे) वृद्धिको प्राप्त नही हो रहे हैं (च) फिर भी (सर्वतुङ्गता) सबसे अधिक उन्नितिको (यासि) प्राप्त हो रहे हैं। (अनमन् अपि) नम्नीभूत न होते हुए भी (असीमिनम्न असि) अत्यन्त नम्न हैं और (अवस्थितोऽपि) अवस्थित—एकरूप होते हुए भी (अद्भुतै आत्ममहोभि) आक्चर्यकारक आत्मतेजके द्वारा (समन्तविस्तारतत) सब आर विस्तारसे व्याप्त (अवभाससे) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ-यहाँ विरोधाभास अलकारके द्वारा भगवानुका स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आप यद्यपि वृद्धिको प्राप्त नही हो रहे हैं फिर भी सबसे अधिक उन्नत हैं, लोकमे उन्नत वही होता है जो वृद्धिको प्राप्त होता है, परन्तु आप वृद्धिके विना ही सबसे अधिक उन्नत हैं। यह विरुद्ध वात है, इसका परिहार यह है कि केवलज्ञान होते ही शरीरकी वृद्धि रक जाती है, इसलिए कहा गया है कि आप वृद्धिको प्राप्त नहीं होते फिर भी सबसे अधिक उन्नत हैं अर्थात् सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। तुङ्गका अर्थ उन्नत और श्रेष्ठ दोनो होते हैं, अत परिहार पक्षमे श्रेष्ठ अर्थ लेना चाहिए। दूसरा विरोध यह है कि आप किसीको नमन नहीं करते फिर भी अत्यन्त निम्न—नीचे हैं। नमन किये विना निम्न—नीचे कैसे हुआ जा सकता है ? पर आप नमन किये बिना ही नीचे हैं। परिहार इस प्रकार है कि आप उस उच्चतम भूमिकामे पहुँच गये हैं जहाँ आराध्य और आराधकका विकल्प समाप्त हो जाता है, अत आप किसीको नमस्कार नही करते हैं। निम्नका अर्थं गम्भीर होता है अत आप अनन्त गाम्भीर्यंगुणसे सिहत हैं अर्थात् अनेक वाधक कारण उपस्थित होनेपर भी मोक्षको प्राप्त नहीं होते । तीसरा विरोध यह है कि आप अवस्थित हैं— अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मीसे एकरूप हैं न घटते हैं न बढते हैं फिर भी आप आश्चर्यकारक तेजके द्वारा सब ओर विस्तारसे व्याप्त है, जो अवस्थित होता है उसका विस्तार रुक जाता है, परन्तु आप अवस्थित होनेपर भी अत्यधिक विस्तारसे व्याप्त हैं। विरोधका परिहार यह है कि आप अनन्त चतुष्टयरूप लक्त्मीकी अपेक्षा अवस्थित हैं फिर भी आपका तेज—प्रभाव समस्त लोकमे फैल रहा है। उसी तेजके कारण आप शत इन्द्रोके द्वारा वन्दनीय है।। १।।

अनाद्यनन्तक्रमचुम्बिवैभवप्रभावरुद्धाखिलकालविस्तरः ।

अय निजद्रव्यगरिम्णि पुष्कले सुनिश्चली भासि सनातनोदयः ॥ २ ॥

अन्वयार्थ--(अनाद्यनन्तक्रमचुम्बिवभवप्रभावरुद्धाखिलकालविस्तर) अनादि अनन्त क्रमसे युक्त वैभवके प्रभावसे जिन्होने समस्त कालके विस्तारको रोक रक्खा है, जो (पुष्कले) परिपूर्ण (निजद्रव्यगरिम्ण) आत्मद्रव्यकी गरिमामे (सुनिश्चल) अच्छी तरह निश्चल है और (सनातनो-

दय ) जिनका अभ्युदय सनातन—नित्य है—कभी नष्ट होनेवाला नही है अथवा अनादिकालीन है, ऐसे (अय) यह आप (भासि) सुशोभित हो रहे है ।

भावार्थं—अपने-अपने उपादान और कालद्रव्यरूप सामान्य प्रत्ययके कारण प्रत्येक द्रव्यमे अनादि अनन्त पर्यायोका चक्र क्रमसे परिवर्तित होता रहता है। द्रव्यका ऐसा स्वभाव है उसी स्वभावके कारण आपका वैभव भी क्रमसे ही विकसित हुआ है। वर्तमानमे जो वीतरागता और सर्वज्ञतासे युक्त आपकी अरहत पर्याय है यह अनादि नही है। आप क्रम-क्रमसे ही इस पर्यायको प्राप्त हुए है। तात्पर्य यह कि जिस प्रकार अन्य दर्शनकार ईश्वरको अनादि-अनन्त शुद्ध मानते है उस प्रकार जैन दर्शन स्वीकृत नही करता। उसकी मान्यता है कि ससारका अशुद्ध प्राणी ही अपनी साधनाके बलसे विकारोको नष्ट कर शुद्ध अवस्थाको प्राप्त होता हुआ ईश्वर बनता है। इस प्रकार पर्यायाधिकनयसे विचार करनेपर आपका यह परमार्हन्त्यरूप वैभव क्रमसे प्रकट हुआ है, परन्तु द्रव्यकी त्रैकालिक योग्यताको विषय करनेवाले निश्चयनयसे विचार करनेपर आपका यह परमार्हन्त्यरूप परम बैभव सनातन है—सदासे आपमे विद्यमान है। तथा आप परिपूर्णताको प्राप्त ओत्मद्रव्यकी गरिमामे अत्यन्त निश्चल है। वस्तुत स्वभाव दृष्टिसे ससारका प्रत्येक द्रव्य अपने आपमे परिपूर्ण होता है, उसका कोई भी गुण कही बाहरसे—अन्य द्रव्यसे आकर उसमे नही मिलता है। हे भगवन्। आप अपने इस स्वभावमे सुनिश्चल है, अत सुशोभित हो रहे है ॥२॥

#### इदं तव प्रत्ययमात्रसत्त्या समन्ततः स्यूतमपास्तविक्रियम् । अनादिमध्यान्तविभक्तवैभवं समग्रमेव अयते चिदच्छताम् ॥ ३॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । जो (समन्तत) सब ओरसे (प्रत्ययमात्रसत्तया) ज्ञानमात्रसत्ताके द्वारा (स्यूतम्) युक्त है तथा (अपास्तविक्रियम्) जिसका समस्त विकार नष्ट हो गया है ऐसा (इद) यह (तव) आपका (अनादिमध्यान्तविभक्तवभव) आदि मध्य और अन्तके भेदसे रहित वैभव (समग्रमेव) सम्पूर्णरूपसे (चिदच्छताम्) चेतन-आत्माकी स्वच्छताको (श्रयते) प्राप्त हो रहा है।

भावार्थं —आत्माका ज्ञायकस्वभाव त्रैकालिक होनेके कारण आदि मध्य और अन्तसे रिहत है। सब ओरसे एक ज्ञानकी सत्तासे ओतप्रोत है —तन्मय है। रागादिक विकारी भावोके नष्ट हो जानेके कारण वीतराग विज्ञानताको प्राप्त है। हे भगवन् । यही ज्ञायकस्वभाव आपका निज वैभव है। अष्ट प्रातिहार्यं प्य वैभव, परसापेक्ष होनेके कारण निज वैभव नहीं कहा जा सकता। यह ज्ञायकस्वभावरूप वैभव आत्माकी स्वच्छतासे सम्बद्ध है।। ३।।

## भवन्तमप्यात्ममहिम्नि कुर्वती किलार्थसत्ता भवतो गरीयसी। तथापि साल विदि तज्जतीह ते यतोऽस्ति बोधाविषयो न किञ्चन ॥ ४॥

अन्वयार्थं—यद्यपि (किल) निश्चयसे (भवन्तमिप) आपको भी (आत्ममिहिम्नि) अपनी मिहिमामे (कुर्वती) गिभत करती हुई (अर्थंसत्ता) पदार्थोंकी सत्ता—महासत्ता (भवत) आपसे (गरीयसी) गुरुतर है—बहुत भारी है (तथापि) तो भी (सा) वह सत्ता (इह) इस जगत्मे (ते) आपके (विदि) ज्ञानमे (अल) अच्छी तरह समाई हुई (क्रिज्जित) उस ज्ञानसे ही उत्पन्न हुईके

१ तस्माज्जाता तज्जा, तज्जा इव आचरति तज्जिति, आचारार्थे विवप् । ल०-८

समान जान पडती है। (यत) क्योंकि (ते) आपके (बोधाविषय) ज्ञानका अविषय (किञ्चन न) कुछ भी नहीं है।

भावार्थं—हे भगवन् । महासत्ताका विस्तार इतना अधिक है कि उसने आपको भी अपनी महिमा मे गतार्थ कर लिया, इस प्रकार वह महासत्ता आपसे भी वडी है, परन्तु वह महासत्ता आपके अनन्त ज्ञानके एक कोणमे ही विलीन है और इस प्रकार विलीन है कि जिससे ऐसी जान पडती है मानो उसी ज्ञानसे उत्पन्न हुई हो । तात्पर्य यह है कि आपके ज्ञानका विस्तार महासत्तासे भी अधिक है, क्योंकि जो महासत्ता ससारके समस्त पदार्थोंमे व्याप्त है वह आपके ज्ञानसागरके एक कोनेमे ही स्थित हैं । लोकालोकके भीतर ऐसा कोई पदार्थं नही है जो आपके ज्ञानका विषय न हो अथवा यहाँ एकभाव यह भी हो सकता है कि संसारमे अर्थ, शब्द और प्रत्ययके भेदसे तीन सत्ताएँ हैं । अर्थसत्ता पदार्थको विषय करती है जैसे जलधारणादि कार्यसे युक्त कम्बुग्रीवादिमान्—घटपदार्थं । शब्दसत्ता उस पदार्थको घट, कुम्भ, कलश आदि शब्दोंके द्वारा प्रतिपादित करती है और प्रत्ययसत्ता, उन घटपदार्थं और घटादि शब्दोंसे होनेवाले ज्ञानको विषय करती है । इस पद्यमे तथा आगेके पाँचवें और छठे पद्यमे क्रमसे इन तीन सत्ताओंके द्वारा जिनेन्द्रदेवका स्तवन किया गया है ॥ ४ ॥

#### समप्रशब्दानुगमाद्गभीरया नगद्ग्रसित्वाऽप्यभिधानसत्तया । त्वदच्छगोधस्थितया विडम्ब्यते नभस्तलप्रस्फुरितैकतारका ॥ ५ ॥

अन्वयार्थं —हे विभो । जो (समग्रशब्दानुगमात् गभीरया) समस्त शब्दोका अनुगम—विषय करनेसे गम्भीर है तथा (जगद् ग्रसित्वापि) समस्त ससारको ग्रस कर भी—व्याप्त करके भी (त्वदच्छबोधस्थितया) आपके निर्मल ज्ञानमे स्थित है ऐसी (अभिधानसत्तया) शब्दसत्ताके द्वारा (नभस्तलप्रस्फुरिता एकतारका) आकाशतलमे चमकती हुई एक तारा (विडम्ब्यते) विडम्बित होती है—तिरस्कृत होती है।

भावार्यं—हे भगवन् । जंगत्के समस्त पदार्थोंको ग्रहण करनेवाली शब्दसत्ता यद्यपि बहुत भारी है तथापि वह आपके ज्ञानसागरके एक कोनेमे स्थित है । अनन्त ज्ञानके एक कोनेमे प्रति-भासित शब्दसत्ता ऐसी जान पडती है जैसे अनन्त आकाशमे एक तारा चमक रही हो । तात्पर्यं यह है कि आपके ज्ञानके मामने शब्दसत्ताकी स्थिति अतितुच्छ है ॥ ५ ॥

#### विनैव विश्व निजवस्तुगौरवाद्विभो मवन्मात्रतया प्रवृत्तया। न जातुचितु प्रत्ययसत्त्रया परः करम्ब्यते भाति तथापि चिन्मयः॥ ६॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे स्वामिन् । जो (निजवस्तुगौरवात्) आत्मवस्तुके गौरवसे (विश्व विनेव) विश्वके बिना ही—समस्त पदार्थोंकी अपेक्षाके बिना ही (भवन्मात्रतया प्रवृत्तया) आपके बराबर प्रवृत्त है अर्थात् आपके ऐसी (प्रत्ययसत्तया) ज्ञानसत्ताके द्वारा यद्यपि (पर) परपदार्थ (जातुचित्) कभी भी (न करम्ब्यते) व्याप्त नही किया जाता (तथापि) तो भी वह परपदार्थ (चिन्मय) चैतन्यरूप (भाति) सुशोभित होता है।

भावार्थ—हे नाथ । संसारके अनन्तानन्त पदार्थोंके विषय करनेवाली—जाननेवाली जो आपकी ज्ञानसत्ता है वह किसी पदार्थके कारण विकसित हुई हो यह वात नहीं है, क्योंकि वह

अपनी जायकशिकसे स्वय ही उत्पन्न हुई है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अन्य दर्शनकार वर्थ और आलोक-पदार्थ और प्रकाश आदिके कारण ज्ञानकी उत्पत्ति मानते हैं उस प्रकार जैन दर्शन नही मानता है। उसकी मान्यता है कि आत्माका वह ज्ञान स्वत स्वभावमे सिद्ध है यह वात जुदी है कि वह पदार्थ और आलोक आदिसे विकसित होना है। हे भगवन् । आपकी यह ज्ञानसत्ता आपके ही वरावर है अर्थात् आपके अमख्यात प्रदेशोमेसे प्रत्येक प्रदेशमे व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि वह अणुके वरावर हो और अलातचक्रके समान शीघ्रतासे भ्रमण करती हुई सब प्रदेशोमे व्याप्तके समान दिखती हो। आप अपनी इस ज्ञानसत्ताके द्वारा परपदार्थीको जानते तो हैं परन्तु वह उनरूप कदापि नही होती अर्थात् अपने गुण-पर्यायको छोडकर परपदार्थोंके गुणपर्यायको कभी भी ग्रहण नहीं करती। उसके ज्ञायक स्वभावके कारण यद्यपि परपदार्थ ज्ञेय होकर उसमे प्रतिभासित होने अवश्य है, परन्तु वे त्रिकालमे पर ही रहते हैं। ज्ञान और ज्ञेयका ऐसा ही विचित्र सम्बन्ध है कि वे परस्पर एक-दूसरेके सपर्कमे रहकर भी एक-दूसरेरूप परिणमन नही करते। जिस प्रकार दर्पणमे घट-पटादि पदार्थोका प्रतिविम्व पडता है उसी प्रकार ज्ञानमे पदार्थोका प्रतिविम्व (विकल्प) आता है, परन्तु जिस प्रकार घट-पटादिका प्रतिविम्व परमार्थसे, दर्पणका ही परिणमन है उसी प्रकार ज्ञानमे प्रतिविम्बित होनेवाले परजेयोका प्रति-विम्व परमार्थसे ज्ञानका ही परिणमन है, ज्ञेयोका नही। इस स्थितिमे ज्ञानमे जो ज्ञेयोका आकार झलकता है वह एक चैतन्यरूप आत्माका ही परिणमन है इसी दृष्टिसे यहाँ कहा गया है कि है भगवन् । जो परपदार्थ आपको ज्ञानसत्तामे आता है वह चिन्मयरूप ही है ॥ ६ ॥

> न वार्थसत्ता पृथगर्थमण्डलीं विलङ्घ विस्फूर्जित कापि केवला । भवान् स्वय सन्तिखलार्थमालिकां सदैव साक्षात्कुरुते चिदारमना ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ—(वा) अथवा (कापि) कोई (केवला) मात्र (अर्थसत्ता) पदार्थोकी मत्ता (अर्थ-मण्डली) अर्थसमूहको (विलङ्ख्य) उलघनकर (पृथक्) जुदी (न विस्फूर्जित) प्रकट नहीं है। (भयान्) आप (स्वय) अपने आप (अखिलार्थमालिका) समस्त पदार्थोके समूहको (नन्) तद्र्प होते हुए (चिदात्मना) चैतन्यस्वभावसे (सर्वव) सदा ही (साक्षात्कुरुते) प्रत्यक्ष करते है—प्रत्यक्ष देखते हैं।

भावार्य—पदार्थोमे जो सत्ता नामका गुण है वह उनसे पृथक् नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीमे प्रदेशभेद न होनेसे अभेद माना जाता है। भेद विवक्षामें सत्ताको लक्षण जीर तत्त्व-पदार्थं- को लक्ष्य कहा जाता है, परन्तु अभेदिवविद्यामें सत्ताको ही पदार्थं कहा जाता है। इसी अभिप्राय- से यहां कहा गया है कि अर्थसत्ता, पदार्थसे पृथक् नहीं है। 'शेयको जानते नमय ज्ञानका लेपातार परिणमन होता है' इस सिद्धान्तको हृदयमे रखकर कहा गया है कि हे भगवन्। आप नमन्न पदार्थस्य होते हुए अर्थात् उन्हे अपना ज्ञेय बनाते हुए चैतन्यस्वरूपसे उनका नदा नाधात्कार करते है। परमार्थसे ज्ञानमे प्रतिविम्वित ज्ञेय, ज्ञान ही है, इसलिये उन्हे चित्स्वरूप कहनेमें आपित्त नहीं है॥ ७॥

न गन्दसत्ता सह सर्ववाचकैविंलङ्घयेत् पुर्गलनां कडाचन । तथापि तहाचकशक्तिरञ्जसा चिदेककोणे तव देव यन्गति ॥ ८ ॥

रे. 'तत्व सहलभणक मनाान या यत स्वत मिद्धम्' पञ्चाप्तायी ।

अन्वयार्थ—यद्यपि (शब्दसत्ता) शब्दोकी सत्ता (सर्ववाचर्क सह) समस्त वाचकोके माथ (कदाचन) कभी भी (पुद्गलता) पुद्गलपनेका (न विलञ्चयेत्) उल्लघन नही करती है अर्थात् समस्त शब्द सदा पुद्गलद्रव्यकी ही पर्यायरूप है (तथापि) तो भी (देव) हे देव । (तद्वाचकशिक ) उन शब्दोकी वाचकशिक (अञ्जसा) परमार्थसे (तव) आपके (चिदेककोणे) चैतन्यके एक कोनेमे (बलाति) सचार करती है।

भावार्य—शब्द पुद्गलद्रव्यकी पर्याय है अत उनकी सत्ता और उनकी वाचकशक्ति भी पुद्ग् गलद्रव्य ही है। इस प्रकार आपके चैतन्यस्वरूपसे सर्वथा विजातीय द्रव्य होनेपर भी वे शब्द आपके ज्ञानमे ज्ञेय बनकर आते हैं और आपके अनन्त ज्ञानके एक कोणमे ही विलीन हो जाते हैं। परमार्थसे केवलज्ञानके अविभागप्रतिच्छेद उत्कृष्ट अनन्तानन्त है, अत उनमे समारके समस्त पदार्थ एक कोणमे ही प्रतिबिम्बित हुए से जान पढते हैं।। ८।।

### कुतोऽन्तरथीं वहिरर्थनिह्नवे विनान्तरथीद्वहिरर्थ एव न । प्रमेयशून्यस्य न हि प्रमाणता प्रमाणशून्यस्य न हि प्रमेयता ॥ ९ ॥

अन्वयार्थ—(विहरर्थनिह्नवे) वाह्य पदार्थोका अभाव माननेपर (अन्तर्थं) अन्तर्वर्ती पदार्थं (कृत ) कैसे हो सकता है और (अन्तर्र्थात् विना) अन्तर्जेयके विना (विहर्थं) वाह्य अर्थं (न एव) नहीं हो सकता है। (हि) निश्चयसे (प्रमेयश्चन्यस्य) प्रमेय—बाह्य पदार्थसे रहित ज्ञानमे (प्रमाणता न) प्रमाणता नहीं हो सकती और (प्रमाणशून्यस्य) प्रमाणसे रहित वस्तुमे (प्रमेयता न हि) प्रमेयता नहीं रह सकती।

भावार्थ—शून्याद्वैतवादी जैसे कुछ दर्शनकार बाह्य पदार्थोंका सर्वथा अभाव मान कर एक ज्ञानका ही अद्वैत सिद्ध करते है और चार्वाक् जैसे कुछ दर्शनकार ज्ञानदर्शनके आधारभूत आत्म-तत्त्वके अस्तित्वको अस्वीकृत कर ज्ञानदर्शनका भी अस्तित्व नही मानते हैं। उन दर्शनकारोकी मान्यताका प्रतिपेध करते हुए आचार्यने कहा है कि यदि बाह्य पदार्थोंका निह्नव किया जाता है—उनके अस्तित्वको अस्वीकृत किया जाता है तो अन्तर्ज्ञेयका अस्तित्व कैसे सिद्ध हो सकता है हो इसी प्रकार अन्तर्ज्ञेयके विना बाह्य अर्थका अस्तित्व कैसे माना जा सकता है वि क्योंकि प्रमाण और प्रमेयका व्यवहार परस्पर सापेक्ष है। प्रमाणके विना पदार्थमे प्रमेयका व्यवहार नहीं हो सकता है और प्रमेयके विना प्रमाणमे प्रमाणका व्यवहार नहीं हो सकता। इस क्लोकमे आचार्यने अन्तर्ज्ञेय और बह्जेंयकी चर्चा की है। बाह्य पदार्थोंका ज्ञानमे जो विकल्प आता है वह अन्तर्ज्ञेय कहलाता है और उस विकल्पमे कारणभूत जो पदार्थ है वह बह्जेंय कहलाता है। जैन सिद्धान्त दोनो ज्ञेयोको स्वीकृत करता है क्योंकि बह्जेंयके बिना अन्तर्ज्ञेयकी अरेर अन्तर्ज्ञेयके विना बह्जेंयकी सत्ता सिद्ध नहीं होती है। दोनो ही परस्पर सापेक्ष हैं॥ ९॥

## न मानमेयस्थितिरात्मचुम्बिनी प्रसद्य बाह्यार्थनिपेधनक्षमा । वदन्ति बोधाकृतयः परिस्फुटं विनैव वाचा वहिरर्थमञ्जसां ॥ १० ॥

अन्वयार्थं—(आत्मचुम्बिनी) आत्मामे स्थित (मानमेयस्थिति ) प्रमाण और प्रमेय अथवा ज्ञान और ज्ञेयकी स्थिति (प्रसह्य) हठात् (बाह्यार्थंनिषेघनक्षमा) वाह्य पदार्थोका निषेघ करनेमे समर्थं नहीं है, क्योंकि (वोधाकृतय ) ज्ञानमे जो पदार्थोंकी आकृतियाँ अकित हो रही है वे (वाचा विना एव) वचनोके बिना ही (परिस्फुट) स्पष्टरूपसे (अञ्जसा) वास्तविक (बहिरर्थम्) बाह्य अर्थ-को (वदन्ति) कहती है—सूचित करती है ।

भावार्थ—जो एकान्तवादी अन्तर्ज्ञ यको हो स्वीकृत कर बाह्य ज्ञेयका सर्वथा निपेध करते है उनकी उस मान्यताका निराकरण करते हुए आचार्य कहते है कि आत्मामे जो ज्ञानज्ञ यकी स्थिति है वह हठपूर्वक बाह्य पदार्थोंका निषेध नहीं कर सकती, क्योंकि ज्ञानमे जो ज्ञेयकी आकृतियाँ पड़ रही हैं वे बाह्य ज्ञेयके अस्तित्वको स्पष्टरूपसे सूचित करती है। जिसप्रकार दर्पणमे पडनेवाली पदार्थोंकी प्रतिकृतियाँ सामने स्थित पदार्थोंके अस्तित्वको सूचित करती है उसीप्रकार ज्ञानमे पडनेवाली प्रतिकृतियाँ बाह्य पदार्थोंके अस्तित्वको सूचित करती है। तात्पर्य यह है कि हे भगवन्। आप अनेकान्तदृष्टिसे अन्तर्ज्ञ य और वहिर्ज्ञ य दोनोके अस्तित्वको स्वीकृत करते है।। १०।।

# विनोपयोगस्फुरितं सुखादिभिः स्ववस्तुनिर्मग्न गुणैविभावितः । त्वमेकतामेपि समग्रवाचक यथा विना वाचकवाच्यभावतः ॥ ११ ॥

अन्वयार्थं—(उपयोगस्फुरित विना) इच्छाजन्य उपयोगके बिना, (सुखादिभि स्ववस्तुनिर्मंगन-गुणें ) आत्मतत्त्वमे निमग्न सुखादि गुणोके द्वारा (विभावित ) प्रसिद्धिको प्राप्त हुए (त्वम्) आप (वाचकवाच्यभावत विना) वाचकवाच्यभावके बिना (समग्रवाचक यथा) समस्त अर्थोंके वाचक सत्के समान (एकताम् एषि) एकताको प्राप्त हो रहे हैं।

भावार्य—हे भगवन् । मोहकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेसे आपको किसी प्रकारकी इच्छा नहीं होती, अत आपको सुख आदि गुणोका कोई बाह्यरूप दृष्टिमे नहीं आता, इससे सिद्ध होता है कि आपके समस्त गुण स्वकीय वस्तुतत्त्वमे निर्मंग्न है। उन्हीं गुणोके साथ आप एकत्वको प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि निश्चयनय गुण-गुणोमें भेदको स्वीकृत न कर उन्हें एक अखण्ड द्रव्य मानता है। जिस प्रकार समस्त पदार्थोंका वाचक 'सत्' शब्द एकरूपताको प्राप्त है, क्योंकि उसमे वाचक-वाच्यका भेद नहीं है और अखण्डरूपसे वह समस्त पदार्थोंका सग्रह करता है उसी प्रकार आप भी एकरूपताको प्राप्त है।। ११।।

#### क्रमापतद्भृरिविभृतिभारिणि स्वभाव एव स्फुरतस्तवानिशम् । सम समग्र सहभाविवैभवं विवर्तमान परितः प्रकाशते ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ—(क्रमापतद्भूरिविभूतिभारिणि) क्रमसे आनेवाली बहुत भारी विभूतिके धारक (स्वभावे एव) स्वभावमे ही (अनिश) निरन्तर (स्फुरत) सलीन रहनेवाले (तव) आपका यह (विवर्तमान) परिवर्तनशील—षड्गुणी हानिवृद्धिरूप परिणमनसे युक्त (समग्र) सम्पूर्ण (सहभाविव्यभव) गुणोका वैभव (परित) सब ओर (सम) एक साथ (प्रकाशते) प्रकाशित हो रहा है।

भावार्थं —हे भगवन् । आपका जो स्वभाव, क्रमसे प्रकट होनेवाली अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यं एप उत्कृष्ट विभूतिसे सम्पन्न है, उसी स्वभावमे आप निरन्तर लीन हैं। हे प्रभो । आपके समस्त गुणोका वैभव एक साथ सभी ओरसे प्रकाशित है तथा वह गुणोका वैभव अगुरु पुणके कारण निरन्तर परिणमन करता है।। १२।।

### क्रमाक्रमाक्रान्तिविगेपनिह्नवादनंशमेकं सहज सनातनम्। सदैव सन्मात्रमिद निरङ्कुश समन्ततस्त्व स्फुटमीश पश्यसि ॥ १३॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (त्वम्) आप (क्रमाक्रमाक्रान्तविशेपिनह्नवात्) क्रम और अक्रमसे प्राप्त होनेवाले पर्याय और गुणरूप विशेपोंके गौण करनेसे (अनश) अखण्ड (एक) एक (सहज) सहज (सनातन) अनाद्यनन्त (निरङ्क्ष्य) निर्वाध (इदं) इस (सन्माय) सत्मात्र तत्त्वको (स्फुटम्) स्पष्टरूपसे (समन्तत ) सब ओरसे (सदैव) सदा ही (पश्यिस) देखते हैं।

भावार्यं—पर्याय क्रमवर्ती और गुण अक्रमवर्ती है। सत्मे जब इनकी विवक्षा रहती है तब वह अनेक तथा खण्डरूप अनुभवमे आता है, परन्तु जब इनकी विवक्षाको गीण कर देते हैं तब वह एक अखण्ड, सहज और अनाद्यनन्त अनुभवमे आता है। हे भगवन् । आप इसी एक, अखण्ड, सहज तथा सनातन सन्मात्र तत्त्वको स्पष्टरूपसे देखते-जानते हैं।। १३।।

## प्रदेशभेदश्वणभेदखण्डितं समग्रमन्तश्च वहिश्च पश्यतः। समन्ततः केवलग्रुच्छलन्त्यमी अमूर्तमूर्ताः क्षणिकास्तवाणवः॥ १४॥

अन्वयार्थ—(प्रदेशभेदक्षणभेदखण्डित) प्रदेशभेद और क्षणभेदसे विभक्त—ितर्यंक्प्रचय और कर्ध्वताप्रचयको लिए हुए (समग्र) समस्त (अन्तश्च विहश्च) अन्तरङ्ग और विहरङ्ग पदार्थोंको (समन्तत) सव ओरसे (पश्यत) देखनेवाले (तव) आपके ज्ञानमे (अमी) ये (अमूर्तमूर्ता) अमूर्तिक, मूर्तिक तथा (क्षणिका) क्षण-क्षणमे परिवर्तित होनेवाले (अणव) प्रदेश (केवल) मात्र (उच्छलन्ति) छलकते भर हैं अर्थात् उनके प्रति ममत्वभाव नहीं है।

भावार्थ—ससारमे जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छह द्रव्य माने गये है। इनमे पुद्गलद्रव्य मूर्त है और शेष पाँच द्रव्य अमूर्त हैं। इन द्रव्योमे एक जीव तथा धर्म और अधर्म-द्रव्यके असल्यात असल्यात प्रदेश हैं। पुद्गल सल्यात, असल्यात और अनन्त प्रदेश हैं, आकाशके अनन्त प्रदेश हैं तथा कालद्रव्यका एकप्रदेश हैं। इन प्रदेशोका जो विस्तार है वह तिर्यक् प्रचय है और कालक्रमसे जो उनकी समयव्यापी पर्याय प्रकट होती हैं उनका समूह ऊर्ध्वताप्रचय है। ये सब द्रव्य जब ज्ञानमे प्रतिविग्वित होते हैं—इनका विकल्प ज्ञानमे आता है तब अन्तर्ज्ञेय कहलाते हैं और बाह्ममे स्थित हैं, अत बहिजेय या बाह्मप्रमेय कहलाते हैं। आप इन दोनो ज्ञेयोको सम्पूर्ण-रूपसे जानते हैं। जानते समय इन द्रव्योके मूर्तिक और अमूर्तिक प्रदेश तथा उनकी क्षण-क्षणवर्ती पर्याय आपके ज्ञानमे सब ओरसे छलकते हैं—प्रतिभासित होते हैं। इनका छलकना भी दर्गणमें पडनेवाले प्रतिबिग्वक समान है अर्थात् जिसप्रकार दर्गणमे अपने भीतर प्रतिविग्वत पदार्थोके प्रति किसी प्रकारका ममताभाव नहीं होता है उसीप्रकार आपके ज्ञानमे छलकनेवाले इन ज्ञेयोंके प्रति आपका कोई ममताभाव नहीं रहता। इसी अभिप्रायको यहाँ 'केवल' शब्दसे प्रकट किया गया है। १४॥

सतो निरशात् क्रमशॉंऽशकल्पनाद्विपश्चिमांशावधिबद्धविस्तराः । यथोत्तर सौक्ष्म्यग्रुपागताः सदा स्पुरन्त्यनन्तास्तव तत्त्वभक्तयः ॥ १५ ॥ अन्वयार्थ—(निरशात्) स्वय निरश—अखण्ड होनेपर भी जिसमे (क्रमश ) क्रमसे (अश- कल्पनात्) अशोकी कल्पना की जाती है ऐसे (सत) सत्से (विपिश्चमाशाविधवद्धविस्तरा) जिनका अन्तिम अशकी अविधितक विस्तार है तथा जो (यथोत्तर) आगे-आगे (सौक्ष्म्यम् उपागता) सूच्मताको प्राप्त है ऐसे (अनन्ता) अनन्त (तत्त्वभक्तय) तत्त्वविभाग (सदा) सर्वदा (तव) आपके ज्ञानमे (स्फुरन्ति) प्रकाशमान होते है।

भावार्थ —सग्रहनयके द्वारा प्रतिपादित सामान्य दृष्टिसे सत् निरश है उसमे किसी अशका विभाग नही है, परन्तु जब उसमे व्यवहारनय प्रतिपादित दृष्टिसे क्रमश अशकी कल्पना की जाती है तब उसके द्रव्य गुण पर्याय आदि अनेक अश होते जाते हैं और यह अश तवतक होते रहते हैं जबतक कि हो सकते हैं। ये सभी तत्त्व उत्तरोत्तर सूक्ष्मताको प्राप्त होते जाते हैं। जैसे सत्की अपेक्षा द्रव्य सूक्ष्म है और द्रव्यकी अपेक्षा जीवद्रव्य सूक्ष्म है। सूक्ष्मताको प्राप्त होनेका कारण यह है कि वे उत्तरोत्तर महासत्तासे निवृत्त होकर अवान्तर सत्ताको प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार सग्रहन्यने जिसे एक कहा था व्यवहारनयने उसे अनन्त भेदोमे विभक्त कर दिया। तत्त्वोके ऐसे अनन्त विभाग आपके ज्ञानमे सदा प्रतिभासित होते रहते हैं।।१५॥

# अखण्डसत्ताप्रभृतीनि कात्स्न्येतो बहून्यपि द्रव्यविखण्डितानि ते । विश्वन्ति तान्येव रतानि तैर्विना प्रदेशशून्यानि पृथक् चकासति ॥ १६ ॥

अन्वयार्थं—(अखण्डसत्ताप्रभृतीनि) अखण्ड सत्ताको आदि लेकर जो (बहून्यपि) वहुतसे (द्रव्यविखण्डितानि) द्रव्यखण्ड—द्रव्याश है (तानि कात्स्न्यंत एव) वे सब सम्पूर्णरूपसे ही (ते) आपके ज्ञानमे (विश्वन्ति) प्रवेश करते हैं और वही (रतानि) रत हो जाते हैं। ज्ञानमे प्रतिभासित वे द्रव्य-खण्ड (ते विना) ज्ञानकी परिणित होनेके कारण यद्यपि उन द्रव्योके बिना (प्रदेशशून्यानि) प्रदेशो-से शून्य है तथापि (पृथक्) पृथक्-पृथक् (चकासित) सुशोभित होते हैं—प्रतिफलित रहते हैं।

भावार्थ —अखण्ड महासत्ता एक है, परन्तु जब उसमे अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा खण्डकल्पना की जाती है तब उसके द्रव्य-गुण आदि अनेक भेद हो जाते हैं। भगवान्के केवलज्ञानमे उन
सब अनेक भेदोका प्रतिबिम्ब पडता है और केवलज्ञानके क्षायिक होनेसे वह प्रतिबिम्ब उसमे सदा
पडता रहता है, इसलिये ऐसा जान पडता है मानो वे द्रव्यके अनेक भेद उसीमे रत हो गये हो—
लीन हो गये हो। क्षायोपशमिकज्ञान कमवर्ती होता है, अत उसमे प्रतिविम्बत पदार्थ सदाके लिए
लीन नही होता, परन्तु क्षायिकज्ञान अकमवर्ती है—एक साथ समस्त पदार्थोंको ग्रहण करता है
इसलिए जो भी पदार्थ उसमे प्रतिबिम्बत होते है वे उसीमे लीन हो जाते है। केवलज्ञानमे जो
पदार्थ आये हैं वे अन्तर्ज्ञेय बनकर आये हैं, अत परमार्थसे वे प्रदेशोसे शून्य है, क्योंकि प्रदेशोसे
शून्य हैं तो भी भगवान्के ज्ञानमे पृथक्-पृथक् ही प्रतिभासित होते है।।१६॥

कृतावतारानितरेतर सदा सतश्च सत्तां च चकाशतः समम्। विचिन्वतस्ते परितः सनातनं विभाति सामान्यविशेषसौहृदम् ॥ १७॥

१ भावे क्त प्रत्यय द्रव्यस्य विखण्डितानि द्रव्यविखण्डितानि द्रव्याशा इति यावत् ।

अन्वयार्थ—(इतरेतर) परस्पर सापेक्षरूपसे (कृतावतारान्) जिन्होने ज्ञानमे अवतरण किया है (च) और जो (सदा) निरन्तर (सत्ता चकाशत) अपनी-अपनी पृथक् सत्ताको प्रकाशित करते है ऐसे (सत) पदार्थोंको (सम) एकसाथ (परित) सब ओरसे (विचिन्वत) सचित करने-वाले-जाननेवाले (ते) आपका (सनातन) शाश्वत (मामान्यविशेषसीहृदम्) सामान्य और विशेप-का मैत्रीभाव (विभाति) सुशोभित होता है।

भावार्य—हे भगवन् । आपके केवलज्ञान और केवलदर्शन गुण अपनी-अपनी पृथक् सत्ता रखनेवाले समस्त पदार्थाको सामान्य तथा विशेषरूपसे एक साथ ग्रहण करते हैं इसलिये आपका यह सामान्य और विशेष सम्बन्धका मैत्रीभाव सदा सुशोमित रहता है। सामान्य विशेषकी अपेक्षा रखता है और विशेष सामान्यकी अपेक्षा रखता है, इस प्रकार दोनोको आप सापेक्षरूपसे विषय करते हैं।। १७।।

### ग्रुहुमिथः कारणकार्यभावतो विचित्ररूप परिणाममिश्रतः। समग्रभावास्तव देव पश्यतो वजत्यनन्ताः पुनरप्यनन्तताम्॥ १८॥

अन्वयार्थं—(देव) हे नाथ । (मिथ) परस्पर (कारणकार्यभावत) कारणकार्यभावसे (मुहु) वार-बार (विचित्ररूप) नाना प्रकारके (परिणाम) परिणमनको (इभ्रत) प्राप्त करनेवाले (समग्रभावा) समग्र पदार्थ (तव पश्यत) आप द्रष्टाके ज्ञानमे (अनन्ता अपि) अनन्त होकर भी (पुन अनन्तता) फिरसे अनन्तपनेको (व्रजन्ति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके ज्ञानमे प्रतिविम्बित होनेवाले पदार्थ यद्यपि स्वय अनन्त हैं तथापि वे प्रतिसमय होनेवाले परिणमनोको अपेक्षा और भी अधिक अनन्त हो जाते हैं। यह परिणमन कार्यकारणभावसे होता है। उत्तरपर्यायको उत्पत्तिमे पूर्वपर्याय कारण है और उत्तरपर्याय कार्य। कार्यकारणको यह श्रृद्धला सदा चलती रहती है। 'अनन्त पदार्थ फिर भी अनन्तताको प्राप्त होते हैं' इसकी एक विवक्षा यह भी जान पडती है कि आपके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ कालको अपेक्षा अनन्तताको प्राप्त हैं, क्योंकि आपके ज्ञानमे आये हुए पदार्थ अनन्त काल तक यथावत् प्रतिभासित होते रहते हैं। तात्पर्य यह हैं कि आप अनन्त पदर्थोंकी अनन्त पर्यायोको एक साथ जानते हैं। १८॥

## अनन्तशो द्रव्यमिहार्थपर्ययैविंदारित व्यञ्जनपर्ययैरिप । स्वरूपसत्ताभरगाढयन्त्रित सम समग्रं स्फुटताम्रुपैति ते ॥ १९ ॥

अन्ययार्थ—हे भगवन् । (इह) इस लोकमे जो (अर्थपर्यये ) अर्थपर्यायो (अपि) और (व्यञ्जनपर्यये ) व्यञ्जनपर्यायोके द्वारा (अनन्तका ) अनन्तवार (विदारित) भेदको प्राप्त है तथा (स्वरूपसत्ताभरगाढयन्त्रित) स्वरूपकी सत्ताके समूहसे अत्यन्त युक्त है अर्थात् अर्थपर्याय और व्यञ्जनपर्यायोसे अनन्तवार विदीर्ण होनेपर भी जो अपने अस्तित्वको नही छोडता है ऐसा (समग्र द्रव्य) सम्पूर्ण द्रव्य (ते) आपके ज्ञानमे (सम) एक साथ (स्फुटता) स्पष्टताको (उपैति) प्राप्त होता है।

भावार्थ-द्रव्यके गुणाशोमे जो परिणमन होता है उसे अर्थपर्याय कहते हैं और द्रव्यके प्रदेशोमे जो परिणमन होता है उसे व्यञ्जनपर्याय कहते हैं। ससारका प्रत्येक द्रव्य, इन अनन्त

अर्थपर्यायो तथा व्यञ्जनपर्यायोका पुञ्ज है। हे भगवन्। इन दोनो प्रकारकी पर्यायोसे युक्त द्रव्य आपके ज्ञानमे स्पष्ट झलक रहा है। यद्यपि द्रव्यमे उक्त पर्यायोकी अपेक्षा प्रतिसमय भेद होता रहता है तथापि वह अपने स्वरूपकी सत्तासे कभी च्युत नहीं होता है।। १९।।

# न्यपोहितुं द्रन्यमलं न पर्यया न पर्ययान्द्रन्यमपि न्यपोहते। त्यजेद् भिदां स्कन्धगतो न पुद्रलो न सत्पृथग्द्रन्यगमेकतां त्यजेत्।। २०॥

अन्वयार्थ—(पर्यया) पर्यायें (द्रव्य) द्रव्यको (व्यपोहितु) छोडनेके लिए (अल न) समर्थं नहीं हैं और (द्रव्यमिप) द्रव्य भी (पर्ययान्) पर्यायोको (न व्यपोहते) नहीं छोडता है। (स्कन्धगत) स्कन्धरूपताको प्राप्त हुआ पुद्गल (भिदा) भेदको (न त्यजेत्) नहीं छोडता है और (पृथक्द्व्यग सत्) पृथक्-पृथक् द्रव्योमे रहनेवाला सत् (एकता) एकरूपताको (न त्यजेत्) नहीं छोडता है।

भावार्थ—यह सिद्धान्त है कि द्रव्य, पर्यायसे रहित और पर्याय, द्रव्यसे रहित नहीं होता है। प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय किसी न किसी पर्यायसे युक्त रहता है और उस समय उस पर्यायसे तन्मय रहता है। पुद्गल द्रव्यके दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध। इनमें अणु द्रव्य है और स्कन्ध उसकी पर्याय है। दो या दोसे अधिक मिले हुए अणुओको स्कन्ध कहते हैं। यतश्च स्कन्ध पर्याय है अत वह अणुरूप द्रव्यको छोडनेमें असमर्थ है। यही कारण है कि पुद्गल स्कन्चरूप होता हुआ भी अणुरूप होनेसे भेदको नहीं छोडता है और सत् स्वभावसे अभेदको विषय करनेवाला होनेसे एक है। वह यद्यपि पृथक्-पृथक् द्रव्योमे व्याप्त होनेसे अनेकरूप प्रतीत होता है, परन्तु स्वकीय सामान्यग्राही स्वभावसे एकरूप है। यहाँ एक और अनेक इन दो विरोधी धर्मोका अनेकान्तकी पद्धितसे समन्वय किया गया है।। २०॥

# अभेदभेदप्रतिपत्तिदुर्गमे महत्यगाधाद्भुततत्त्ववर्गनि । समग्रसीमारखलनादनाकुलास्तवैव विष्वग् विचरन्ति दृष्टयः ॥ २१ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (अभेदभेदप्रतिपत्तिदुर्गमे) अभेद और भेदज्ञानसे दुर्गम (महित) वहुत भारी (अगाधाद्भुततत्त्ववर्त्मनि) अगाध तथा आश्चर्यकारी तत्त्वके मार्गमे (समग्रसीमास्खल-नात्) समस्त सीमामे स्खलित न होनेसे (अनाकुला) आकुलतारहित—निर्बाध (तव एव) आपकी ही (दृष्टय) दृष्टियाँ (विष्वग्) सब ओर (विचरन्ति) विचरण करती हैं।

भावार्थं—सामान्यकी अपेक्षा तत्त्व अभेदरूप है और विशेषकी अपेक्षा भेदरूप है। अथवा गुण और गुणीमे प्रदेशभेद न होनेसे अभेदरूप है और सज्ञा सख्या लक्षण आदिकी अपेक्षा भेदरूप है। भेद और अभेद इन दो विरोधी धर्मोंके कारण तत्त्वका मार्गं अन्य लोगोंके लिए दुर्गम हो गया है, परन्तु हे भगवन्। आपकी अनेकान्तदृष्टियाँ वस्तुतत्त्वकी समस्त सीमाओमे निर्वाध होकर विचरती है।। २१।।

अभिन्नभिन्नस्थितमर्थमण्डलं समक्षमालोकयतः सदाऽखिलम् । स्फुटस्तवात्मायमभिन्नसन्मयोऽप्यनन्तपर्यायविभिन्नवैभवः ॥ २२ ॥

१ पज्जयविजुद दन्व दन्वविजुत्ता य पज्जया णित्थ । दोण्ह अणण्णभूद भाव समया पर्खविति ॥ १२ ॥---पचास्तिकाय स्राप्त

अन्वयार्थं—(अभिन्नभिन्नस्थित) अभिन्न और भिन्नरूपसे स्थित (अखिल) समस्त (अर्थ-मण्डलं) पदार्थ समूहका (सदा) सर्वदा (समक्षम्) प्रत्यक्षरूपसे (आलोकयत) अवलोकन करनेवाले (तव) आपका (अयम् आत्मा) यह आत्मा (स्फुट) स्पष्ट अनुभवमे आनेवाला (अभिन्नसन्मय) अपि) अभेद सदूप होता हुआ भी (अनन्तपर्यायविभिन्नवैभव) अनन्त पर्यायोके भेदरूप वैभवसे सम्पन्न है।

भावार्य — हे भगवन् । ससारके समस्त पदार्थं लोकाकाशमे एकक्षेत्रावगाहरूपसे स्थित होनेके कारण अथवा गुण गुणीमे अमेद होनेसे यद्यपि अभिन्न स्थित कहे जाते हैं तथापि अपनी-अपनी पृथक्सत्तासे युक्त होनेके कारण अथवा गुण गुणीमे भेद होनेसे सब भिन्न-भिन्न स्थित भी हैं। इन सब पदार्थोंको आप सदा प्रत्यक्ष देखते हैं। अन्य पदार्थं ही नही, आपकी आत्मा भी अभिन्न और भिन्नरूपसे स्थित है। अभिन्न तो इसलिए है कि वह अपनेसे अभिन्न रहनेवाले सत्ता गुणसे तन्मय है और भिन्न इसलिए है कि वह काल क्रससे होनेवाली अनन्त पर्यायोंके वैभवसे सहित है। तात्पर्य यह है कि सत्तासामान्यकी अपेक्षा अभिन्न है और पर्यायदृष्टिसे भिन्न है। यहाँ भिन्न और अभिन्न इन दो परस्पर विरोधी दृष्टियोका समन्वय किया गया है।। २२।।

#### अनाकुलत्वादिभिरात्मलक्षणैः सुखादिरूपा निजवस्तुहेतवः। तवैककालं विलसन्ति पुष्कलाः प्रगन्भवोधज्वलिता विभूतयः॥ २३॥

अन्तयार्थं — जो (अनाकुलत्वादिभि ) अनाकुलता आदि (आत्मलक्षणे ) अपने लक्षणोसे (सुखादिरूपा ) सुखादिरूप हैं, (निजवस्तुहेतव ) आत्मोपलिषके कारण हैं, (पुष्कल ) अपने आपमे परिपूर्ण हैं तथा (प्रगल्भबोधज्वलिता ) पूर्णज्ञान—केवलज्ञानसे प्रकाशमान हैं ऐसी -(तव) आपकी (विभूतय ) अनन्त चतुष्टयरूप विभूतियाँ (एककाल) एक कालमे—एकसाथ (विलसन्ति) सुशो-भित हो रही हैं।

भावार्यं—अनाकुलता सुखका लक्षण है, स्वपरावभासनता—निजपरको प्रकाशित करना ज्ञानका लक्षण है, आत्माका अवलोकन होना दर्शनका लक्षण है और समस्त गुणोको स्वस्वरूपमें स्थिर रखना वीर्यंका लक्षण है। इस प्रकार अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्त वीर्यं आपकी प्रमुख विभूतियाँ है। ये सब विभूतियाँ आत्मतत्त्वकी उपलब्धिमें कारण हैं अर्थात् इनके माध्यमसे ही अन्य जीव आत्माका अस्तित्व स्वीकृत करते हैं। इन उपयुंक्त विभूतियों अनन्त ज्ञान ही एक ऐसी विभूति है जो दीपकके समान स्वपरप्रकाशी होनेसे अपने साथ अन्य विभूतियोंके अस्तित्वको भी प्रकाशित करती है। २३॥

# समस्तमन्तरच बहिरच वैभवं निमग्नम्रन्मग्निमदं विभासयन् । त्वमुच्छलन्नैव पिधीयसे परैरनन्तविज्ञानघनौघघस्मर ॥ २४ ॥

अन्वयार्थं—(निमग्न) आत्माश्रित होनेसे स्वरूपमे निमग्न और (उन्मग्न) पराश्रित होनेसे समवसरणमे स्थित (इद) इस (समस्तम्) सम्पूर्णं (अन्तश्च बंहिश्च वैभव) अनन्त चतुष्टयरूप अन्तरङ्ग और अष्ट प्रातिहार्यरूप बहिरङ्ग वैभवको (विभासयन्) प्रकाशित करनेवाले तथा (अनन्तविज्ञानधनौधधस्मर) अनन्त विज्ञानके द्वारा मेधसमूहरूप आवरकको नष्ट करनेवाले (त्वम्) आप (उच्छलन्) उदित होते हुए (परे) अन्य पदार्थोंके द्वारा (नैव पिधोयसे) आच्छादित नहीं होते हैं।

भावार्थ — जिस प्रकार उदित होते हुए सूर्यं चन्द्रमा आदिको मेघ आदि आच्छादित कर लेते है उस तरह आपको कोई भी परपदार्थ आच्छादित नहीं कर सकता है। उसका कारण भी यह है कि आपने अपने अनन्त ज्ञानके द्वारा समस्त आवरण करनेवाले पदार्थोंको प्रभावहीन कर दिया है। परपदार्थोंका प्रभाव क्षायोपशमिक ज्ञानपर ही पडता है क्षायिक अनन्त ज्ञानपर नही। आप अनन्त चतुष्टयरूप जिस अन्तरङ्ग वैभवको प्रकट कर रहे है वह एक आत्माश्रित होनेसे निमग्न कहा जाता है और अष्ट प्रातिहार्यरूप जिस बहिरङ्ग वैभवको प्रकट कर रहे है वह समवसरणमे स्थित होने तथा सबकी दृष्टिमे आनेसे उन्मग्न कहलाता है। २४।।

# नितान्तमिद्धेन तपोविशोषितं तथा प्रभो मां ज्वलयस्व तेजसा। यथैप मां त्वां सकलं चराचरं प्रधर्ष्य विष्वग् ज्वलयन् ज्वलाम्यहम्।।२५॥ .

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे स्वामिन् । (तपीविशोषित) तपके द्वारा सुखाये हुए (मा) मुझे (नितान्तम्) अत्यन्त (इद्धेन) देदीप्यमान (तेजसा) तेजके द्वारा (तथा) उस प्रकार (ज्वलयस्व) प्रज्वलित करो (यथा) जिस प्रकार (एषोऽह) यह मैं (मा) अपने आपको (त्वा) आपको और (सकल) समस्त (चराचर) चराचर विश्वको (प्रधष्यं) रगडकर (ज्वलयन्) प्रज्वलित करता हुआ (विष्वग्) सब ओरसे (ज्वलामि) प्रज्वलित होने लग्।

भावार्य है भगवन् । तपश्चरणके द्वारा मैने अपने आपको खूब सुखाया है, राग-द्वेषादिकी आर्द्रताको नष्टकर उसे एकदम शुष्क कर दिया है अत इसे आप केवलज्ञानरूप देदीप्यमान तेजके द्वारा प्रज्वलित कर दीजिये जिससे मैं स्वय प्रज्वलित हो जाऊँ और अपनी ज्वालासे सकल विश्वको प्रज्वलित कर सकू ॥ २५॥

#### वंशस्थवृत्तम्

## क्रियेकमूल भवमूलमुल्वणं क्रियामयेन क्रिययेव निघ्नता। क्रियाकलापः सकलः किल त्वया समुच्छलच्छीलमरेण शीलितः ॥ १॥

अन्वयार्थं—(क्रियेकमूल) जो मिध्याप्रवृत्तिरूप क्रियाका प्रधान—मूल कारण है ऐसे (उल्वण) बहुत भारी (भवमूल) ससारके मूलकारणरूप मिथ्याभावको (क्रिययेव) सम्यक्त्वपूर्वक होनेवाली चारित्ररूप क्रियाके द्वारा ही (निघ्नता) नष्ट करनेवाले, (क्रियामयेन) सम्यक्चारिश्ररूप क्रियासे तन्मय तथा (समुच्छलच्छीलभरेण) बढते हुए शीलसमूहसे युक्त (त्वया) आपके द्वारा (किल) निच्चयसे (सकल) सम्पूर्ण (क्रियाकलाप) क्रियाओका समूह (शीलित) उत्तम शील—सत्स्वभावसे युक्त किया गया है।

भावार्यं — हे भगवन् । ससारका मूलकारण मिथ्याभाव् है क्योंकि नवीन कर्मबन्ध होनेके जितने प्रत्यय कारण आगममे बतलाये गये है उनमे मिथ्यात्वकी ही प्रधानता है, सबसे प्रथम कारण वहीं है तथा यह मिथ्याभाव ही मिथ्याक्रियाओका — हिंसादिरूप पांपपरिणतिये का कारण है। मिथ्यात्वके कालमे इस जीवकी रुचि शुद्ध आत्मतत्त्वसे हटकर विषयोकी ओर प्रवृत्त होती है। ऐसे इस मिथ्याभावको आपने तपश्चरणरूप क्रियाके द्वारा ही नष्ट किया है। तपश्चरणरूप क्रियासे आप तन्मय हैं तथा आपका शुद्धात्मस्वरूप शीलका समूह निरन्तर छलकता रहता है। निश्चयसे आपने समस्त क्रियाओंके समूहको शीलसे युक्त किया है अर्थात् आपकी जितनी क्रियाएँ हैं उन सबको आपने शुद्धात्मस्वरूपकी रमणतारूप शीलसे युक्त किया है।।१।।

#### अमन्दिनवेंदपरेण चेतसा समग्रभोगान् प्रविद्याय निःस्पृहः । तपोऽनले जुह्वदिह स्वजीवित बभौ भवअशकुत्रुहली भवान् ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—(अमन्दिनर्वेदभरेण) उत्कट वैराग्यमे तत्पर (चेतसा) चित्तके द्वारा (समग्रभोगान्) समस्त भोगोको (प्रविहाय) अच्छी तरह छोडकर जो (नि स्पृह) नि स्पृह—निदानकी आकाक्षासे रिहत थे, जो (इह) इस जगत्मे (स्वजीवित) अपने जीवनको (तपोऽनले) तपरूपी अग्निमे (जुह्नत्) होम रहे थे तथा जो (भवभ्रशकुत्हली) ससारको नष्ट करनेकी उत्सुकतासे युक्त थे ऐसे (भवान्) आप (बभौ) अत्यन्त सुशोभित हुए थे।

भावार्थ—संवेग—ससारसे भय और निर्वेद—वैराग्यसे युक्त होकर आपने समस्त भोगोका पूर्ण त्याग किया और उस त्यागके फलस्वरूप किसी सासारिक पदार्थकी इच्छा नहीं की। आपने अपना समस्त जीवन तपकी आगमें होम दिया क्योंकि आप ससारको नष्ट करनेके लिए उत्सुक थे। परमार्थसे ससारका नाश नहीं कर सकता है जो नि स्पृह होकर तपश्चरण करता है। ससारके अन्य तपस्वी, सतान, घन तथा परलोककी साधनाके लिए तपश्चरण करते है परन्तु हे जिनेन्द्र। आपका तपश्चरण जन्मजरारूपी रोगोको छोडनेकी भावनासे हुआ।। २।।

# भवस्य पन्थानमनादिवाहितं विहाय सद्यः शिववर्ग वाहयन् । विभो पराष्ट्रत्य विदूरमन्तर कथंचनाध्यानमवाप्तवानिस ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे नाथ । (अनादिवाहित) जिसपर अनादिकालसे चलते आये ऐसे (भवस्य पन्थान) ससारके मार्गको (सद्य) शीघ्र ही (विहाय) छोडकर जो (शिववर्त्म वाहयन्) मोक्षमार्गको चलाने लगे ऐसे आप (विदूर अन्तर) बहुत भारी दूरीको पारकर (कथचन) किसी तरह (अध्वान) मार्गको (अवासवान् असि) प्राप्त हुए है।

भावार्थ—मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र ये संसारके मार्ग हैं इस मार्गपर यह जीव अनादिकालसे चला आ रहा है। जब ससार सागरका तट अत्यन्त निकट रह जाता है तब यह जीव रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गको प्राप्त होता है। हे भगवन्। आपने अपने अनन्त पुरुषार्थसे ससारश्रमणका लम्बा मार्ग पार कर किसी तरह मोक्षमार्गको प्राप्त किया है और मोक्षमार्गके प्राप्त होते ही आप परीतससार हो गये हैं ॥३॥

### अधृष्यधैर्यं विरहन्तमेकक महीयसि ब्रह्मपथे निराक्तलम्। अधर्षयन्नेव (न्नैव) भवन्तमुद्धता मनागपि क्रूरकषायदस्यवः॥ ४॥

अन्वयार्थ—(अधृष्यधेय) जिनका धेर्य अधृष्य था—तिरस्कारके अयोग्य था, जो (महीयिस) अत्यन्त श्रेष्ठ (ब्रह्मपथे) मोक्षमार्गमे (एकक) अकेले ही (विहरन्त) विहार कर रहे थे तथा जो (निराकुलम्) आकुलतासे रहित थे ऐसे (भवन्तम्) आपको (उद्धता) अत्यन्त उद्दण्ड (क्रूरकषाय-दस्यव) दुष्ट कषायरूपी चोर (मनागिप) किंचिद् भी (नैव अधर्षयन्) तिरस्कृत नही कर सके थे धौस नही दिखा सके थे।

भावार्थ — मार्गमे एकाकी चलनेवाले व्यक्तिको दुष्ट चोर पीडित करते हैं परन्तु श्रेष्ठतम मोक्षमार्गमे आप निराकुलतासे सहित एकाकी ही चले, कषायरूपी उद्दण्ड चोर आपका कुछ भी विघात करनेमे समर्थ नही हुए ॥४॥

# ैतपोभिरध्यात्मविशुद्धिवर्द्धनैः प्रसद्य कर्माणि भरेण पाचयन् । ग्रहुर्मुहुः पूरितरेचितान्तरा भवानकर्षीत् प्रवलोदयावलीः ॥ ५ ॥

अन्तयार्थ—(भवान्) आपने (अध्यात्मिविशुद्धिवर्द्धने ) अन्तरङ्गकी विशुद्धिको वढानेवाले (तपोभि ) तपोंके द्वारा (प्रसह्य) हठपूर्वक (भरेण) अधिकमात्रामे (कर्माण) अशुभ कर्मोको (पाचयन्) निर्जीर्ण करते हुए (प्रबलोदयावली ) कर्मीकी प्रबल उदयावलियोको (मुहुर्मुहु ) बार-बार उदयावलीसे बाह्य कर्मनिषेकोसे पूरित करके निर्जीर्ण (अकार्षीत्) किया ।

भावार्थं — जिनागममे तपके बाह्य और अन्तरङ्ग इस प्रकार दो भेद कहे है। अनशन-ऊनोदर आदि बाह्य तप कहलाते हैं और प्रायश्चित्त विनय आदि अन्तरङ्ग तप कहलाते हैं। बाह्य तपका प्रयोजन अन्तरङ्गकी शुद्धिको बढाना है। तपश्चरणके कालमे जबतक शुभ रागका

श्वपत्यवित्तोत्तरलोकतृष्णया तपस्विन केचन कर्म कुर्वते ।
 भवान् पुनर्जन्मजराजिहासया त्रयी प्रवृत्ति समधीरवारुणत् ॥—स्वयभूस्तोत्र

२ बाह्य तपो दुश्चरमाचरँस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपस परिवृहणार्थम् । ध्यान निरस्य कलुपद्वयमुत्तरस्मिन् ध्यानद्वये ववृतिपेऽतिशयोपपन्ने ॥—स्वयभूस्तोत्र

जोर रहता है तबतक उससे शुभास्रव और शुभ वन्ध होता है। परन्तु विशुद्धिका वेग वढते हुए जब शुभ रागका अश समाप्त होकर शुद्धोपयोगको दशामे वृद्धि होने लगती है तव वह तप मवर और निर्जराका कारण हो जाता है। कुळ तपश्चरण अविपाक निर्जराका प्रमुख कारण है। हे भगवन्। मुनि अवस्थामे आपने यह सब वार वार किया था। अविपाक निर्जराके समय आपने उदयावलीसे बाह्य निषेकोको उदयमे लाकर निर्जीण किया था।

#### त्वमुच्छिखात्रस्वितिकधारया रजः क्षयश्रेणिकृताधिरोहणः। अखिण्डतोत्साहहठावघट्टनैः कपायवर्ष्माक्षपयः प्रतिक्षणम्।। ६।।

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (क्षयश्रेणिकृताधिरोहण ) क्षपकश्रेणीपर आरोहण करनेवाले (त्वम्) आपने (उच्छिखाप्रस्वलितैकधारया) अत्यन्त तीक्ष्ण तथा कभी स्वलित न होनेवाली धारासे (अखण्डितोत्साहहठावघट्टने ) अखण्ड उत्साहसे युक्त सुदृढ प्रहारोंके द्वारा (कपायवर्ष्मं रज ) कपायरूप कर्मरजको (प्रतिक्षणम्) प्रत्येक क्षण—प्रति समय (अक्षपय) नष्ट किया था ।

भावार्यं — हे नाथ । मुनि अवस्थामे आपने क्षपकश्रेणी माढकर शुक्लध्यानरूपी खड़कों तीचणधाराके प्रवल प्रहारोसे कवायरूप कर्मरजका प्रतिसमय क्षय किया था। सप्तम गुणस्थानके बाद दो श्रेणियाँ होती हैं, एक उपशमश्रेणी और दूसरी क्षपकश्रेणी। उपशम श्रेणीवाला जीव शुक्लध्यानके प्रभावसे चारित्र मोहनीयकमंके भेदस्वरूप सज्वलन क्रोध मान माया और लोम कवायका उपशम करता है और क्षपकश्रेणीवाला उपर्युक्त कपायोका क्षय करता है। उपशमश्रेणीवाला दशम गुणस्थानके अन्तमे सपूर्ण चारित्र मोहका उपशम कर ग्यारहवें गुणस्थानमे जाता है और अन्तर्महूर्तके अनन्तर वहाँसे गिरकर पुन नीचे आता है, परन्तु क्षपकश्रेणीवाला जीव, दशम गुणस्थानके अन्तमे समस्त मोह कर्मका क्षय कर बारहवें गुणस्थानको प्राप्त होता है तथा वहाँ शुक्लध्यानके द्वितीय मेदसे ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय तथा नामकर्मको तेरह प्रकृतियोका क्षय कर केवलज्ञान प्राप्त करता है। अब वह पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशाको प्राप्त होता है।।६।।

# उपर्युपर्यच्यवसायमालया विशुष्य वैराग्यविभृतिसम्मुखः। कषायसघड्टननिष्ठुरो भवानपातयद्वादरस्रक्ष्मिकिष्टिकाः॥ ७॥

अन्वयार्थं—(उपर्युपरि) ऊपर-ऊपर बढती हुई (अध्यवसायमालया) ध्यानकी सन्तितिसे (विशुध्य) निर्मल होकर जो (वैराग्यविभूतिसम्मुख) वैराग्यरूपी विभूतिके सम्मुख हैं तथा (कषाय-सघट्टननिष्ठुर) कषायके नष्ट करनेमे अत्यन्त निर्दय हैं ऐसे (भवान्) आपने (बादरसूक्ष्मिकिट्टिका) बादर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टियोको (अपातयत्) नष्ट किया था।

भावार्थ—सज्वलनलोभके जो स्पर्धक अपेक्षाकृत तीव्र अनुभागशिक्तको रखते है वे बादर कृष्टि कहलाते हैं और जो उत्तरोत्तर सूच्मरूपताको प्राप्त हो चुकते हैं वे सूच्म कृष्टि कहे जाते हैं। नवम गुणस्थान तक इनकी बादर अवस्था रहती है और दशम गुणस्थानमे सूक्ष्म अवस्था रहती है। हे भगवन्। आपने इन दोनो कृष्टियोको नष्ट किया था और नप्ट करनेका कारण यह था कि आप पूर्ण वीतरागदशारूप विभूतिको प्राप्त करनेके लिए उत्सुक थे।।।।।

# समन्ततोऽनन्तगुणाभिरद्श्रतः प्रकाशशाली परिणम्य शुद्धिभिः । नितान्तस्क्ष्मीकृतरागरञ्जनो जिन क्षणात् क्षीणकपायतां गतः ॥ ८॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (समन्तत ) सब ओरसे (अनन्तगुणाभि ) अनन्त गुणी (शुद्धिभि ) शुद्धियोसे (परिणम्य) परिणमन कर जो (अद्भुत ) सितशय पूर्ण अवस्थाको प्राप्त हुए है (प्रकाशशालो) अन्त प्रकाश—वीतराग ज्ञानसे सुशोभित है तथा (नितान्तसूक्ष्मीकृतरागरञ्जन ) जिन्होने सज्वलनसम्बन्धी रागको अत्यन्त सूक्ष्म कर दिया है ऐसे आप (क्षणात्) क्षण भरमे (क्षीणकषायता गत ) क्षीणकषाय अवस्थाको प्राप्त हुए थे।

भावार्थ —हे भगवन् । आप दशम गुणस्थानमे सूक्ष्मसाम्पराय अवस्थाको प्राप्त हो बारहवें गुणस्थानमे आकर क्षीणकषाय अवस्थाको प्राप्त हुए । उस समय आप छद्मस्थ वीतराग दशासे सुशोभित थे और आपका ज्ञान रागकी लालिमासे रहित हो गया था ॥८॥

कषायनिष्पीडनलब्धसौष्ठवो व्यतीत (व्यतीत्य) काष्ठां जिन साम्परायिकीम् । म्पृशन्नपीर्यापथमन्तमुज्ज्वलस्त्वमस्खलः स्थित्यनुभागबन्धनः ॥ ९ ।

अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र ! (कषायनिष्पीडनलब्धसौष्ठव ) कषायके सर्वथा नष्ट हो जानेसे जिन्हे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हुई है, (साम्परायिकीस्) साम्परायिक आस्रव सम्बन्धी (काष्ठा) सीमाको (व्यतीत्य) व्यतीत कर जो (अन्त ईर्यापथम्) अन्तिम ईर्यापथ आस्रवको (स्पृशन्) प्राप्त हुए हैं तथा जो कषाय सम्बन्धी कलुषताके नष्ट हो जानेसे (उज्वल) निर्मल हुए है ऐसे (त्वम्) आप (स्थित्यनुभागवन्धत) स्थिति और अनुभाग बन्धसे (अस्खल) रहित हुए थे।

भावार्थं—आस्रवके दो मेद है—एक साम्परायिक और दूसरा ईर्यापथ। जिस आस्रवसे प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग ये चारो बन्ध होते हैं उसे साम्परायिक आस्रव कहते हैं और जिस आस्रवसे स्थिति और अनुभागबन्ध छूटकर मात्र प्रकृति तथा प्रदेशबन्ध होते हैं उसे ईर्यापथ आस्रव कहते हैं। योगके निमित्तसे प्रकृति और प्रदेशवन्ध होते हैं तथा कषायके निमित्तसे स्थिति और अनुभागबन्ध होते हैं। दशम गुणस्थान तक योग और कषाय दोनो रहते हैं इसिल्ये वहाँ तक साम्परायिक आस्रव होता है तथा ग्यारहवेंसे तेरहवें गुणस्थान तक मात्र योग रहता है इसिल्य इन गुणस्थानोमे ईर्यापथ आस्रव होता है। हे भगवन्। क्षीणकषाय गुणस्थानमे आनेपर आपका साम्परायिक आस्रव तो छूट गया मात्र सातावेदनीयका ईर्यापथ आस्रव शेष रह गया।।९।।

शनैः समृद्धन्यवसायसम्पदा क्रमात् समासन्नशिवस्य ते सतः । वभृवुरुनमृष्टकलङ्ककरमलाः प्रफुल्लहर्षोत्कलिका मनोभ्रवः ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—(शर्न ) धीरे-धीरे (क्रमात्) क्रमसे (समृद्धव्यवसायसम्पदा) पूर्ण उद्योगरूप सम्पत्तिके द्वारा (समासन्निश्ववस्य) जिन्होने मुक्तिको निकट कर लिया है तथा जो (सत ) अतिशय प्रशस्त है ऐसे (ते) आपकी (मनोभुव) चित्तरूपी भूमियाँ (उन्मृष्टकलङ्क्षकश्मला) जिनकी पापरूपी कालिमा नष्ट हो गई थी और (प्रफुल्लहर्षोत्कलिका) जिनमे हर्षरूप उत्कृष्ट कलियाँ खिल रही थी ऐसी (वभूव) हो गई थी।

भावार्थ—हे भगवन् । क्षीणकषाय गुणस्थानमे पहुँचनेपर आपने एकत्ववितर्क शुकल-ध्यानरूप पुरुषार्थसे मोक्षपर्यायको अत्यन्त निकट कर लिया । क्योंकि क्षीणकषाय गुणस्थानके बाद जीवन्मुक्त अवस्था—अरहन्त अवस्था प्राप्त करनेमे अन्तर्मृहूर्तसे अधिक विलम्ब नही लगता और पूर्ण मुक्त अवस्था प्राप्त करनेमे देशोनकोटिवर्षपूर्वसे अधिक समय नही लगता । उस समय आप अन्तरात्माकी उत्कृष्ट सीमाको प्राप्त हो चुकते हैं तथा अन्तर्मृहूर्तके अनन्तर नियमसे परमात्मा पदको प्राप्त करते हैं । आपके हृदयकी समस्त कालिमा—राग-द्वेपजनित मिलनता नष्ट हो जाती है और वह वीतराग परमानन्दकी प्रफुल्ल किल्योसे सुवासित हो जाता है । तात्पर्य यह है कि क्षणभरमे अनन्त सुखका पात्र हो जाता है ॥ १०॥

# समामृतानन्दभरेण पीडिते भवन्मनःकुड्मलके स्फुटत्यति । विगाह्य लीलाग्रुदियाय केवल स्फुटैकविश्वोदरदीपकार्चिपः ॥ ११॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (भवन्मन कुड्मलके) आपके मनरू कलीके (समामृतानन्दभरेण) समतासुधारूप आनन्दके भारसे (पीडिते) पीडित होकर (अतिस्फुटित) अत्यन्त विकसित होनेपर (स्फुटेकविश्वोदरदीपकाचिप) लोकालोकरूप समस्त विश्वके मध्यमे प्रज्वलित दीपक सम्बन्धी ज्वालाकी (लीलाम्) लीला—शोभाको (विगाह्य) प्राप्त कर (केवलम्) केवलज्ञान (त्रदियाय) उत्पन्न हुआ।

मावार्थ—जिस प्रकार पराग या केसर आदिके भारसे पीडित होनेपर कमलकी कली खिल उठती है उसी प्रकार समतामृतरूप आनन्दके भारसे आपके हृदयकमलकी कली खिल उठी तथा उसी समय आपके वह केवलज्ञान उत्पन्न हुआ जो कि समस्त लोकालोकरूप घरके मध्यमे प्रज्विलत होनेवाले दीपककी ज्वालाके समान जान पहता था ॥ ११ ॥

### स्वयं प्रबुद्धाखिलवास्तवस्थितिः समस्तकर्तृत्वनिरुत्सुको भवन् । चिदेकधातूपचयप्रपश्चितः समस्तविज्ञानघनो भवानभृत् ॥ १२॥

अन्वयार्थ—उस समय (भवान्) आप (स्वय) अपने आप (प्रवृद्धािखलवास्तविस्थिति ) जिन्होने समस्त पदार्थोंकी वास्तविक स्थितिको जान लिया है तथा जो (समस्तकर्तृत्विनिरुत्सुक ) समस्त पदार्थोंके कर्तृत्वसे निरुत्सुक—उदासीन हैं ऐसे (भवन्) होते हुए (चिदेकधात्पचयप्रपञ्चित ) एक चैतन्यरूप धातुकी वृद्धिसे विस्तृत और (समस्तविज्ञानधन ) सब ओरसे विज्ञानधन—केवल-ज्ञानसे परिपूर्ण (अभृत्) थे।

भावार्थ—है भगवन् । केवलज्ञान होनेपर आप स्वय किसी अन्य पदार्थकी सहायताके बिना ही समस्त पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपको जानने लगे थे। मोहके निकल जानेके कारण आप किन्ही अन्य पदार्थोंके कर्तृत्वके प्रति निरुत्सुक हो गये थे अर्थात् 'मैं किसी पदार्थको करूँ' इस प्रकारके कर्तृत्वभावसे छूट गये थे। राग-द्वेषादि विकारोसे रहित एक चैतन्य—ज्ञानदर्शनस्वभावसे परिपूर्ण और अनन्तानन्त अविभागअतिच्छेदोसे सहित केवलज्ञानसे तन्मय थे। तात्पर्य यह है कि आप कर्म और कर्मफलचेतनासे रहित होकर एक ज्ञान-चेतनारूप ही हुए थे॥ १२॥

ततो गलत्यायुषि कर्म पेलवं स्खलद्धाहिःशेषमशेषयन् भवान् । अवाप सिद्धत्वमनन्तमद्भुतं विशुद्धवोधोद्धतधाम्नि निश्चलः ॥ १३॥

अन्वयार्थं—(तत) तदन्तर (आयुषि गलित) आयु कर्मके क्षीण होनेपर (स्खलद्वहि.-शेष) निर्जीणं होनेसे बाकी बचे हुए (पेलव) शक्तिहीन (कर्म) कर्मोंको (अशेषयन्) समाप्त करते हुए (भवान्) आप (अनन्त) कभी नष्ट न होनेवाले तथा (अद्भुत) आश्चर्यकारक (सिद्धत्वम्) सिद्धपदको (अवाप) प्राप्त हुए और (विशुद्धबोधोद्धतधाम्नि) विशुद्ध ज्ञानरूपी उत्तुङ्ग भवनमे (निश्चल) स्थिर (अभूत्) हो गये।

भावार्थं—अनादि कालसे यद्यपि आत्माके साथ कर्मोंका सम्बन्ध हो रहा है तथापि आत्माका एक भी प्रदेश, न कर्मरूप हुआ है और न कर्म, आत्मारूप हुआ है। तात्पर्य यह है कि अनादि सयोग होनेपर भी दोनो द्रव्य पृथक्-पृथक् है। तेरहवें गुणस्थानमे पहुँचनेके बाद आपने केवल- ज्ञानको प्राप्त किया, उस केवलज्ञानके द्वारा लोकालोकको जाना। पश्चात् जब आयु समाप्त होनेको हुई तब अयोग केवलीनामक चौदहवें गुणस्थानमे प्रवेश कर आपने व्युपरत क्रियानिर्वात नामक चतुर्थं शुक्लध्यानके द्वारा उपान्त समयमे बहत्तर और अन्त समयमे तेरह इस प्रकार पचासी कर्म प्रकृतियोका क्षय कर आश्चर्यंकारक सिद्धपद प्राप्त किया और अनन्तानन्त काल- के लिये निर्मल ज्ञानरूपी उतुङ्ग भवनमे स्थित हो गये।। १३।।

## चिदेकधातोरिप ते समग्रतामनन्तवीर्यादिगुणाः प्रचिक्ररे । न जातुचिद्द्रव्यमिहैकपर्ययं विभक्तिं वस्तुत्वमृतेऽन्यपर्ययैः ॥ १४ ॥

अन्वयार्थं—(चिदेकधातो अपि ते) एक चैतन्य धातुरूप होनेपर भी आपकी (समग्रता) पूर्णताको (अनन्तवीर्यादिगुणा) अनन्त वीर्य आदि गुणोने किया था, क्योकि (इह) इस जगत्मे (द्रव्य) द्रव्य (वस्तुत्व ऋते) अपने वस्तुत्वको छोडकर (अन्यपर्यये) अन्य द्रव्यकी पर्यायोंके साथ (जातुचित्) कभी भी (एकपर्यंयं) एकरूपताको (न बिभित्त) नही धारण करता है।

भावार्थ—हे भगवन् । यद्यपि आप एक चैतन्य घातुमात्र है, उसके साथ लगे हुए द्रव्यक्मं, मावकर्म और नोकर्मरूप अन्य पदार्थ सदाके लिए नष्ट हो गये है तथापि अनन्तवीर्य आदि गुणोसे आप परिपूर्ण हैं। क्योंकि अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्यकी पर्यायोंके साथ कभी एकरूपताको घारण नहीं करता। वस्तुका स्वभाव ही ऐसा है कि ससारमें सब पदार्थ एक दूसरेसे मिले रहनेपर भी अपने-अपने गुण और पर्यायोको घारण करते हैं, अन्य द्रव्यसम्बन्धी गुण और पर्यायोके साथ एकरूपता-को कभी प्राप्त नहीं होते।।१४।।

# स्ववीर्यसाचिन्यबलाद् गरीयसीं स्वधर्ममालामखिलां विलोकयन्। अनन्तधर्मोद्धतमाल(न्य)धारिणीं जगत्त्रयीमेव भवानलोकयत्॥ १५॥

अन्वयार्थं—(स्ववीर्यसाचिव्यवलात्) अपने वीर्यंकी सहायताके बलसे (गरीयसीम्) अत्यन्त श्रेष्ठ तथा (अखिला) सम्पूर्णं (स्वधर्ममाला) स्वकीय धर्मोकी सन्तितको (विलोकयन्) देखते हुए (भवान्) आपने (अनन्तधर्मोद्धतमाल(ल्य)धारिणी) अनन्त धर्मोकी उत्कृष्ट मालाको धारण करने-वाले (जगत्त्रयी) तीनो लोकोको ही (अलोकयत्) देख लिया।

भावार्थं —सिद्ध भगवान्मे जो अनन्त वीर्यं नामका गुण है उसकी सहायतासे वे ज्ञान दर्शन आदि अनन्तगुणोकी सन्तितको घारण करते है तथा केवलज्ञानके द्वारा अपने अनन्त गुणोको ल०-१०

जानते हुए वे अनन्त धर्मोसे युक्त तीनो लोकोको ही जानते हैं, यहाँ आपकी आत्मज्ञतामे ही सर्व-ज्ञताका समावेश किया गया है ॥ १५ ॥

# 

अन्वयार्थ—(त्रिकालिबस्पूर्जंदनन्तपर्ययप्रपञ्चसकीर्णसमस्तवस्तुभि) कालत्रयमे उत्पन्न होनेवाली अनन्त पर्यायोंके समूहसे युक्त समस्त वस्तुओंके साथ (समव्यक्ति) एक साथ व्यक्त हुए (एककेवल) एक केवलज्ञानरूप (भवन्) होते हुए (भवान्) आप (किल) निश्चयसे (अनन्तत्वम्) अनन्तरूपताको (स्वय उपागत) स्वय प्राप्त हुए हैं।

भावार्थ—ससारके प्रत्येक पदार्थ अपनी तीन काल सम्बन्धी अनन्त पर्यायोंके समूहसे व्याप्त हैं। वही पदार्थ केवलज्ञानमे उसकी स्वच्छता गुणके कारण एक साथ प्रतिविम्बित होते हैं। अतः जिस प्रकार एक ही दर्पण, अपने उदरमे प्रतिविम्बित नाना पदार्थोंके कारण अनेकरूपताको प्राप्त होता है उसी प्रकार आपका केवलज्ञान भी अपने भीतर प्रतिविम्बित अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा अनन्तरूपताको प्राप्त हुआ है। हे भगवन् । यत आप अनन्तरूपताको प्राप्त हुए केवलज्ञानसे तन्मय हैं अत आप भी अनन्तरूपताको प्राप्त हुए है। यहाँ अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा एक केवलज्ञानकी अनन्तरूपता और उससे तन्मय होनेके कारण भगवान्की अनन्तरूपताका वर्णन किया गया है।।१६॥

#### यदत्र किश्चित्सकलेऽर्थमण्डले विवर्तते वत्स्यीत वृत्तमेव वा । समग्रमप्येकपदे तदुद्गतं त्विय स्वय ज्योतिषि देव भासते ॥ १७ ॥

अन्वयार्थं—(देव) हे भगवन् । (अत्र) इस (सकले) समस्त् (अर्थमण्डले) पदार्थंसमूहमे (यत् किञ्चित्) जो कुछ (विवर्तते) हो रहा है (वरस्यंति) आगे होगा (वा) अथवा (वृत्तमेव) पहले हो चुका है (तत्समग्र अपि) वह सभी (ज्योतिषि) ज्योति —केवलज्ञान 'स्वरूप (त्विप) आपमे (स्वय) अपने आप (एकपदे) एक साथ (उद्गत) प्रतिबिम्बित होता हुआ (भासते) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थ—हे देव । गुण गुणीमे अभेद विवक्षाके कारण आप स्वय केवलज्ञानरूप हैं। केवल-ज्ञानका ऐसा स्वभाव है कि उसमे तीन लोक और तीन कालसम्बन्धी पदार्थीका परिणमन दर्पणके समान एक साथ प्रतिबिम्बित होता है। यह भगवान्के सर्वज्ञस्वभावका वर्णन है।।१७॥

#### निवृत्ततृष्णस्य जगच्चराचरं व्यवस्यतस्तेऽस्खलदात्मविक्रमम् । परात्परावृत्य चिद्शवस्त्वयि स्वभावसौहित्यभराद् झडन्त्यमी ॥ १८ ॥

अन्त्रयार्थं—(अस्खलदात्मिविक्रमम्) जिस प्रकार स्वय निजका पराक्रम स्वलित नही हो उस प्रकार (चराचर) चर अचररूप समस्त (जगत्) जगत्को (निवृत्ततृष्णस्य) तृष्णा रहित होकर (व्यवस्यत ) जाननेवाले (ते) आपकी (अमी) ये (चिदशव ) चैतन्यकी किरणें (स्वभावसीहित्यभरात्) स्वाभाविक तृष्तिके समूहसे (परात्) पर पदार्थींसे (परावृत्य) दूर हटकर (त्विय) आपमे (झडन्ति) झलझला रही हैं—सुशोभित हो रही हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । यद्यपि आप निवृत्ततृष्ण है—िकसी अन्य पदार्थको जाननेकी आपकी इच्छा नही है तथापि ज्ञानगुणको निर्मलताके कारण आप चराचर विश्वको जानते हैं। समस्त विश्वको जानते समय आप अपने अनन्तवीर्यसे सम्पन्न रहते है—उसे किसी प्रकार छोडते नही हैं। आपको ये चैतन्य स्वभावकी किरणें पर पदार्थोंसे हटकर अन्तरात्मामे ही सुशोभित हो रही है और उसका कारण यह है कि उन ज्ञानरिश्मयोको बाहरकी ओर ले जानेवाला आपका मोहजन्य विकार नष्ट हो चुका है अत वे स्वभावमे ही स्थिर हो रही है। यहाँ 'बिहर्जेयके ज्ञानत्वको गौण कर' अन्तर्जेयके ज्ञातृत्वको प्रकट किया गया है।।१८।।

# अनन्तसामान्यगभीरसारणीभरेण सिञ्चन् स्वविशेषवीरुघः। त्वमात्मनात्मानमनन्यगोचरं समग्रमेवान्वसवस्त्रिकालगम्।। १९॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अनन्तसामान्यगभीरसारणीभरेण) अनन्त सामान्य केवलदर्शनरूपी गहरी नहरके समूहसे (स्वविशेषवीरुध) अपने विशेषरूप—केवलज्ञानरूप लताओको (सिञ्चन्) सीचनेवाले (त्वस्) आपने (अनन्यगोचर) जो दूसरेके द्वारा न जाना जा सके ऐसे (त्रिकालग) तीन कालसम्बन्धी (समग्रमेव) सम्पूर्ण ही (आत्मान) आत्माको (आत्मना) अपने आपके द्वारा (अन्वभव.) अनुभूत किया है।

भावार्थ—हे भगवन् । अरहन्त अवस्थामे आप, अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञानके स्वामी हो गये। यद्यपि चेतना गुणका दर्शन और ज्ञानरूप परिणमन अनादिसे चला आ रहा था पर वह क्षायोपशमिक दर्शन और क्षायोपशमिक ज्ञानरूप परिणमन हो जाता है। क्षायिक दर्शनको केवलदर्शन और क्षायिक ज्ञानरूप परिणमन हो जाता है। क्षायिक दर्शनको केवलदर्शन और क्षायिक ज्ञानको केवलज्ञान कहते है। क्षायोपशमिक दर्शन और क्षायोपशमिक ज्ञानकी प्रवृत्ति कमसे होती थी पर क्षायिक दर्शन और क्षायिक ज्ञानकी प्रवृत्ति युगपत् होती है। आप इन दोनो परिणतियोंके द्वारा त्रिकाल सम्बन्धी अनन्तानन्त पर्यायोंसे सहित अपनी आत्माको स्वयं जानने देखने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं तथा उनका ज्ञेय आपने अपनी आत्माको ही बनाया है। आपकी इस आत्मज्ञतामे ही व्यवहारनयकी विषयभूत सर्वज्ञता अन्तिनिहित है।।१९॥

# अनन्तशः खण्डितमात्मनो महः प्रपिण्डयन्नात्ममिहिम्नि निर्भरम् । त्वमात्मनि च्यापृतशक्तिरुन्मिषन्ननेकघात्मानिमम विपश्यसि ॥ २०॥

अनन्त भेदोमे (खण्डित) विभक्त (आत्मनो मह) आत्मज्योतिरूप केवलज्ञानको (निर्भरम्) पूर्णं रूपसे (आत्ममिहिम्नि) आत्माकी मिह्मामे (प्रिपण्डयन्) सकोचित कर रहे है तथा, (आत्मिन) अपने आपमे (व्यापृतशक्ति) जिनका अनन्तबल व्यापार कर रहा है ऐसे (त्वम्) आप (इम) इस (उन्मिषन्ननेकधात्मान) अनेकरूपताको प्राप्त आत्माको (विपश्यसि) विशिष्टरूपसे देखते हैं—जानते हैं।

भावार्य —व्यवहारनयसे अनन्त ज्ञेयोको जाननेकी अपेक्षा जो केवलज्ञान अनन्तरूपताको प्राप्त हो रहा था निश्चयनयसे वही केवलज्ञान एक आत्माको जाननेके कारण एकरूपताको प्राप्त

हो जाता है। इसी प्रकार व्यवहारनयसे जो अनन्त वीर्य अनन्त गुणोका धारक होनेसे अनन्तरूपता-को प्राप्त हो रहा था वही एक अखण्ड आत्माके आश्रित होनेसे एकरूपताको प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार व्यवहारनयसे यह आत्मा यद्यपि अनेकरूप है तथापि निश्चयनयसे एक अखण्ड द्रव्य है। हे भगवन्। आपने अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनका रुक्ष्य इसी एक अखण्ड आत्माको बनाया है।। २०।।

# प्रमातृमेयाद्यविभिन्नवैभवं प्रमैकमात्र जिन भावमाश्रितः। अगाधगम्भीरनिजांशुमालिनीं मनागपि स्वां न जहासि तीक्ष्णताम्॥ २१॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे कर्मशत्रुओं विजेता (अगाधगम्भीर) हे अगाव गाम्भीर्यसे युक्त । (प्रमातृमेयाद्यविभिन्नवैभव) प्रमाता और प्रमेय आदिके भेदसे जिसका वैभव अखण्डित है ऐसे (प्रमेकमात्र) प्रमितिमात्र (भाव) भावको (आश्रित) प्राप्त हुए (त्वम्) आप (निजाशुमालिनीं) आत्मिकरणोसे युक्त (स्वा) स्वकीय (तीक्षणताम्) तीच्णताको पदार्थ ग्रहणकी पदुताको (मनागिप)

रञ्चमात्र भी (न जहासि) नही छोडते है।

भावार्य — जाननेवालेको प्रमाता, जानने योग्य पदार्थको मेय अथवा प्रमेय और जाननेरूप कियाको प्रमा या प्रमिति कहते हैं। प्रारम्भिक अवस्थामे इन तीनोका विकल्प रहता है, परन्तु निर्विकल्प दशामे पहुँचनेपर यह सब विकल्प समाप्त होकर एक प्रमा या प्रमिति ही शेष रह जाती है। हे जिनेन्द्र! आप इसी निर्विकल्प अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। आपका ज्ञान अगाध है तथा कषायजन्य चञ्चलताका अभाव हो जानेसे आप अत्यन्त गम्भीर है अर्थात् आपको यह इच्छा नही है कि हम अमुक पदार्थको जाने, परन्तु फिर भी पदार्थोंको ग्रहण करनेमे जो आपकी तीक्षणता—पदुता है उसका आप रञ्चमात्र भी त्याग नही करते हैं पूर्ण तत्परताके साथ समस्त पदार्थोंको ग्रहण करते हैं — जानते हैं। आपको इस पदुताका कारण यह है कि वह स्वय आत्मज्ञानरूप किरणोसे सुयुक्त है।।२१॥

# अनन्तरूपस्पृधि शान्ततेजसि स्फुटौजसि प्रस्फुटतस्तवात्मनि । चिदेकतासङ्गलिताः स्फुरन्त्यमुः समन्ततीक्ष्णानुभवाः स्वशक्तयः ॥ २२ ॥

अन्वयार्थं—(अनन्तरूपस्पृशि) अनन्त पदार्थोंको स्पर्श करनेवाले-जाननेवाले, (शान्ततेजिसि) शान्त तेजिसे मुक्त और (स्फुटौजिसि) प्रकट प्रभावसे सिंहत (आत्मिनि) शुद्ध आत्मतत्त्वके विषयमे (प्रस्फुटत तव) अत्यन्त स्पष्टताको प्राप्त होनेवाले आपकी (चिदेकतासङ्कालिता) चैतन्यकी एकतासे सिंहत तथा (समन्ततीक्ष्णानुभवा) सब ओरसे तीक्ष्ण अनुभवसे युक्त (अमू) ये (स्वशक्तय) अपनी शक्तियाँ (स्फुरन्ति) प्रकट हो रही हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । लोकालोकावमासी केवलज्ञानके हो जानेसे आपकी आत्मा अनन्त-पदार्थोंके स्वरूपको जाननेवाली है, कषायजनित कलुषता और चव्चलताके नष्ट हो जानेसे उसका तेज अत्यन्त शान्त है तथा उसका प्रताप इतना लोकोत्तर है कि शत इन्द्रोका समूह उसकी वन्दना करता है। इस उपर्युक्त आत्मा विषयमे ज्यो ही आप प्रकटताको प्राप्त हुए अर्थात् आपकी ऐसी परिणति हुई त्यो ही आपमे ऐसी अनन्त शक्तियाँ प्रकट हो गईं जो चैतन्यतत्त्वको एकतासे सन्द्रलिता हैं—एक चैतन्यरूप हैं तथा जिनका सब और स्पष्ट अनुभव होता रहता है।।२२।।

# अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवाननन्तमात्मानमिमं विघट्टयन् । प्रचण्डसंघट्टहरुफुटत्स्फुटस्वशक्तिचक्रः स्वयमीश भासते ॥ २३ ॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । जो (इह) इस जगत्मे (अनन्तिवज्ञान) अनन्त-केवलज्ञानसे सिहत (इमम्) इस (अनन्त) अन्तातीत—अविनाशी (आत्मान) आत्माको (आत्मना) अपने आपके द्वारा (विघट्टयन्) विघट्टित कर रहे हैं—पुन-पुन. उसी एकका अवलम्बन ले रहे हैं तथा इसके फलस्वरूप (प्रचण्डसघट्टहरुस्फुटत्स्वशितचक्र) उस तीव्र सघट्टन-स्वरूपावलम्बनके कारण जिनकी आत्म शिवतयोका समूह हर्रपूर्वक प्रकट हो रहा है ऐसे आप (स्वय) अपने आप (भासते) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्यं —परमार्थसे आत्मा अनन्त शिन्तयोका पुञ्ज है, परन्तु कर्माच्छादित होनेके कारण उसकी वे अनन्त शिन्तयाँ अनुभवमे नही आती है। जब उसमे आत्म पुरुषार्थसे अनन्त-केवलज्ञान प्रकट होता है तब उसकी वे शिन्तयाँ हठ पूर्वक स्वय प्रकट हो जाती हैं। हे स्वामिन्। आपकी ये सब शिन्तयाँ हठात् प्रकट हो गई है अत आप अतिशयरूपसे सुशोभित हो रहे हैं।। २३।।

## स्वरूपगुप्तस्य निराकुलात्मनः परानपेक्षस्य तवोल्लसन्त्यमुः । सुनिर्भरम्वानुभवैकगोचरा निरन्तरानन्दपरम्परास्रजः ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (स्वरूपगुप्तस्य) आत्मस्वरूपसे सुरिक्षत, (निराकुलात्मन) आकुलतासे रिहत तथा (परानपेक्षस्य) परकी अपेक्षासे शून्य (तव) आपकी (अमू) ये (सुनिर्भर-स्वानुभवकगोचरा) अत्यन्त उत्कट आत्मानुभवके अद्वितीय विषयभूत (निरन्तरानन्दपरम्परास्रज) निरन्तर सुख सन्तितिकी मालाएँ (उल्लसन्ति) उल्लस्ति होती हैं—सुशोभित होती हैं।

भावार्थ—ससारदशामे यह जीव आत्माकी अनन्त सामर्थ्यसे अपरिचित होनेके कारण आत्मरक्षाके 'लिए बाह्य पदार्थोंका सयोग मिलानेका उद्यम करता है और उसके न मिलनेपर आकुल रहता है—दु खी होता है कि मेरे पास रक्षाके कुछ भी साधन नही हैं। इस प्रकार निरन्तर पर सापेक्ष रहता है—अन्य पदार्थोंकी आकाड्क्षा करता रहता है परन्तु हे भगवन् । आप आत्माकी अनन्त सामर्थ्यसे सुपरिचित हैं अत स्वरूपगुप्त हैं अपने ज्ञानदर्शन स्वरूपको ही अपनी सुरक्षाका साधन मानते है इसीलिए आपकी सब आकुलताएँ नष्ट हो गई हैं तथा आप पूर्णं क्पसे पर निरपेक्ष हो चुके है। ससारी जीवका इन्द्रियजन्य आनन्द, पर सापेक्ष होनेके कारण पराधीन, बाधासहित और बीच-बीचमे व्युच्छिन्न—नष्ट होता रहता है, परन्तु आपका आत्मोत्य आनन्द निरन्तर है—व्यवधानसे रहित है, एक बार प्रकट होनेपर उसमे कभी अन्तर—व्यवधान नही पड़ता है तथा उसका आपको निरन्तर अनुभव होता रहता है। यहाँ अनन्त सुखको लक्ष्य कर भगवान्का स्तवन किया गया है।।२४॥

प्रसह्य मां भावनयाऽनया भवान् विश्वन्नयः पिण्डमिवाग्निरुत्कटः । करोति नाद्यापि यदेकचिन्मय गुणो निजोऽय जिंदमा ममैव सः ॥ २५ ॥ अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अय पिण्ड विशन्) लोहपिण्डके भीतर प्रवेश करनेवाली (उत्कट

१ 'सपर वाघासहिय विच्छिण्ण इदियेहि ज लद्ध'--प्रवचनसार।

अग्निरिव) प्रचण्ड अग्निके समान (भवान्) आप (अनया भावनया) इस भावनाके द्वारा (प्रसद्य) हठात्-वलपूर्वक (मा विश्वन्) मेरे भीतर प्रविष्ट होते हुए मुझे (अद्यापि) आज भो (यत्) जो (एकचिन्मय) एक चैतन्यरूप (न करोति) नहीं कर रहे हैं (अयं) यह (ममैव) मेरा ही (स.) वह (निज जिंडमागुण) निजी जढता—अज्ञानतारूप गुण है।

भावार्य—जिस प्रकार प्रचण्ड अग्नि लोहिपण्डिक भीतर प्रवेश कर उसे अग्निरूप कर लेती है उसी प्रकार इस भावना—स्तुतिक माध्यमसे आपको भी मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपनेरूप एक-चिन्मय—ज्ञाता द्रष्टा स्वभावसे तन्मय कर लेना चाहिए था पर आपने आज तक मुझे अपनेरूप नहीं किया है इसमें आपकी उपेक्षा नहीं किन्तु मेरी जडता ही कारण है। आपकी स्तुतिका निमित्त मिलनेपर भी मैं आपके समान वीतराग—सर्वज्ञ नहीं बन सका, इसमें मेरे उपादानकी अनुकूलताका न होना ही प्रमुख कारण है। १९५॥

# अय भवद्बोघसुधैकसीकरो ममाद्य मात्रा परिणामकाङ्क्षिणः। क्रमेण सघुक्षितबोघतेजसा ममैव पेयस्य (पेयस्स-) कलो भवानिष ॥ ५ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (अय) यह (भवद्बोधसुधैकसीकर) आपके ज्ञानामृतका एक कण (परिणामकाड्क्षिण) किसी अच्छे परिपाककी इच्छा करनेवाले (मम) मेरे लिए (अद्य) आज (मात्रा) औषधिकी मात्राके समान है। इस मात्राके द्वारा (क्रमेण) क्रमसे (सध्वक्षित्तबोधनेजसा) जिसका ज्ञानरूप तेज वृद्धिको प्राप्त हुआ है एसे (ममैव) मेरे ही द्वारा (सकलोऽपि भवान्) आप सपूर्णरूपसे (पेय॰) पान करने योग्य हो रहे है।

भावार्थ — जिस प्रकार कोई निर्बल मनुष्य उत्कृष्ट औषधिकी मात्राका सेवनकर क्रम-क्रम से अपनी शिक्तको बढाता हुआ बहुत अधिक पदार्थोंका सेवन करनेमे समर्थं हो जाता है उसी प्रकार में भी ससार भ्रमणरूपी रोगसे अत्यन्त निर्बल होकर उसकी निवृत्तिरूपी परिणामकी इच्छा करता था। निरन्तर मेरी इच्छा रहती थी कि इस रोगसे किसी प्रकार निवृत्त हो सकू। अन्तिम अवस्थामे मुझे आपके ज्ञानामृतका एक कण मिल गया अर्थात् श्रुतज्ञानके द्वारा मुझे यह बोघ हो गया कि वीतराग जिनेन्द्रदेवकी शरण ग्रहण करनेसे यह भवभ्रमणरूपी रोग नष्ट हो सकता है। इस ज्ञानामृतके एक कणने मेरे लिए वही कार्य किया जो मरणोन्मुख मनुष्यके लिये किसी उत्तम औषधकी मात्रा करती है। इस मात्राके प्रभावसे मेरे ज्ञानकी सामर्थ्य क्रमश बढने लगी और अ।ज इस स्थितिमे हू कि आप सपूर्णरूपसे मेरे अनुभवके विषय हो रहे है—आपका स्वरूप जाननेकी सामर्थ्य मुझमे आ गई है।। ५।।

# अनारतं बोधरसायन पिबन्नखण्डितान्तर्बोहरङ्गसयमः। ध्रुव भविष्यामि समः स्वय त्वया न साध्यते किं हि गृहीतसयमैः॥ ६॥

अन्वयार्थ—हे प्रभो । जो (अनारत) निरन्तर (बोधरसायन) सम्यग्ज्ञानरूपी रसायनका (पिबन्) पान करता है तथा जिसका (अखण्डितान्तर्बहिरङ्गमयम) अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सयम खण्डित नहीं हुआ है ऐसा मैं (ध्रुव) निश्चित ही (स्वय) अपने आप (त्वया सम) आपके समान (भविष्यामि) हो जाऊगा। सो ठीक ही है (हि) क्योंकि (गृहीतसयमें) सयमको धारण करनेवाले मनुष्योंके द्वारा (किं न साध्यते) क्या नहीं सिद्ध कर लिया जाता ? अर्थात् सभी कुछ सिद्ध कर लिया जाता है।

भावार्य—जिस प्रकार उत्तम रसायनका सेवन करनेवाला और कुपथ्य सेवनसे दूरवर्ती मनुष्य निश्चय ही नीरोग हो जाता है उसी प्रकार निरन्तर ज्ञानरूपी रसायनका सेवन करनेवाला तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सयमकी निर्दोष साधनासे विषय कपायरूप कुपथ्यसे दूरवर्ती मैं निश्चित ही नीरोग हो जाऊगा। हे भगवन् । मैं आपके ही समान भवभ्रमणरूपी रोगसे निर्मुक हो जाऊगा। वास्तवमे सयमकी महिमा अद्भुत है ॥ ६॥

## व्यतीतसक्येष्दिपि शक्त्यरक्षया स्थितस्य मे सयमलव्धिघामसु । सदा गुणश्रेणिशिखामणिश्रित विभो कियद्द्रमिदं पद तव ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ-(विभो) हे भगवान् । (शक्त्यरक्षया) अपनी शक्तिकी न्यूनतासे (व्यतीतसख्येषु सयमलिब्धामसु) असख्यात सयमलिब्धके स्थानोमे (स्थितस्य मे) स्थित रहनेवाले मेरे लिये

## कियत्स्फुटं किञ्चिदनादिसंवृत कियज्ज्वलत् किञ्चिदतीव निर्वृतम् । क्रियत् स्पृशत् किञ्चिदसंस्पृशन्मम त्वयीश तेजः करुणं विषीदति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । (कियत् स्फुट) जो कितना ही प्रकट है (किञ्चित् अनादि-सवृतम्) कितना ही अनादिकालसे आच्छादित है (कियज्ज्वलत्) कितना ही प्रकाशमान है (किञ्चित् अतीविनवृत्तम्) कितना ही अत्यन्त बुझा हुआ है—अप्रकाशमान है (कियत् स्पृशत्) कितना ही स्पर्श कर रहा है—पदार्थोंको जान रहा है और (किञ्चित् असस्पृशन्) कितना ही नही स्पर्श कर रहा है—पदार्थोंको नही जान रहा है ऐसा (मम) मेरा (तेज) तेज-ज्ञान (त्विय) आपके विषयमे (करण 'यथा स्यात् तथा') करुणरूपसे (विषीदित) विषाद युक्त हो रहा है।

भावार्थं—हे नाथ । आपका स्तवन करनेके लिये उद्यत अपने ज्ञानकी सामर्थ्यंका जब विचार करता हूँ तब मुझे बहुत विषाद होता है, क्योंकि मेरा यह ज्ञान ससारवर्धक विषयकषायके कार्योंमे कुछ प्रकट है परन्तु ससारसागरसे पार करानेवाले वीतरागतावर्धक कार्योंमे अनादिसे आच्छादित हो रहा है—उनकी ओर उसका लक्ष्य भी नहीं जाता है, भोगोपभोगकी सामग्रीके सचित करनेमे कुछ देदीप्यमान है परन्तु त्यागमागंमें अत्यन्त बुझा हुआ है—निश्चेष्ट है, पूर्वबद्ध कर्मोंका मन्दोदग्र होनेपर कुछ पदार्थोंका आस्तव और बन्धमागंका स्पर्ध करता है—उन्हें जानता है, परन्तु आत्मकल्याणकारी सबर और निर्जराके मार्गको स्पर्ध नहीं करता—उन्हें जानता भी नहीं है। इस प्रकार मेरा यह ज्ञान बहुत करुणापूर्ण स्थितिमे है—आपकी करुणाका पात्र है अत आप मेरे ज्ञानको केवलज्ञानरूपमें परिणत कीजिये, जिससे उस अनन्त ज्ञानके माध्यमसे मैं आपके अनन्त गुणोका स्तवन कर सकू ॥ ३॥

#### प्रलाप(प्रहाय)विश्व सकल वलाद् भवान्मम स्वयं प्रक्षरितोऽतिवत्सलः । पिपासितोऽत्यन्तमबोधदुर्बलः क्षमेत पातुं कियदीश मादृशः॥'४॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे नाथ । (अतिवत्सल) अत्यन्त स्नेहसे परिपूर्ण (भंवान्) आप (वलात्) बलपूर्वक (सकल विश्व प्रलाप [प्रहाय]) सकल विश्वको छोडकर (स्वय) अपने आप (मम) मेरे अपर (प्रक्षरित) अमृत वर्षा कर रहे हैं परन्तु (अबोघदुर्बल) अज्ञानसे दुर्बलताको प्राप्त हुआ (मादृश) मेरे समान प्राणी (अत्यन्त पिपासितोऽपि सन्) अत्यन्त प्यासा होनेपर भी (कियत्) कितना (पातु) पीनेके लिए (क्षमेत) समर्थं हो सकता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप स्वय—िकसीको प्रेरणाके विना ही अत्यन्त वत्सल होनेके कारण मुझ पामरपर अमृत वर्षा कर रहे हैं परन्तु मैं अनादि अज्ञानसे इतना दुवंल हो रहा हूँ कि पिपा-सातुर होनेपर भी उस अमृतको ग्रहण करनेमे समर्थ नही हो सक रहा हूँ । जिस प्रकार स्वच्छ जलसे भरी हुई नदी वह रही हो, परन्तु कोई अज्ञानी प्याससे पीडित होनेपर भी अज्ञानवश नदीके जलको ग्रहण न कर रहा हो तो इसमे नदीका अपराध नही है किन्तु उसी अज्ञानीका अपराध है । इसी प्रकार आपके उपदेशामृतकी धारा प्रवाहित हो रही है, परन्तु मैं अज्ञानवश उस धारामे अवगाहन नही कर पा रहा हूँ यह विषादका विषय है ॥४॥

# अयं भवद्बोधसुधैकसीकरो ममाद्य मात्रा परिणामकाङ्क्षिणः। क्रमेण सघुक्षितबोघतेजसा ममैव पेयस्य (पेयस्स-) कलो भवानिष ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अय) यह (भवद्बोघसुधैकसीकर) आपके ज्ञानामृतका एक कण (परिणामकाड्क्षिण) किसी अच्छे परिपाककी इच्छा करनेवाले (मम) मेरे लिए (अद्य) आज (मात्रा) औषिघकी मात्राके समान है। इस मात्राके द्वारा (क्रमेण) क्रमसे (सधुक्षित्तबोध-तेजसा) जिसका ज्ञानरूप तेज वृद्धिको प्राप्त हुआ है एसे (ममैव) मेरे ही द्वारा (सकलोऽपि भवान्) आप सपूर्णरूपसे (पेय) पान करने योग्य हो रहे हैं।

भावार्थ — जिस प्रकार कोई निबंल मनुष्य उत्कृष्ट औषिकी मात्राका सेवनकर क्रम-क्रम से अपनी शक्तिको बढाता हुआ बहुत अधिक पदार्थोंका सेवन करनेमे समर्थ हो जाता है उसी प्रकार मैं भी ससार भ्रमणरूपी रोगसे अत्यन्त निबंल होकर उसकी निवृत्तिरूपी परिणामकी इच्छा करता था। निरन्तर मेरी इच्छा रहती थी कि इस रोगसे किसी प्रकार निवृत्त हो सकू। अन्तिम अवस्थामे मुझे आपके ज्ञानामृतका एक कण मिल गया अर्थात् श्रुतज्ञानके द्वारा मुझे यह बोध हो गया कि वीतराग जिनेन्द्रदेवकी शरण ग्रहण करनेसे यह भवभ्रमणरूपी रोग नष्ट हो सकता है। इस ज्ञानामृतके एक कणने मेरे लिए वही कार्य किया जो मरणोन्सुख मनुष्यके लिये किसी उत्तम औषधकी मात्रा करती है। इस मात्राके प्रभावसे मेरे ज्ञानकी सामर्थ्य क्रमश बढने लगी और आज इस स्थितिमे हू कि आप सपूर्णरूपसे मेरे अनुभवके विषय हो रहे हैं— आपका स्वरूप जाननेकी सामर्थ्य मुझमे आ गई है।। ५।।

# अनारत बोधरसायनं पिबन्नखिण्डतान्तर्बिहरङ्गसयमः। ध्रुव भविष्यामि समः स्वय त्वया न साध्यते किं हि गृहीतसयमैः॥ ६॥

अन्वयार्थ—हे प्रभो । जो (अनारत) निरन्तर (बोधरसायन) सम्यग्ज्ञानरूपी रसायनका (पिबन्) पान करता है तथा जिसका (अखण्डितान्तर्बोहरङ्गमयम) अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सयम खण्डित नही हुआ है ऐसा मैं (ध्रुव) निश्चित ही (स्वय) अपने आप (त्वया सम) आपके समान (भविष्यामि) हो जाऊगा। सो ठीक ही है (हि) क्योंकि (गृहीतसयमें) सयमको धारण करनेवाले मनुष्योंके द्वारा (किं न साध्यते) क्या नहीं सिद्ध कर लिया जाता ? अर्थात् सभी कुछ सिद्ध कर लिया जाता है।

भावार्थं—जिस प्रकार उत्तम रसायनका सेवन करनेवाला और कुपथ्य सेवनसे दूरवर्ती मनुष्य निश्चय ही नीरोग हो जाता है उसी प्रकार निरन्तर ज्ञानरूपी रसायनका सेवन करनेवाला तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग सयमकी निर्दोष साधनासे विषय वपायरूप कुपथ्यसे दूरवर्ती मैं निश्चित ही नीरोग हो जाऊगा। हे भगवन्। मैं आपके ही समान भवभ्रमणरूपी रोगसे निर्मुक्त हो जाऊगा। वास्तवमे सयमकी महिमा अद्भुत है। ६॥

# च्यतीतसंख्येष्द्रिप शक्त्यरक्षया स्थितस्य मे सयमलव्घिधामसु । सदा गुणश्रेणिशिखामणिश्रित विभो कियद्द्रमिदं पदं तव ॥ ७ ॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे भगवान् । (शक्त्यरक्षया) अपनी शक्तिकी न्यूनतासे (व्यतीतसस्येषु सयमलिब्धधामसु) असस्यात सयमलिब्धके स्थानोमे (स्थितस्य मे) स्थित रहनेवाले मेरे लिये

(सदा) सर्वदा (गुणश्रे णिशिखामणिश्रित) गुणस्थानोकी श्रेणीके श्रेष्ठ स्थान-त्रयोदश गुणस्थान-सम्बन्धी (तव) आपका (इद पदम्) यह स्थान (कियद् दूरम्) कितना दूर है।

भावार्थ—यह भावनापरक स्तवन है। स्तवनकर्ता आत्माकी अनन्त शक्तिकी ओर लक्ष्य कर रहा है कि हे भगवन्। मैं अभी अपनी शक्तिकी न्यूनतासे सयमके असख्य लिव्धस्थानोमे ही स्थित हूँ उनके द्वारा साध्य पदमे स्थित नहीं हो सका हूँ, परन्तु आपकी शरण प्राप्त होनेसे मुझे यह विश्वास हो गया है कि मेरे लिये भी आपका पद प्राप्त हो सकता है। अब वह मेरे लिये दूर नहीं है। ७॥

# उपर्युपर्यूजितवीर्यसम्पदा विमो विभिन्दस्तव तत्त्वमसम्यहम् । अलब्धविज्ञानघनस्य योगिनो न बोधसौहित्यम्रुपैति मानसम् ॥ ८ ॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे नाथ । (अहम्) मै (उपर्युंपर्यूजितवीर्यसम्पदा) ऊपर ऊपर वृद्धि को प्राप्त हुई शक्तिरूप सम्पदाके द्वारा (तव) आपके (तत्व) यथार्थ स्वरूपका (विभिन्दन्) विदलेषण करनेवाला (अस्मि) हूँ, सो ठीक ही है क्योकि (अलब्धविज्ञानघनस्य) जिसे विज्ञानघन आत्माकी उपलब्धि नहीं हुई है ऐसे (योगिन) साधुका (मानसम्) मन (बोधसौहित्य) ज्ञान विषयक तृप्तिको (न उपैति) प्राप्त नहीं होता है।

भावार्थं—हे भगवन् । मैं अबतक अज्ञानके कारण क्षीण शिवत होनेसे आपके परमार्थं स्वरूपको नही समझ सका था, परन्तु जैसे जैसे मेरी आत्मशिवत बढती जाती है वैसे वैसे ही आपके परमार्थं स्वरूपको समझता जाता हूँ। परमार्थसे जियने विज्ञान घन-आत्मा प्राप्त नहीं किया है उसका मन ज्ञानके आश्रयसे होनेवाली तृष्तिको प्राप्त नहीं होता॥ ८॥

#### अजस्त्रमश्रान्तिविकधारया सुदारुणं देव मम व्यवस्यतः। स्वय जयन्त्युल्लसिताद्भृतोदयाः क्षणप्रहीणावरणा मनोभ्रवः॥ ९॥

अन्वयार्थ—(देव) हे देव (अजस्र) निरन्तर (अश्रान्तविवेकधारया) अविराम विवेककी धारासे (सुदारुण) अत्यन्त कठिन (व्यवस्यत ) उद्योग करनेवाले (मम) मेरी (मनोभुव ) मनरूपी भूमियाँ (स्वय) अपने आप (क्षणप्रहीणावरणा ) जिनके आवरण क्षणभरमे नष्ट हो गये हैं तथा (उल्लिसिताद्भुतोदया ) जिनमे आश्चर्यकारक अभ्युदय प्रकट हुए हैं ऐमी होती हुईं (जयन्ति) जयवन्त प्रवर्तती हैं—उत्कृष्टताको प्राप्त होती हैं।

१ 'असल्येयानि सयमस्यानानि कषायनिमित्तानि भवन्ति । तत्र सर्व्जधन्यानि लिब्धस्थानानि पुलाक-कषायकुशीलयो , तौ युगपटसल्येयानि स्थानानि गच्छत , तत प्लाको व्युच्छियते । कषायकुशील-स्ततोऽसल्येयानिष्टस्थानानि गच्छति एकाकी । तत कषायकुशीलप्रतिसेवनाकुशीलवकुशा युगपद-सल्येयानि स्थानानि गच्छन्ति, ततो वकुशो व्युच्छिद्यते । ततोऽप्यसल्येयानि स्थानानि गत्वा कपाय-कुशीलो व्युच्छिद्यते । अत कर्ष्यमप्तायस्थानानि निर्मन्य प्रतिपद्यते । सोऽप्यसल्येयानि स्थानानि गत्वा व्युच्छिद्यते । अत कर्ष्यमेक स्थान गत्वा निर्मन्यस्नातको निर्वाण प्राप्नोत्येतेषा सयमलिष्य-रचना गुणा भवनीति' । राजवालिक ११४७ ।

भावार्थ—हे भगवन् । औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यन्दर्शनके कालमे जो विवेक धारा—भेद विज्ञानको सन्तित उत्पन्न होती है वह तो अपनी-अपनी स्थिति पूर्ण होनेपर नष्ठ हो जाती है, परन्तु अब मुझे जो क्षायिक सम्यन्दर्शन हुआ है वह कभी नष्ट होनेवाला नही है अत उसके कालमे जो भेद विज्ञानकी धारा प्रकट हुई है वह निरन्तर विद्यमान रहनेवाली है उस विज्ञानको धारासे मैंने निश्चयकर लिया है कि मै एक ज्ञाता द्रष्टा स्वभाववाला स्वतन्त्र आत्माद्रव्य हूँ, नोकर्ग, द्रव्यकर्म और भावकर्म मेरी आत्मासे पृथक् हैं। अनादि कालसे इनक मेरी आत्माके साथ संयोग अथवा भावकर्मकी अपेक्षा क्षणिक तादात्म्य मम्बन्ध बन रहा है पर यह निश्चित है कि वह सदा रहनेवाला नही है। इस भेद विज्ञानसे मै शरीरादि पर पदार्थोंको छोडनेवे लिये पूर्ण कटिवद्ध हुआ हूँ—घोर तपश्चरणके द्वारा इस कार्यके लिये उद्यम कर रहा हूँ। तथा क्षपकश्रेणीमे आरूढ होकर कर्मोंके सेनानी मोहकर्मको जड-म्लसे नष्ट कर चुका हूँ। मोहकर्मवे नष्ट होते हो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म भी क्षणभरमे प्रक्षीण—सदाके लिये नष्ट हो चुके है। इनके नष्ट होते हो मेरी मनोभूमि—मेरी आत्मामे अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख ओर अनन्तवीर्य ये आह्वर्यकारक आत्माश्चित अतिशय प्रकट हुए है। तात्पर्य यह है कि आपकी स्तुति करनेवाला भक्त आपके सदृश हो जाता है। आहंत दर्शनकी ही यह विशेषता है कि वह भक्तको भी भगवान् वननेका अवसर देता है।।॥

### समामृतक्षालनगाढकर्मणा कपायकालुष्यमपास्य तत्समम्। ममाद्य सद्यः स्फुटनोधमण्डल प्रसद्य साक्षाद् मनतीश ते महः॥ १०॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् ! (समामृतक्षालनगाढकर्मणा) समताभावरूप अमृतके द्वारा अच्छी तरह प्रक्षालित करनेसे (कषायकालुष्य) कषायसम्बन्धी कलुषताको (अपास्य) नष्ट कर (तत्समम्) उसके नष्ट होनेके साथ ही (मम) मेरे (अद्य) आज (सद्य) शीत्र ही (स्फुटबोधमण्डल) स्पष्ट केवलज्ञानका समूह प्रकट हुआ है और उसके फलस्वरूप (प्रसह्य) बलपूर्वक (ते मह साक्षात् भवति) आपके तेजका साक्षात्कार हो रहा है।

भावार्थं—हे भगवन् । यद्यपि क्षायिक सम्यग्दर्शनके होनेसे मेरा ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो गया था तथापि चारित्रमोहके उदयमे होनेवाली कषायरूप कलुषतासे वह मिलत हो रहा था—उसमे इन्ट-अनिन्टका भाव उत्पन्न हो रहा था। परन्तु अब मै समताभावरूपी जलसे उस कलुषताको बिलकुल दूर कर चुका हूँ और उसके दूर करते ही अन्तर्मुहूर्तके भीतर मेरा वह ज्ञान केवल ज्ञानरूपमे परिणत हो गया है, केवलज्ञानरूप परिणत होते ही मुझे आपके तेजका अनुभव होने लगा है।

# त्वमात्मसात्म्यज्ञ चिदेकञ्चत्तितामशिश्रियः शोषितरागदुर्गदः। -परे तु रागज्वरसात्म्यलालसा विश्वन्ति बाला विषयान्विषोपमान्॥ ११॥

अन्वयार्थं—(आत्मसात्म्यज्ञ) हे आत्मस्वभावके ज्ञाता भगवन् । (ज्ञोषितरागदुर्गद ) जिन्होने रागरूपी दुष्ट रोगोका कोषण कर दिया है ऐसे (त्वस्) आपने (चिदेकवृत्तितास्) एक ज्ञानस्वभाव मे लीनताको (अशिश्रिय ) प्राप्त किया है (तु) किन्तु (रागज्वरसात्म्यलालसा ) रागरूपी ज्वरके साथ तादात्म्यकी इच्छा रखनेवाले (बाला ) अज्ञानी (परे) अन्य देव (विषोपमान्) विषतुल्य (विष-यान् विशन्ति) विषयोमे प्रवेश करते हैं।

भावार्थ—'राग, आत्माका विकारी भाव हैं' ऐसी दृढ श्रद्धा कर उसे नष्ट करनेका आपने प्रवल पृष्वार्थं किया और उस पुष्वार्थंके फलस्वरूप उस रागरूपी दु खदायक रोगको नप्ट कर आप पूर्ण वीतराग अवस्थाको प्राप्त हुए है। रागके सद्भावमे कदाचित् आपका उपयोग आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थोमे भी जाता था पर अब रागके नष्ट हो जानेपर वह एक चैतन्यपुञ्ज आत्मामे ही लीन हो रहा है। यह तो आप वीतंरागकी वात रही, परन्तु जो रागरूपी ज्वरके साथ तादात्म्यका अनुभव कर रहे है, जिनको यह श्रद्धा नहीं हुई है कि राग आत्माका विकारी भाव होनेसे हेय है वे अज्ञानी हरिहरादिक देव, विषतुल्य पञ्चेन्द्रियोके विषयोमे लीन हो रहे हैं। यहाँ सराग और वोतराग दशाके फलका वर्णन करते हुए आचार्योने जिनेन्द्रदेवका स्तवन किया है।।११॥

# कियत्कियत् सयमसीमवर्त्मान क्रियारतेनाप्यपराः क्रिया घ्नता । त्वयेदग्रुच्चण्डचिदेकविक्रमैः समस्तकर्तृत्वमपाकृत हठात् ॥ १२ ॥

अन्वयार्थं—(सयमसीमवर्त्मान) सयमसम्बन्धी सीमाके मार्ग मे (कियत् कियत्) कुछ कुछ (क्रियारतेनापि) घुभ क्रियाओमे रत होनेपर (अपरा क्रिया घ्नता) पापास्रवसम्बन्धी अन्य क्रियाओको (घ्नता) नष्ट करनेवाले (त्वया) आपने (उच्चण्डचिदेकविक्रमे ) अत्यधिक एक चैतन्यमात्र आत्माके आलम्बनसे (हठात्) हठपूर्वक (इद समस्तकर्तृत्व) इस समस्त कर्तृत्वभावको (अपाकृतस्) दूर किया है—नष्ट किया है।

भावार्थं — सयम घारण करनेपर यद्यपि आप चरणानुयोगमें प्रतिपादित सामायिक, स्वाघ्याय, समिति आदि शुभ क्रियाओको करते थे तथापि पापवर्धक क्रियाओसे सदा विमुख रहते थे। और शुभ क्रियाओको करते हुए भी आपका उपयोग एक आत्मस्वरूपमे ही स्थिर होता था। जैसे सामायिककी क्रिया करते समय आपका उपयोग अपने ज्ञाता-द्रष्टा स्वभावमे ही स्थिर होता था। हे भगवन् । इस आत्माश्रयी प्रवृत्तिके कारण आपने सब प्रकारका कर्तृत्व छोड दिया था। अर्थात् छठवें गुणस्थानमे प्रतिपादित शुभ क्रियाओके कदाचित् कर्ता होनेपर भी आप परमार्थसे उनके कर्ता नही थे, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अन्य क्रियाओसे हटकर एक चैतन्यस्वरूपमे ही लीन रहती थी।।१२॥

## अर्कतुंसवेदनधाम्नि सुस्थितः प्रसद्य पीत्वा सकल चराचरम्। त्वमेष्ट(त्वमेव)पश्यस्यनिश निरुत्सुकः स्वधातुपोषोपचितं निज वपुः॥ १३॥

अन्वयार्थ—जो (सकल चराचर) समस्त चर-अचर विश्वको (प्रसह्य) बलपूर्वक (पीत्वा) पीकर—अपने ज्ञानमे निमग्न कर (अकर्तृंसवेदनधाम्नि) कर्तृत्वके विकल्पसे रहित ज्ञानरूप धाममे (सुस्थित) अच्छी तरह स्थित है ऐसे (त्वमेव) आप ही (स्वधातुपोषोपचित) अनन्त शुभ सूक्ष्म आहारवर्गणाओके द्वारा पोषणको प्राप्त हुए (निज वपु) अपने परमौदारिक शरीरको (अनिश) निरन्तर (निरुत्सुक) उत्सुकतारहित होते हुए (पश्यिस) देखते है।

भावार्थ — यह जीवन्मुक्त सकल परमात्माकी स्तुति है। सकल परमात्मा केवलज्ञानसे विभूषित होते हैं और उनके उस केवलज्ञानमें समस्त चराचर विश्व दर्पणकी तरह झलकता है। राग-द्वेषके नष्ट हो जानेसे जिसका कर्तृत्व भाव नष्ट हो जाता है ऐसे ज्ञानमें वे लीन होते हैं। यद्यपि उनके कवलाहार नष्ट हो जाता है तथापि लाभान्तरायका क्षय हो जानेसे प्रत्येक समय आहारवर्गणाके शुभ सूच्म पुद्गल परमाणु उनके शरीरके साथ सम्बन्धको प्राप्त होते रहते हैं जिससे उनका परमौदारिक शरीर देशोन कोटि वर्षतक स्थिर रहता है। उस परमौदारिक शरीरके प्रति उनकी रञ्चमात्र भी उत्सुकता नहीं रहती है—वे उसे सदा निरुत्सुक भावसे देखते हैं। आयुक्मं का उदय उन्हें उस शरीरमें रोके हुए हैं, परन्तु उसके प्रति ममनाभाव नहीं है।।१३॥

## तवाईतोऽत्यन्तमहिन्नि सस्थिति स्वसीमलग्नाखिलविश्वसम्पदः। सदा निरुच्छ्वासधृतास्स्वशक्तयः स्वभावसीमानिममा न भिन्दते।। १४॥

अन्वयार्थ—(अत्यन्तमिहिम्न सिस्थितिम् अर्हत) जो अनन्त मिहमामे सम्यक् प्रकारसे स्थितिको प्राप्त है तथा (स्वसीमलग्नाखिलविश्वसम्पद) ससारकी समस्त सम्पदाए जिनकी स्वकीय सीमामे सलग्न हैं ऐसे (तव) आपकी (निरुक्वासधृता) सघिटतह पसे धारण की हुई (इमा स्वशक्तय) ये निजकी शक्तिया (स्वभावसीमानम्) स्वभावकी सीमाको (न भिदन्ते) नहीं भेदती है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी महिमा अनन्त है तथा लोकको समस्त विभूतिया आपके सिन्निहित है। आपकी आत्मामे इतनी अनन्त शिक्तिया विद्यमान है कि वे मानो बड़ी सकीर्णतासे रह रही हो, परन्तु फिर भी वे अपनी स्वामाविक सीमाको छोडती नही है—जिस शिक्तिका जो स्वभाव है वह उसी स्वभावमे स्थिर रहती है।।१४॥

# तवेदग्रुज्चावचमीश मज्जयज्जयत्यनन्ताद्भृतसत्यवैभवम् । स्वतत्व एव स्फुरदात्मयन्त्रितं चिदुद्गमोद्गारतरङ्गितं महः ॥ १५ ॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । जो (उच्चावचम्) छोटे बहे-समस्त पदार्थोंको (मज्जयत्) अपने आपमे निमग्न कर रहा है, (अनन्ताद्मुतसत्यवेभवम्) जिसका वेभव अनन्त, आश्चर्यकारी और परमार्थभूत है, जो (स्वतत्त्व एव स्फुरत्) जो आत्मतत्त्वमे ही स्फुरायमान हे, (आत्मयन्त्रित) जो आत्मासे नियन्त्रित है—आत्माके अतिरिक्त अन्य द्रव्योमे अविद्यमान है तथा (चिदुद्गमोद्गार-तरिङ्गत) जो चैतन्यानुविधायी उपयोगके प्रादुर्भावसे तरिङ्गत है—लिब्ध रूप न रहकर सदा उपयोगरूप रहता है ऐसा (इदम्) यह (तव) आपका (मह.) केवलज्ञानरूप तेज (जयित) जयवन्त है—सबसे उत्कृष्ट है।

भावार्थ—यहा भगवान्के केवलज्ञानरूप तेजकी महिमा कहते हुए उसका जयकार किया गया है। केवलज्ञान इतना विशद ज्ञान है कि उममें छोटेसे छोटा और वडेसे वड़ा पदार्थ स्वयमेव प्रतिबिम्बित हो जाता है। उसका वैभव अन्तरिहत, आश्चर्यकारी और सत्यरूप होता है अर्थात् वह होकर कभी नष्ट नही होता है। वह यद्यपि लोक-अलोकवर्ती ज्ञेयोको जाननेके कारण समस्त लोक-अलोकमें व्याप्त है तथापि उसका नियन्त्रण आत्मासे ही होता है, अथवा वह ज्ञान आत्माको

छोडकर अन्य द्रव्योमें नहीं पाया जाता है। क्षायोपशमिक ज्ञान लब्धि और उपयोगके मेदसे दो प्रकारका होता है, परन्तु केवलज्ञान क्षायिक होनेसे सदा उपयोगरूप ही रहता है, इसीलिये उसे चैतन्यानुविधायी उपयोगसे तरिङ्गत कहा गया है।।१५॥

# स्प्रजन्निप स्वांजुभरेण भूयसा सम्रुच्छ्वसिद्धश्विमद स्वसीमिन । परेण सर्वत्र सदाप्यलङ्कितस्वभावसीमा जिन नाभिभूयसे ॥ १६॥

अन्वयार्थ — (जिन) हे जिनेन्द्र । यद्यपि आप (स्वसीमनि) अपनी सीमाके भीतर (समुच्छ्वसद्) विद्यमान रहनेवाले (इद विश्वं) इस समस्त विश्वका (भूयसा) वहुत भारी (स्वाशुभरेण) स्वकीय ज्ञानरूप किरणोके समूहसे (स्पृशन्निप) स्पर्श कर रहे है तथापि (सदापि) सर्वदा (अल्ङ्वितस्वभावसीमा) जिनकी स्वाभाविक सीमाका उलङ्वन नही किया जा सकता ऐसे आप (सर्वंत्र) सब जगह (परेण) दूसरे द्रव्यके द्रारा (नाभिभूयसे) अभिभूत नही होते हैं।

भावार्थ—हे जिनेन्द्र । ससारके समस्त पदार्थं अपनी अपनी स्वाभाविक सीमामे स्थिर हैं अर्थात् िकसी पदार्थका द्रव्य गुण पर्याय, अन्य पदार्थके द्रव्य गुण पर्यायरूप परिणमन नहीं करता है। ऐसे पदार्थोंको आप अपने ज्ञानरूप किरणोके समूहसे जानते है अर्थात् वे पदार्थं ज्ञेयरूप होकर दर्पणमे मयूरादिके प्रतिबिम्बके समान आपके ज्ञानमे यद्यपि झलकते हैं तथापि आपका ज्ञान अपनी स्वाभाविक सीमाका कभी उलङ्खन नहीं करता अर्थात् परमार्थसे आपका ज्ञान ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय हो रहता है, झलकनेमात्रसे ज्ञान ज्ञेयरूप नहीं होता है। यही कारण है कि आप कभी भी परके द्वारा अभिभूत नहीं होते हैं।।१६॥

#### स्वभावसीमानमनन्यवाधितां स्पृशन्ति भावा स्वयमेव शाश्वतीम्। परः परम्यास्ति कृतोऽपि तेन न क्रियेति शान्ता त्विय शुद्धबोद्धरि ॥ १७॥

अन्वयार्थ—(भावा) ससारके समस्त पदार्थ, (अनन्यवाधिता) दूसरेके द्वारा अवाधित तथा (शाक्वती) निरन्तर स्थिर रहनेवाली (स्वभावसीमानम्) स्वभावसम्बन्धी सीमाका (स्वयमेव) अपने आप (स्पृशन्ति) स्पर्श करते हैं अर्थात् सब पदार्थ अपने अपने स्वभावमे स्थिर रहते हैं (तेन) इसलिये (कृत , अपि परस्य पर न अस्ति) यद्यपि व्यवहारनयये पर पदार्थ, परका कर्ता भले ही हो परन्तु परमार्थसे पर, पर पदार्थका कर्म नही है अर्थात् एक पदार्थ दूसरेका कर्म नही है। (इति) इस प्रकार (शुद्धबोद्धरि) मात्र ज्ञाता रहनेवाले (त्विय) आपमे (क्रिया) कर्तृत्वकी भावना (शान्ता) शान्त है अर्थात् आप मात्र ज्ञाता है।

भावार्थ—'जिस पदार्थका जो स्वभाव होता है वह दूसरेके द्वारा अवाधित और शाश्वितिक—ित्य होता है' इस सिद्धान्तके अनुसार ससारके सभी पदार्थ अपने अपने स्वभावमें स्थिर रहते हैं। कोई किसीका कर्ता बनकर उसे उसके स्वभावसे च्युत नही कर सकता। यही कारण है कि अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं हैं। निश्चयनयसे कर्तृंकर्मभाव एक ही द्रन्यमें बनता है दो द्रव्योमे नहीं, क्योकि व्याप्यव्यापकभाव एक ही द्रव्यमें हो सकता है, इसिल्ये

१ करोतीति कृत् कर्तु तस्य इत्यर्थ ।

व्यवहारनयकी अपेक्षा कोई किसीका कर्ता भले ही कहा जाय परन्तु जब परमार्थ—निश्चयसे विचार किया जाता है तब अन्य, अन्यका कर्ता नहीं होता है। यद्यपि जीव परमार्थसे परका कर्ता नहीं है तथापि मोहजन्य अज्ञानभावसे वह अपनेको परका कर्ता मानता है और कर्तृत्व-जन्य इष्ट अनिष्ट बुद्धिका पात्र होता हुआ व्यर्थ ही अहकार तथा ममकार करता है, परन्तु आप शुद्धबोद्धा हो—मात्र ज्ञाता द्रष्टा हो अत आपमे क्रिया स्वयमेव शान्त हो गई है। मोहके निकल जानेसे आप कर्तृत्वकी भावनासे निवृत्त हो गये।।१७॥

# अकर्त विज्ञात तवेदमद्भुतस्फुटप्रकाशं सततोदितं महः। न जात्विप प्रस्खलति स्वशक्तिभर्भरेण सधारितमात्मनात्मनि।। १८।।

अन्वयार्थ—(अकर्तृ विज्ञातृ) जो कर्ता नही है मात्र ज्ञाता है (अद्भुतस्फुटप्रकाश) जिसका प्रकाश आश्चर्यकारक तथा स्पष्टरूपसे प्रकट है, जो (सततोदित) निरन्तर उदित रहता है तथा जो (स्वशक्तिभ ) अपनो शक्तियोके द्वारा (भरेण) अत्यन्तरूपसे (आत्मना) अपने आपके द्वारा (आत्मिन) अपने आपमे (सधारित) धारण किया गया है ऐसा (तव) आपका (इदम्) यह (मह्) केवलज्ञानरूप तेज (जात्विप) कभी भी (न प्रस्खलित) स्खिलत नही होता है—नष्ट नहीं होता है।

भावार्यं—हे भगवन् । आपका केवलज्ञान ससारके किसी पदार्थका कर्ता नहीं है मात्र विज्ञाता है—उसे विशिष्टरूपसे जानता है। उसका प्रकाश त्रिभुवनको आश्चर्यमे डालनेवाला है तथा लोकालोकको अन्धकार रहित करनेके कारण अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट है। केवलज्ञान सदा उदित रहता है, क्षायोपशिमक ज्ञानके समान बीच-बीचमे तिरोहित नही होना है तथा वह केवलज्ञान अपनी शक्तियोक समूहसे अपने आपमे अपने आपके द्वारा धारण किया गया है। ऐसा केवलज्ञान कभी भी स्खलित नहीं होता है अर्थात् किसी पदार्थको जाननेसे विमुख नहीं रहता ॥१८॥

# तवेति विस्पष्टविकाशग्रुल्लसद्विलीनदिककालविभागमेककम् । त्रुड(ट)त्क्रियाकारकचक्रमक्रमात् स्वभावमात्रं परितोऽपि वन्गति ॥ १९ ॥

अन्वयार्थ—(विस्पष्टविकाशम्) जिसका विकाश अन्यन्त स्पष्ट है, (उल्लसद्) जो अत्यन्त सुशोभित है (विलीनदिक्कालविभागम्) जिसके दिशा और कालका विभाग विलीन हो चुका है (एककम्) जो अकेला रहता है (त्रुटिक्कयाकारकचक्रम्) जिसमे क्रिया और कारकोका समूह दूट चुका है और जो (स्वभावमात्र) स्वभावमात्र है (इति) इस प्रकार ऐसा (तव) आपका केवलज्ञानरूप तेज (अक्रमात्) एक साथ (परितोऽपि) सभी ओर (वल्गित) चलता है सव ओरके पदार्थोको जानता है।

भावार्यं—यहाँ केवलज्ञानके माध्यमसे भगवान्का स्तवन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आपका केवलज्ञान अत्यन्त स्पष्ट है, सदा उल्लिसित रहता हैं, क्षायोपशमिक ज्ञानके समान बीच-बीचमें हीनाधिक नही होता है, दिशाओ और कालोके विभागसे रहित है—वह सव दिशाओ और सब कालोकी वातको जानता है, अवेला है, क्षायोपशमिक ज्ञान तो एक साथ दो से

लेकर चार तक स्थित रह सकते है, परन्तु केवलज्ञान सदा अकेला ही रहता है, क्षायोपशिमक ज्ञान किया तथा कर्ता-कर्म आदि कारकोके चक्रमें उलझा रहता है, परन्तु केवलज्ञान, वीतराग-विज्ञान होनेके कारण इस चक्रसे विहर्भूत रहता है। क्षायोपशिमक ज्ञान विभावरूप होता है, परन्तु केवलज्ञान स्वभावरूप होता है, क्षायोपशिमक ज्ञान कमवर्ती होता है, परन्तु केवलज्ञान अकमवर्ती है— एक साथ पदार्थों को जानता है तथा क्षायोपशिमक ज्ञान अपने विपयक्षेत्रमें स्थित पदार्थको ही जानता है परन्तु केवलज्ञान सब ओरको वातोको जानता है।।१९॥

### प्रवर्तते नैव न चातिवर्तते स्वभाव एवोदयते निराक्कम् । अपेलेवोल्लासविलात्म(स)मांसलस्वशक्तिसम्भारभृतं भवन्महः ॥ २०॥

अन्वयार्थं—(अपेलवोल्लासिवलाममासलस्वशाक्तिसम्भारभृत) अविरल उल्लास—अनन्त सुखके विलाससे परिपुष्ट स्वकीय शक्तियोके समूहसे अथवा आत्मवीयंके समूहसे धारण किया हुआ (भवन्मह) आपका तेज—केवलजानरूप प्रताप (नैव प्रवर्तते) न प्रवृत्त होता है (च) और (न अति-वर्तते) न अनिवर्तन करता है, किन्तु (निराकुल 'यथा स्यात्तथा) निराकुल रूपसे (स्वभाव एव) स्वभावमे हो (उदयते) उदित होता है—प्रकट होता है—वह आपका स्वभाव हो है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका जो केवलज्ञानरूप तेज है वह क्रम क्रमसे पदार्थोंको न जानने-के कारण प्रवर्तन नही करता और एक साथ सबको जान लेनेसे उससे अतिरिक्त पदार्थोंको जानने-का विकल्प ही नही रहता । यह अकेला ही प्रकट नही होता किन्तु अनन्त सुखसे परिपुष्ट अनन्त शक्तियोंके समूहके साथ प्रकट होता है । अथवा आत्मशक्ति—आत्मवीर्यंके साथ प्रकट होता है । केवलदर्शन, केवलज्ञानका सहभावी है ही । इस प्रकार आपका अनन्त चतुष्टयरूप तेज स्वभाव-रूपमे ही उदित होता है तथा मोहका क्षय हो जानेसे वह निराकुलरूपमें उदित होता है ॥२०॥

#### भृतोऽपि भूयो भ्रियसे स्वधामभिः स्वतः प्रतृप्तोऽपि पुनः प्रतृप्यसि । असीमवृद्धोऽपि पुनर्विवद्धसे महिम्नि सीमैव न वा भवादृशाम ॥ २१ ॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । आप (स्वजामिभ) आत्मतेजसे (भृतोऽपि सन्) परिपूर्ण होकर भी (भूय) पुन (श्रियसे) परिपूर्ण हो रहे हैं, (स्वत) स्वय (प्रतृष्तोऽपि 'सन्) अत्यन्त तृष्त होकर भी (पुन) फिरसे प्रतृष्यिस) अत्यन्त तृष्त हो रहे हैं और (असीमवृद्धोऽपि 'सन्') अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होकर भी (पुन) फिरसे (विवर्द्धसे) अत्यन्त दृद्धिको प्राप्त हो रहे हैं (वा) अथवा ठीक ही है क्योंकि (भवादृशाम्) आप जैसे महानुभावोको (महिम्नि) महिमार्मे (सीमा एव न) सीमा ही नही रहती।

भावार्थ—हे भगवन् । आप जिन ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुणोसे परिपूर्ण हो रहे हैं उनसे आप सदासे ही परिपूर्ण हैं, क्योंकि कोई गुण न नवीन उत्पन्न होता है और न विनाशको प्राप्त है, परन्तु जिस प्रकार द्रव्यकी पर्याय उपजती और विनशती है उसो प्रकार गुणकी भी पर्याय उपजती और विनशती है। एतावता आपके जो ज्ञान दर्शन आदि गुण पहले झायोपश मिक पर्यायमें थे अब उनकी झायिक पर्याय प्रकट हुई है। झायोपशमिक पर्यायमें वे गुण अल्प-रूपमें विकसित

१ 'पेलव विरल तन्' इत्यमर न पेलव अपेलव अविरल इत्यर्थ.।

थे अब क्षायिक पर्यायमे परिपूर्ण रूपसे प्रकट हुए है। इसी अभिप्रायको लेकर यहाँ कहा गया है कि आप अपने तेजसे यद्यपि परिपूर्ण थे फिर भी इस समय अधिक परिपूर्ण हो रहे हैं, स्वय ही सुखी थे फिर भी इस समय अधिक परिपूर्ण हो रहे हैं, स्वय ही सुखी थे फिर भी इस समय अधिक सुखी हो रहे है और पहलेसे ही असीम वृद्धिसे सिहत थे फिर भी इस समय विशेष रूपसे वृद्धिको प्राप्त हो रहे है। परमार्थ यह है कि आपकी महिमाकी कोई सीमा ही नही है, वह सर्वथा सीमासे रहित है।।२१॥

### त्वमात्ममाहात्म्यनिराक्कलोऽपि सन्न तीक्ष्णतां ग्रुञ्चिस देव जातुचित् । सदैव यत्तैक्ष्ण्यग्रदेति दारुणं तदेव माहात्म्यग्रशन्ति सविद ॥२२॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (त्वम्) आप (आत्ममाहात्म्यनिराकुल अपि सन्) आत्माकी महिमासे निराकुल होते हुए भी (जातुचित्) कभी (तीक्ष्णता) तीक्षणता अर्थात् सब पदार्थीको जाननेकी शक्तिको (न मुञ्चिस) नही छोडते हैं । सो ठीक ही है, क्योकि (यत्) जो (सदेव) सदा ही (दारुण) कठिन (तैक्ष्ण्यम्) तीक्ष्णता (उदेति) उदित होती है—प्रकट रहती है (तदेव) उसीको ज्ञानी जन (सविद ) सम्यग्जानका (माहात्म्य) माहात्म्य (उशन्ति) चाहते हैं या कहते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । ससारी जीवका क्षायोपशिमक ज्ञान मोहसे युक्त होनेके कारण अकुलतासे परिपूर्ण रहता है, क्योंकि मोहके उदयमे अज्ञात वस्तुको जाननेकी इच्छा रहती है और विस्मृत वस्तुके भूल जानेका दु ख रहता है । क्रमवर्ती होनेसे क्षायोपशिमक ज्ञान एक साथ समस्त पदार्थोंको जाननेकी क्षमता नही रखता है । इस प्रकार उसका आकुलताके साथ सदा सम्बन्ध रहता है । साथ ही मोहसहित अवस्थामे ज्ञान गुणका चरम विकास होता भी नही है । ज्ञान गुणमे जो तीक्ष्णता है—समस्त पदार्थोंको एक साथ जाननेकी जो शक्ति है वह मोह रहित केवलज्ञानमे ही विकसित होती है, अन्य ज्ञानोमे नही । इस समय आपका ज्ञान गुण केवलज्ञानरूपमे चरम विकासको प्राप्त हुआ है, अत उसमे अत्यधिक तीक्ष्णता सर्वग्राहिता स्वय प्रकट हुई है । यह सर्व ग्राहिता ही केवलज्ञानकी अपूर्व महिमा है । यत आप इस केवलज्ञानसे युक्त है अत. निराकुल है ॥२२॥

अनारतोत्तेजितशान्ततेजसि त्विय स्वयं स्फूर्जित पुष्कलौजसि । समक्षसंवेदनपूतचेतसां कुतस्तमःकाण्डकथैव मादुशाम् ॥२३॥

अन्वयार्थ—(अनारतोत्तेजितशान्ततेजिस) जिनका शान्त तेज निरन्तर उत्तेजित है— प्रकाशित है तथा (पुष्कलौजिस) जिनका ओज पुष्कल—परिपूर्ण है ऐसे (त्विय) आपके (स्वय) अपने आप (स्फूर्जित सित) प्रकाशमान रहते हुए (समक्षसवेदनपूतचेतसाम्) प्रत्यक्ष स्वसवेदनशानसे पवित्र चित्तवाले (मावृशाम्) मुझ जैसे लोगोके (तम काण्डकथा एव) अन्धकार-अज्ञान-तिमिररूप परदाकी कथा ही (कुत) कैसे हो सकती है ?

भावार्य—हे भगवन् । आपका तेज अत्यन्त शान्त है, आपके सान्निध्यमे जन्मविरोधी जीव भी अपना वैरभाव छोडकर शान्तिसे रहते हैं, आपका यह शान्त तेज निरन्तर वृद्धिको प्राप्त होता रहता है। साथ ही आपका प्रताप भी लोकोत्तर है जिससे शत इन्द्र निरन्तर आपको वन्दना करते हैं। आपको यह प्रभुता आपमे स्वय प्रगट हुई है—आत्मपुरुषार्थसे ही आप इस उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हुए हैं। अत आपके विद्यमान रहते हुए मुझ जैसे लोगोको हृदयमे अज्ञानरूपी परदाकी कथा ही समाप्त हो गयी है, क्योकि हमारा हृदय स्वसवेदन प्रत्यक्षसे पवित्र हो चका है—

आत्मानुभूतिसे समलकृत हो चुका है, उसपर अव अज्ञानरूप परदा नही पढ मकता है। जिस प्रकार तेज पुञ्जसे समुद्भासित सूर्यंके रहते हुए अन्धकारकी सभावना नही रहती उसी प्रकार प्रकान्त तेजसे सुक्षोभित और लोकोत्तर प्रभावसे परिपूर्ण आपके विद्यमान रहते हुए अज्ञानरूप अन्धकारकी सभावना नही है।

#### हठस्फुटिच्चित्कलिकोच्छलन्महोमहिम्नि विश्वस्पृशि माम्प्रतं मम । अखण्डदिङ्मण्डलपिण्डितत्विपस्तमों दिगन्तेप्वपि नावतिण्ठते ॥२४॥

अन्वयार्थं—( अखण्डिंदिड्मण्डलिंपिण्डितित्वप ) जिनकी कान्ति ममस्त दिशाओं समूहमें व्याप्त हो रही है ऐसे आपकी (हठस्फुटिंच्चत्किकोच्छलन्महोमिहिम्नि) हठपूर्वक प्रकट होनेवाली चैतन्यरूप कालिकाओं से युक्त तेजकी मिहमा जब (साम्प्रत) इस समय (विश्वस्पृणि) ममस्त विश्वका स्पर्श कर रही है—समस्त लोकालोकको जान रही है तब (मम) मेरी आत्माकी बात तो दूर रही (दिगन्तेष्विप) दिशाओं के अन्तमें भी (तम) अन्धकार (न अवतिष्ठते) अवस्थित नहीं है—शेष नहीं रहा है।

भावार्थ—जिसका प्रचण्ड तेज समस्त दिशाओं याप्त हो रहा है ऐसे सूर्यके विद्यमान रहते हुए जिसप्रकार दिग्दिगन्तमे अन्यकार शेप नही रहता उसी प्रकार जिनके केवलज्ञानकी ज्योति समस्त दिशाओं व्याप्त हो रही है ऐसे चैतन्य तेजकी महिमासे सुशोभित आप विश्वदर्शी के विद्यमान रहते हुए न मेरी आत्मामे अज्ञानान्यकार शेप रहा है और न समस्त दिशाओं में भी बाकी रहा है। तात्पर्य यह है कि आपके सान्निध्यमे जिस प्रकार मेरा स्वविषयक अज्ञान दूर हो गया है उसी प्रकार पर विषयक अज्ञान भी दूर हो गया है। प्रभो । आपके प्रतापसे मुझे स्वपरका यथार्थ ज्ञान हो गया है।।२४॥

# समन्ततिविच्छ्रानिर्भरो मवान् जगद्वराक स्खलदेकचित्कणम् । तवानुभूतिर्भवतेव योऽथवा भवेत्तवानुग्रहवृहितोदयः ॥२५॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (भवान्) आप (समन्तत ) सब ओरसे (चिद्ध्रितभैर ) चैतन्यके भारसे परिपूर्णं है और (वराक जगत्) वेचारा ससार अर्थात् ससारका शिक्तहीन प्राणी (स्खल-देकचित्कणम्) स्खलित होनेवाले एक चैतन्यके कणसे युक्त है—अत्यन्त अज्ञानी है, अत (तव अनुभूति ) आपका अनुभव आपकी महिमाका आकलन (भवतेव) आपके द्वारा ही किया जा सकता है (अथवा) अथवा (य) जो (तव) आपके (अनुग्रहवृहितोदय भवेत्) अनुग्रहसे वृहितोदय हो— बढे हुए अभ्युदयसे सिहत हो (तेन) उसके द्वारा किया जा सकता है।

भावार्यं—हे भगवन् । आप विश्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं और ससारके प्राणी अत्यन्त अल्प क्षायोपशिमक ज्ञानके धारक हैं, उनमे इतनी क्षमता कहा है कि वे आपको अनुभूति कर सर्के—आपके सर्वज्ञ स्वभावको अपनी बुद्धिमे अकित कर सर्कें, अत आपकी पूणं प्रभुताका अनुभव आपके ही द्वारा किया जा सकता है, दूसरेके द्वारा नही । अथवा आपके अनुग्रहसे—आपकी ध्याना-राधनासे जिसका अभ्युदय वृद्धिको प्राप्त हुआ है जिसने स्वय सर्वज्ञ दशा प्राप्त कर ली है उसके द्वारा किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि हे प्रभो ! मुझ अल्पज्ञानीके द्वारा आपकी स्तुतिका होना सभव नही है ॥२५॥

# उपजातिवृत्तम्

(4)

### अनादिरक्तस्य तवायमासीत् य एव सकीर्णरसः स्वभावः। मार्गावतारे हठमार्जितश्रीस्त्वया कृतः शान्तरसः स एव॥१॥

अन्वयार्थ—(अनादिरक्तस्य) अनादि कालसे रागी अवस्थाको प्राप्त हुए (तव) आपका (य एव अयस्) जो यह (सकीर्णरस) नानारसोसे सकीर्ण (स्वभाव) स्वभाव (आसीत्) था (स एव) वही (मार्गावतारे 'सित') मोक्षमार्गमे उतरनेपर त्वया) आपके द्वारा (हठम्) हठपूर्वक (आजितश्री) आम्यन्तर लक्ष्मीसे युक्त (शान्तरस कृत) शान्तरस कर दिया गया।

भावार्य जैन सिद्धान्त, अनादि सिद्ध ईश्वरकी सत्ताको स्वीकृत नही करता है। उसकी मान्यता है कि जो अनादि कालसे कर्ममलके द्वारा आच्छादित चला आ रहा है वही अपनी साधना-से कर्ममलको दूर कर वीतराग अवस्थाको प्राप्त करता है। जब वह वीतराग बन जाता है तब अन्तमृंहूर्तके भीतर नियमसे सर्वज्ञ बन जाता है। हे भगवन्। जब आप सराग अवस्थामे थे तब आपका स्वभाव श्रृणार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत इन आठ रसोसे सकीणं था। जब कभी कषायोमे मन्दता होती थी तव कुछ समयके लिये शान्तरससे भी युक्त हो जाता था। परन्तु जबसे आपने मोक्षमागंमे अवतरण किया तबसे उस स्वभावको एक शान्त रस-रूप कर लिया। पहलेकी तरह अब यह शान्तरस क्षणस्थायी और हीन नही है, किन्तु त्रिकाल-स्थायी और सव ओरसे श्रीसम्पन्त है।।१।।

# अवाधितस्तन्वविदा विम्रुक्तेरेकः कपायक्षय एव हेतुः। अयं कपायोपचयस्य वन्धहेतोविंपर्यस्तत्तया त्वयेष्टः॥२॥

अन्वयार्थ—(तत्त्वविदा त्वया) आप तत्त्वज्ञके द्वारा (वन्धहेतो क्षायोपचयस्य) वन्धके कारण क्षायसमूहके (विपर्यस्ततया) विपरीत होनेसे (अयम् एक कपायसय एव) यह एक कपायका का क्षय ही (विमुक्ते) मुक्तिका (अवाधित) निर्वाध (हेतु) कारण (इष्ट) स्वीकृत किया गया है।

भावार्य—हे भगवन् । आप वस्तुस्वरूपके यथार्थ ज्ञाता हैं, अत आपने कपायक्षयको ही मोक्षका कारण माना है और कपाय सचयको वन्यका कारण स्वीकृत किया है।

एकः कपायानभिषेणयस्त्वं नित्योपयुक्तश्चतुरङ्गकर्षा। सर्वाभियोगेन समं व्यवस्यन्नेकोऽप्यनेकः कलितः कपार्यः॥३॥ अन्वयार्थं—(कषायान् अभिषेणयन् त्वम् एक ) कषायो पर विशुद्ध परिणामरूप सेना द्वारा आक्रमण करते हुए आप यद्यपि एक थे तथापि (नित्योपयुक्त ) आप उनसे निरन्तर जूझते रहे, (चतुरङ्गकर्षी) चारो ओरसे उन्हे खीचते रहे और (सर्वाभियोगेन) पूर्णशक्तिके (सम) साथ (व्यवस्यन्) उन्हे नष्ट करनेका उद्यम करते रहे अत (एकोऽपि) एक होनेपर भी (कषायें) कषायोने आपको (अनेकः) अनेक (कलित ) समझा।

भावार्थ—जिस प्रकार चारो ओर प्रबल प्रहार करनेवाला सुभट एक होनेपर भी शत्रुओं के द्वारा अनेक समझा जाता है उसी प्रकार चारो ओरसे कषाय शत्रुओपर प्रहार करनेवाले आपको कषायोने समझा था कि यह एक नहीं, किन्तु अनेक हैं। कषायके चार भेद हैं—अनन्तानु बन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और सज्वलन क्रोध मान माया लोभ। इनमेसे मिथ्यात्वके साथ अनन्तानुबन्धीको नष्टकर आपने चतुर्थ गुणस्थानमे प्रवेश किया था। पश्चात् अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरणको नष्टकर सयम धारण करते हुए सातवें और छठवें गुणस्थानमे पदार्पण किया। तदनन्तर सज्वलनकी चौकडीको नष्ट करनेके लिये उसपर क्षपकश्रेणी द्वारा एक साथ आक्रमण कर दिया जिससे नवम गुणस्थानमे आपने सज्वलन क्रोध, मान और मायाको नष्ट किया। पश्चात् शेष रहे संज्वलनसम्बन्धी लोभको दशम गुणस्थानमे नष्ट कर बारहवें गुणस्थानमे पदार्पण किया। आपने कषायोको नष्ट करनेके लिये जो अभियान किया था उसमे अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी थी। निरन्तर उसी ओर आपका उपयोग रहता था। इस क्रियामे यद्यपि आप एक थे तथापि मानो कषायें समझती थी कि एक व्यक्ति इतनी क्षमता नही रख सकता, अत यह अनेक है ॥३॥

#### मुहुर्मुहुर्वश्चितचित्प्रहारैः पलायितन्याघुटितैर्मिलद्भिः। तवाप्रकम्प्योऽपि दृढैः कपायैः स्वशक्तिसारस्तुलितः प्रघृष्य।।४॥

अन्वयार्थ—(मुहुर्मुहु विञ्चितचित्प्रहारें ) जिन्होने बार-बार चैतन्यके प्रहारको विञ्चित किया है—व्यर्थ सिद्ध किया है, तथा जो (पलायितव्याघृटिते मिलिते ) भागकर पुन वापिस लौटकर मिले हैं—एकत्रित हुए हैं ऐसे (दृढे कषाये ) अत्यन्त बलिष्ठ कषायोंने (तव) आपके (अप्रकम्योऽपि) कम्पन रहित—सुदृढ (स्वशक्तिसार ) स्वकीय शक्तिके सारको (प्रघृष्य) घिस घिस कर (तुलित ) तोला है ॥।॥

भावार्थं — हे भगवन् । उपशम श्रेणिमे प्रवेशकर आपने अपने चैतन्यशस्त्रसे कथायरूपी शत्रुओ पर प्रहार किया तो नही, परन्तु वे अन्तर्मुहूर्तंवाद फिरसे सचेत हो गये। इस प्रकार कितनी ही बार वे भागे और लौटकर पुन वापिस मिले। उन कथायोने आपकी अकम्प्य शक्तिको जीतनेका पुरजोर प्रयत्न किया।

# प्रतिक्षण सस्पृशता स्ववीयं लब्ध्वान्तरं सम्यगविक्लवेन । त्वयाथ तेषां विहितः प्रहारः प्रसद्य सर्वेकष एक एव ॥५॥

अन्वयार्थ-(अथ) इसके बाद (प्रतिक्षण स्ववीय संस्पृशता) जो प्रत्येक क्षण अपने बलका स्पर्श कर रहे थे-आत्मशक्तिकी ओर जिनकी दृष्टि थी तथा जो (अविक्लवेन) अत्यन्त निर्मीक

परवश होकर इसी मनुष्य पर्यायमें रहना पडता है। इस समय वे ससारस्थ जीवोंके हितके लिये मोक्षका साक्षात् मार्ग-भेदाभेद रत्नत्रय दिखलाते हुए धर्मतीर्थकी प्रवृत्ति करते हैं। इसी कारण तीर्थंकर कहलाते है।।।।

तीर्थाद्भवन्तः किल तद् मवद्म्यो मिथो द्वयेपामिति हेतुभावः । अनादिसन्तानकृतावतारव्यकास्ति वीजाङ्कुरविकलायम् ॥=॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे (भवन्त) आप (तीर्थात्) तीर्थसे और (तत्) वह तीर्थं (भवद्भथ) आपसे उत्पन्न होता है। (इसी) इस प्रकार (द्वचेषा) दोनोका (मिथ) परस्परमें (हेतु-भाव) कारणकार्य-भाव है और (किल) वास्तवमे (अयम्) यह (वीजाइकुरवत्) वीज और अकुरके समान (अनादिसन्तानकृतावतार) अनादि सन्तितिसे अवतरण करता हुआ (चकास्ति) सुशोभित हो रहा है।

भावार्य—'तरित ससारसागर भव्यो येन तत्तीर्थं' जिसके द्वारा भव्य जीव ससार सागरको पार कर ले उसे तीर्थं कहते हैं। यह तीर्थं मेदामेद रत्नत्रयरूप है, क्यों कि उसीके द्वारा भव्य जीव ससार सागरसे पार होते हैं। इस मेदामेद रत्नत्रयरूप तीर्थंके प्रभावसे ही यह जीव तीर्थंकर बनता है और तीर्थंकरसे ही तीर्थंकी प्रवृत्ति होती है इस प्रकार दोनों मे बीज और अकुरके समान अनादिकालसे परस्पर कार्यं-कारणभाव चला आ रहा है।।।।

समस्तमन्तः स्पृश्वतापि विश्वं वक्तु समस्तं वचसामशक्तेः। प्रत्यक्षद्रष्ट्राऽखिलमावपुद्धादनन्तभागो गदितस्त्वयैकः॥९॥

अन्वयार्थ—(समस्त विश्व अन्त स्पृशतापि) जो समस्त विश्वका अन्तरात्मामे स्पर्श कर रहे हैं अर्थात् जिनकी अन्तरात्मामे समस्त विश्व प्रतिमासित हो रहा है और जो (प्रत्यक्षद्रष्ट्रा) समस्त विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाले हैं ऐसे होनेपर भी (त्वया) आपके द्वारा (समस्त विश्व वक्तु वचसामशक्ते) समस्त विश्वको कहनेके लिये वचनोकी शक्ति न होनेके कारण (अखिलभावपुञ्जात्) समस्त पदार्थोंके समूहमेसे (एक अनन्तभाग) एक अनन्तवा भाग (गदित) कहा गया है।

भावार्थ — संसारमे पदार्थ अनन्त हैं, परन्तु शब्द सख्यात ही हैं। केवलज्ञानमे अनन्त पदार्थ प्रतिभासित तो होते हैं, परन्तु शब्दोकी सख्या सीमित होनेसे वे शब्दोंके द्वारा कहे नहीं जा सकते। यही कारण है कि हे भगवन्। आप समस्त पदार्थोंके प्रत्यक्ष द्रष्टा होकर भी शब्दोकी अशक्तिके कारण वे कहे नहीं जा सकते, इसलिये आपने समस्त पदार्थोंका अनन्तवा भाग ही कहा है।।९।।

भिन्दंस्तमोऽनादिदृहप्ररूढं महाद्धुतस्तम्भिततुङ्गचित्ते । तवैव वक्त्रादवधारितोऽय सुरासुरेद्वचित्मकवस्तुवादः ॥१०॥

अन्वयार्थं—(महाद्भुतस्तिम्भततुङ्गिचित्ते ) महान् आश्चर्यकारक अतिशयोंसे जिनके उन्नत चित्त चिक्त हो गये हैं ऐसे (सुरासुरे ) देव और दानवोने (अनादिदृढप्ररूढ) अनादि कालसे मजबूत जमे हुए (तमो भिन्दन्) अज्ञानान्धकारको नष्ट करनेवाला (अय) यह (द्वधात्मकवस्तुवादः) विधि-निषेधात्मक वस्तुवाद—पदार्थके अस्ति-नास्ति धर्मको निरूपण करनेवाला स्याद्वाद (तवैव) आपके ही (वक्त्रात्) मुखसे (अवधारित ) निश्चित किया है।

भावार्थ—ससारका प्रत्येक पदार्थ विधि और निषेध इन दो धर्मींसे सिहत है इसीलिये उसमे नित्य अनित्य, एक अनेक, अस्ति नास्ति, भेद अभेद, तत् अतत् आदि अनेक धर्मोंका समा वेश है। इन परस्पर विरोधी धर्मोंका समावेश स्याद्वादसे ही होता है। यह स्याद्वाद, इस जीवके अनादिकालसे जमे हुए अज्ञानितिमिरको नष्ट कर देता है। हे भगवन्। इस स्याद्वादका उपदेश आपके ही मुखारबिन्दसे हुआ है। और मनुष्योंकी तो बात ही क्या है देव दानवोंने भी उसे निर्णीत कर हृदयमे धारण किया है।।१०।।

# वाग्विषुषस्ते कृतचित्रमार्गाः प्रत्येकतीर्थप्रतिपत्तिकत्रीः। श्रुत्वापि कैश्चित् सम्रदायबोधशुद्धाशयैरेव धृतस्तदर्थः॥११॥

अन्वयार्थ—(कृतिचत्रमार्गा) नाना नयोकी अपेक्षा जिन्होने वस्तुनिरूपणकी विविध पद्धितयोको प्रकट किया है और जो (प्रत्येकतीर्थंप्रतिपत्तिकत्रीं) प्रत्येक तीर्थं—एक एक धर्मका ज्ञान करानेवाली है ऐसी (ते) आपको (वाग्विप्रुष) वाणीरूप बूदो—अशोको (श्रुत्वापि) सुनकर भी सब लोग उसके अर्थको धारण नहीं कर पाते, किन्तु (समुदायबोधशुद्धाशये) परस्पर विरोधी धर्मसमूहके ज्ञानसे जिनका आशय शुद्ध हो गया है ऐसे (कैश्चिद एव) कुछ लोगोके द्वारा ही (तदर्थं) उसका अर्थ (धृत) धारण किया गया है।

भावार्थ—ऊपर कहा गया था कि हे भगवन् । आपने जितने पदार्थोंको जाना है उनका अनन्तवा भाग ही शब्दोके द्वारा कहा जाता है, क्योंकि शब्दोमे समस्त पदार्थोंके कहनेकी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ यह कहा जा रहा है, कि हे भगवन् । आपने जितना कुछ कहा था उसकी धारणा सब लोग नही कर सके, किन्तु परस्पर विरोधी धर्मसमूहके ज्ञानसे जिनका हृदय शुद्ध है—एकान्त-वादके विषसे दूषित नहीं है ऐसे कुछ ही लोग उसे ग्रहण कर सके हैं ॥११॥

## विपक्षसापेक्षतयैव शब्दाः स्पृशन्ति ते वस्तु विरुद्धधर्म । तदेकदेशेऽपि विशीर्णसारा स्याद्वादमुद्राविकलाः स्खलन्ति ॥१२॥

अन्वयार्थं—(विपक्षसापेक्षतया) विरोधी धर्मसे सापेक्ष होनेके कारण ही (ते शब्दा) आपके शब्द (विरुद्धधर्म) विरुद्ध धर्मोंसे युक्त (वस्तु) वस्तुका (स्पृशन्ति) स्पर्श करते हैं, क्योकि (स्याद्वाद-मुद्राविकला) स्याद्वादकी मुद्रासे रहित (शब्दा) शब्द (तदेकदेशेऽपि) वस्तुके एक देशमे ही (विशीर्णसारा 'सन्त', शक्तिके विखर जानेसे (स्खलन्ति) स्खलित हो जाते हैं।

भावार्थ —हे भगवन्। ससारके प्रत्येक पदार्थ परस्परिवरोधी सत् असत्, तत् अतत् आदि धर्मों से युक्त हैं। उन्हे वे ही शब्द कह सकते है जो कि परस्पर विरोधी धर्मसे सापेक्ष होते हैं अर्थात् द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा वस्तुके सत् और पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा असत् कहते है। यह विशेषता आपके ही शब्दोमे है, क्योंकि वे ही स्याद्वाद मुद्रासे चिह्नित है। इसके विपरीत जो एकान्तवादसे दूषित हैं वे वस्तुके एक देशका निरूपण करनेमे ही अपनी सारी शक्ति समाप्त कर देते हैं, अत वस्तुके द्रितीय देश—अन्य धर्मको कहनेके लिये स्खलित हो जाते है—समर्थ नही हो पाते है।।१२।।

इयं सिदत्युक्तिरपेक्षते सद्व्यावृत्तिसीमन्तितसत्प्रवृत्तीः। जगत्समक्षां सहसैव जहुः स्वभावसीमानमथान्यथार्थाः॥१३॥ अन्वयार्थं—('सत्' इति इय उनित ) 'सत्' इस प्रकारका जो यह कथन है वह (सद्व्या-वृत्तिसीमन्तितस्त्प्रवृत्ती ) असत्से युक्त सत्प्रवृत्तियोकी (अपेक्षते) अपेक्षा रखता है अर्थात् किसी पदार्थंको सत्रूष्प कहना उसके असत्रूष्प कहनेकी अपेक्षा रखता है । (अथ) यदि (अन्यथा) इसके विपरीत माना जावे तो (अर्था ) ससारके पदार्थं (जगत्समक्षा) समस्त ससार जिसका प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा है ऐसी (स्वभावसीमानम्) अपने स्वभावकी सीमाको (सहसैव) शीझ ही (जह्रु) छोड दें।

भावार्ण—'पदार्थ सत् है' यह कथन 'पदार्थ असत् है' इस विरोधी कथनकी अपेक्षा रखता है अर्थात् एक ही पदार्थ स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत्र्रूप है और पर चतुष्टयकी अपेक्षा असत्र्रूप है। ससारके पदार्थोंका ऐसा ही स्वभाव जगत्के प्रत्यक्ष हो रहा है—सबके अनुभवमे आ रहा है। यदि इसके विपरीत पदार्थको सत् अथवा असत्मेसे एकरूप ही माना जावे तो सब पदार्थ अपने स्वभावकी सीमाको छोड देंगे और स्वभावसीमाके छूटनेसे स्वभाववान् पदार्थका नाश भी स्वय सिद्ध हो जावेगा ॥१३॥

#### सर्वे सदित्यैक्यमुदाहरन्ती कृत्वापि सद् भेदमसंहरन्ती। न सत्तया पीयत एव विश्व पीयेत सत्तैव यदीश तेन।।१४॥

अन्वयार्थं—(सर्वं सद्) 'समस्त पदार्थं सत्रूप है' इस प्रकार सबको (सत् कृत्वापि) सत्रूप करके भी (ऐक्य उदाहरन्ती) एकत्वका निरूपण करनेवाली उक्ति (भेद असहरन्ती) भेदका निराकरण नहीं करती है। अर्थात् जो उक्ति 'सत् है' इस प्रकार कह कर समस्त पदार्थोंमे एकता स्थापित करती है, वह भेदका निराकरण नहीं करती है। किसी अपेक्षा मेदको भी स्वीकृत करती है। (यद्) क्योंकि (ईश) हे स्वामिन् । (विश्व नैव पीयते) समस्त विश्व नहीं पिया जाता, किन्तु (तेन) विश्व के द्वारा (सत्तेव) सत्ता ही (पीयेत) पियी जाती है।

भावार्थ—सत्ता गुण है और विश्व गुणी है। सत्ता एक गुणरूप है, परन्तु विश्व अनेक गुणों का समूह है, अत जब सत्ता गुणकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब एकरूपताका अनुभव होता है, परन्तु जब विश्वकी अपेक्षा विचार होता है तब अनेक रूपताका बोघ होता है। तात्पर्य यह है कि एकत्व और अनेकत्व—दोनो ही परस्पर सापेक्ष है।।१४॥

# सत्प्रत्ययः सस्पृशतीश विश्वं तथापि तत्रैकतमः स आत्मा । असन् स सन्नन्यतयामिधत्तं द्वैतस्य नित्यप्रविजृम्मितत्वम् ॥१५॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे भगवन् । (सत्प्रयय) 'यह सत् है' इस प्रकारका प्रत्यय यद्यपि (विश्व) विश्वका (सस्पृशित) सम्यक् प्रकारसे स्पर्श करता है—उसका बोध कराता है (तथापि) तो भी (तत्र) उस विश्वमे (स आत्मा) वह आत्मा (एकतम) एक ही है अर्थात् आत्मा समस्त विश्वका एक अश ही है। इस प्रकार (असन्) असदूप और (सन्) सदूप बह आत्मा (अन्यतया) अन्यरूपताके कारण (द्वेतस्य) द्वेतके (नित्यविजृम्भितत्व) नित्यविस्तारको (अभिधत्ते) कहता है।

भावार्थ सत्सामान्यकी अपेक्षा यद्यपि विश्वको एक कहा जाता है, तथापि जो विश्व है वही आत्मा नही कहा जा सकता, क्योंकि लोक अलोकके समुदायरूप विश्वमे आत्मा एक अ श रूप ही है अर्थात् आत्मा है पर वह विश्व नही है। यदि आत्माको ही विश्व मान लिया जाता है

तो उसमे रहनेवाले पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और कालका अभाव सिद्ध होता है जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध होनेके कारण ग्राह्म नहीं हो मकता। फलस्परूप आत्मा स्वरूपकी अपेक्षा 'सत्'—सद्रूप है और विश्वकी अपेक्षा 'असत्' असद्रूप है। इस प्रकार सत् और असत् इन दो विरोधी धर्मोंसे युक्त होनेके कारण आत्मा, यह सूचित करता है कि विश्वमे एकरूपता ही नहीं है साथमे अनेकरूपता भी है।।१५॥

#### पिवन्नपि व्याप्य हठेन विश्व स्खलन् किलायं स्वपरात्मसीस्नि । विश्वस्य नानात्वमनादिसिद्ध कथं भ्रुवि ज्ञानघनः प्रमाष्टि ॥१६॥

अन्वयार्थं—(किल) निश्चयसे (हठेन) हठपूर्वंक (विश्व पिवन्निप) समस्त विश्वको जानता हुआ भी (स्वपरात्मसीम्नि) निज और परकी सीमामे (स्खलन्) स्खलित विभक्त होनेवाला (अय) यह (ज्ञानवन) ज्ञानसे परिपूर्ण आत्मा (विश्वस्य) विश्वके (अनादिसिद्ध) अनादिसिद्ध (नानात्व) नानापनको (कथ) किस प्रकार (प्रमाष्टि) साफ कर सकता है—नष्ट कर सकता है।

भावार्थं—ज्ञानघन आत्मा, अपनी स्वच्छतासे जिस विश्वको जानता है वह उसके लिये पर ज्ञेय है। स्वपरावभासी ज्ञानसे युक्त होनेके कारण आत्मा जिस प्रकार परज्ञेयरूप विश्वको जानता है उसी प्रकार परसे भिन्न स्वको भी जानता है। इस तरह आत्मा विश्वको स्व और परके भेदसे नानारूप सिद्ध करता है। विश्वकी यह नानारूपता आज ही हो गई हो सो बात नही है, किन्तु अनादिसे सिद्ध है। तात्पर्य यह है कि एक और अनेक ये दो विरोधी घर्म परस्परकी सापेक्षतासे ही सिद्ध होते है, निरपेक्षतासे नही ॥१६॥

#### सर्वे विदित्वैक्यमि प्रमार्व्हं न चेतनाचेतनतां क्षमेत । न सस्कृतस्यापि चिताजडस्य चिक्तं प्रतीयेत कथश्चनापि ॥१७

अन्वयार्थ—(मर्वम् ऐक्य विदित्वापि) सवको एकरूप जानकर भी (चेतनाचेतनता) चेतन तथा अचेतनरूपताको (प्रमाण्डु) नण्ड करनेके लिये कोई (न क्षमेत) समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि (सस्कृतस्यापि) अच्छी तरह सस्कार—साज सजावट किये जाने पर भी (चिताजडस्य) वितापर पढे हुए अचेतन शवमे (कथचन) किसी भी प्रकार (चित्तव) चैतन्य (न प्रतीयेत) प्रतीतिमें नहीं आ सकता।

भावार्य—माना कि एकत्वधर्म सबको विषय करता है पर इतने मात्रसे समारमें जो चेतन और अचेतनकी नानारूपता चली आ रही है वह क्या नष्ट हो जावेगी? यदि ससारके सब पदार्थ, ऐक्यके विषय होनेमात्रसे चेतन हो जाते हैं तो चितापर पडे हुए सुसस्कृत शवमे चेतन्य सिद्ध किया जाना चाहिये। तात्पर्य यह है कि यद्यपि मामान्यरूपसे सब पदार्थोंको एकरूप कहा जाता है तथापि उनमे चेतन और अचेतनके मेदसे अनेकरूपता भी रहती है। एक और अनेक ये दोनो विरुद्ध धर्म परस्पर मापेक्ष ही है, निरपेक्ष नही ॥१७॥

#### प्रत्यक्षमुत्तिप्ठित निष्ठुरेय स्याद्वादमुद्रा हठकारतस्ते । अनेकराः शब्दपथोपनीतं संस्कृत्य विश्वं सममम्खलन्ती ॥१८॥

अन्वयार्थ—जो (अनेक्ष ) अनेको वार (विश्व) विश्वको (जब्दपथोपनीत नम्फृत्य) अच्छी तरह शब्द मार्गका विषय बनाकर (समम्) एक माथ कथन करनेमे (अस्पलन्ती) नही चूकनी है ऐसी (ते) आपकी (इयम्) यह (निष्ठुरा) कठोर (स्याद्वादमुद्रा) स्याद्वादरूप मुद्रा (हठकारत) हठपूर्वक (प्रत्यक्ष) सामने (उत्तिष्ठति) उठकर खडी होती है।

भावार्थ —हे भगवन् । आपकी स्याद्वादमुद्रा यद्यपि कठोर है तथापि प्रत्येक विचारक के सामने वह आकर खडी होती है और प्रत्येक विचारक उसे नतमस्तक होकर स्वीकृत करता है। ससारके समस्त पदार्थ परस्पर विरोधी दो धर्मोंसे युक्त हैं, इनमेंसे निरपेक्ष होकर एक धर्मको प्रहण करनेसे दूसरे धर्मका अभाव सिद्ध होता है। परन्तु जो धर्म उस पदार्थमे विद्यमान है उसका अभाव कैसे स्वीकृत किया जा सकता है? अपर एकरूपता और अनेकरूपताके कई दृष्टान्त विकर पदार्थमे दोनो विरोधी धर्मोंको सिद्ध किया गया है। स्याद्वादकी पद्धित सापेक्षवादके सिद्धान्त से एक ही पदार्थमे उन विरोधी धर्मोंको सिद्ध करती चलती है, इस दिशामे वह कही स्वलित नही होती है।।१८॥

#### अवस्थितिः सा तब देव दृष्टेविंरुद्धधर्मेष्वनवस्थितियी। स्खलन्ति यद्यत्र गिरः स्खलन्तु जात हि तावन्महदन्तरालम् ॥१९॥

अन्वयार्थं—(देव) हे प्रभो ! (विरुद्धधर्मेषु) विरुद्ध धर्मोंमे (या) जो (अनवस्थिति) एकके होकर नहीं रहना है (सा) वह (तव) आपकी (दृष्टे) दृष्टिकी (अवस्थिति) स्थिरता है—आपके सिद्धान्तकी स्थिरता है (यदि अत्र) यदि इस विषयमे (गिर स्खलन्ति) वचन स्खलित होते हैं तो (स्खलन्तु) स्खलित हो, (हि) क्योकि दोनो—आप तथा अन्यकी दृष्टिमे (महान् अन्तराल) बहुत भारी अन्तर—भेद (तावत्) सम्पूर्णरूपसे (जात) सिद्ध हो गया।

भावार्थं—हे भगवन् । वस्तुमे रहनेवाले नित्य अनित्य, एक अनेक आदि विरोधी धर्मोमेसे एक पर स्थिर हो जाना—एकान्तरूपसे एक ही धर्मको स्वीकृत करना और दूसरे धर्मका निषेष करना यह आपको इष्ट नही है, क्योकि विवक्षावश आप दोनो धर्मोंको स्वीकृत करते हैं। यही आपके स्याद्वाद सिद्धान्तकी विशेषता है। एक ही वस्तुमे दो विरोधी धर्मोंको कहनेके लिये यदि शब्दोकी सामर्थ्य नही है तो न रहे पर इतने मात्रसे वस्तुका वस्तुत्व नष्ट नही हो सकता, क्योकि वस्तु अवक्तव्य भी है। तात्पर्य यह है कि आपके स्याद्वाद और अन्य लोगोके एकान्तवादमे महाच् अन्तर है।।१९॥

#### गिरां बलाधानविधानहेतोः स्याद्वादग्रद्रामसृजस्त्वमेव। तदङ्कितास्ते तदतत्स्वभाव वदन्ति वस्तु स्वयमस्खलन्तः॥२०॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (गिरा बलाघानविधानहेतो) शब्दोमे दृढता स्थापित करनेके लिये (त्वमेव) आपने ही (स्याद्वादमुद्राम्) स्याद्वादमुद्राको (असृज) रचा है—इस सिद्धान्तका आविर्माव किया है। इसलिये (तदिङ्कता) उस स्याद्वादमुद्रासे चिह्नित (ते) वे शब्द (अस्खलन्त) स्खलित न होते हुए (स्वय) अपने आप (वस्तु) वस्तुको (तदतत्स्वभाव) तत् अतत् स्वभावसे युक्त (वदन्ति) कहते हैं।

हे भगवन् । हुण्डावसर्पिणीके दोषसे इस समय जो अनेक दर्शन—मत-मतान्तर प्रचलित हैं उनमे स्याद्वाद सिद्धान्तको आपने हो आविष्कृत किया है।स्याद्वाद सिद्धान्तको स्वीकृत कर वक्ताके जो वचन निकलते हैं वे अत्यन्त सबल—युक्तियुक्त होते हैं तथा अजेय रहते है। उस स्याद्वाद-सिद्धान्तसे युक्त वचन ही वस्तुको तत् अतत्, विधि निषेधरूप निरूपित करते है।।२०।।

# परात्मनोस्तुल्यमनादिदुःखप्रबन्धनिर्भेदफलप्रयासः । आयासयन्नप्यपरान् परेषाग्रपासनीयस्त्वमिहैक आसीः ॥२१॥

अन्वयार्थ—(तुल्यम्) समानरूपसे (परात्मनो) निज और परके (अनादिदु खप्रबन्धनिर्भेद-फलप्रयास) अनादिकालीन दु खकी सन्तितिका भेदन करना ही जिनके प्रयासका फल था ऐसे (एक त्वम्) एक आप ही (इह) जगत्मे (अपरान्) अन्य दार्शनिकोको (आयासयन् अपि) आयास—खेद युक्त करते हुए भी (परेषा) दूसरोके (उपासनीय) उपासना करनेके योग्य (आसी) रहे है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका जितना भी प्रयास रहा है वह समानरूपसे स्वपरके दु खकी दूर करनेके लिये रहा है। आपका निरन्तर यही अभिप्राय रहा है कि ससारके भीतर लोग अज्ञानान्धकारसे आच्छादित होकर दु खिनवृत्तिके मार्गको नही पा रहे है मैं इन्हे किस प्रकार मार्गदर्शन करूँ। इसी अभिप्रायसे प्रेरित हो आपने अपायविचय नाभक धर्मध्यानमे लीन हो तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया था और उसीके उदय कालमे आपने दिव्यध्विनके द्वारा अज्ञानी जनोको दु खिनवृत्ति—दु खसे दूर होनेका मार्ग बतलाया है। इस प्रयासमे आपको अन्य एकान्त-वादियोकी मान्यताका निरसन करना पडता है और इससे उन्हे दु ख भी हो सकता है, परन्तु आपका अभिप्राय उन्हे सन्मार्ग दिखानेका ही रहा है। आप समानरूप स्वपरका दु ख दूर करनेके लिये सदा प्रयत्नशील रहे है। इस कारण एक आपही ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरोंके द्वारा उपासनीय है।।२१॥

# न्यापारयद् दुःखविनोदनार्थमारोपयद् दुःखभर प्रसद्य। परैरधृष्य जिन शासनं ते दुःखस्य मूलान्यपि कृन्ततीह।।२२॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । जो (दु खिननोदनार्थं) दु खको दूर करनेके लिये (ब्यापार-यत्) चेष्टा करता है और (प्रसह्य) हठपूर्वक (दु खभर) दु खके भारको (आरोपयत्) प्राप्त कराता है अर्थात् तपश्चरणादि कष्ट सहन करनेका उपदेश देता है ऐसा (परे अधृष्य) दूसरोके द्वारा (अघृष्य) अधर्षणीय—अजेय (ते) आपका (शासन) शासन—धर्म (इह) इस जगत्मे (दु खस्य) दु खके (मूलानि अप) मूल कारणोको भी अथवा जडोको भी (कृन्तति) छेदता है—नप्ट करता है।

भावार्यं — हे भगवन् ! आपके शासनमे तपश्चरण तथा परीषह सहन करने आदिका उप-देश दिया गया है और इस सबके करनेसे तत्काल दु खका अनुभव भी देखनेमे आता है, परन्तु परमार्थसे आपका शासन दु ख दूर करनेके लिये ही निरन्तर प्रयत्न करता है, वह ससारके क्षणिक सुखोंसे दूरकर जीवोको स्थायी आत्मसुख प्राप्त करनेका उपदेश देता है। दार्शनिक दृष्टिसे भी आपका शासन, द्सरे दर्शनकारोके द्वारा अधर्षणीय है — अखण्डनीय है। इस प्रकार आपका शासन दु खकी जडोपर प्रहार करता है। दु खकी जडें मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। आपके दर्शनमे सर्वप्रथम इन्हें ही नष्ट करनेका उपदेज दिया गया है।।२२॥

#### समामृतस्वादविदां ग्रुनीनाग्रुचन्महादुःखमरोऽपि सौख्यम् । पयोरसज्ञस्य यथा वृषारेईठाग्नितप्तं पिवतः पयोऽत्र ॥२३॥

बन्वयार्थ—(उद्यन्) प्रकट होता हुआ (महादु खभरोऽपि) वहुत भारी दु खका समूह भी (समामृतस्वादिवदा) समतारूप अमृतके स्वादको जाननेवाले (मुनीना) मुनियोके लिये (सौल्यम्) सुखरूप होता है। (यथा) जिस प्रकार (अत्र) इस लोकमे (हठाग्नितप्त) हठपूर्वक अग्निसे सतप्त (पय) दूधको (पिवत) पीनेवाले (पयोरसज्ञस्य) दूधके रसके ज्ञाता (वृपारे) मार्जारको महादु खका भार भी सुखरूप मालूम होता है।

भावार्थ—जिस प्रकार इस जगत्मे दुग्धरसके ज्ञाता बिलावको अग्निसे सतप्त दूधको पीते समय उष्णताजित दु ख होता है, परन्तु वह दुग्धरसके स्वादके सामने उस दु खको नगण्य समझता है। इसी प्रकार बाह्य तपक्चरण करते हुए मुनियोको जो ज्ञारीरिक कष्ट होता है उसे वे समतासुधाके स्वादके सामने नगण्य समझते हैं।।२३॥

अमन्दसवेदनसान्द्रमूर्तिः समग्रवीर्यातिशयोपपन्नः। निःशेपिताशेषकलङ्कपङ्कः कोऽन्यो भवेदाप्ततरो भवतः॥२४॥

अन्वयार्थं—(अमन्दसवेदनसान्द्रमूर्ति) जिनकी मूर्ति—आत्मा विशाल केवलज्ञानसे सघन-परिपूर्ण है, जो (समग्रवीर्यातिशयोपपन्न) सम्पूर्ण वीर्यके अतिशयसे सहित हैं तथा जिन्होने (नि शेषिताशेषकलङ्कपङ्क ) समस्त कलङ्करूपी कर्दमको नष्ट कर दिया है ऐसा (भवत्त) आपसे (अन्य) भिन्न-दूसरा (आप्ततर) श्रेष्ठ आप्त (को भवेत्) कौन हो सकता है ?

भावार्य — हे भगवन् । आप अनन्त ज्ञानसे परिपूर्ण हैं, अनन्त वीर्यसे सम्पन्न हैं और द्रव्य-कर्म तथा भावकर्मरूप समस्त कलञ्कको आपने बिलकुल समाप्त कर दिया है, अत आप ही सबसे श्रेष्ठ आप्त हैं, आपसे बढकर दूसरा कीन आप्त हो सकता है ?।।२४।।

# यतस्तवेदं प्रतिमाति शब्दब्रह्मैकचिन्मण्डपकोणचुम्ब । ततः पर ब्रह्म भवानिहैको यस्मात्पर नापरमस्ति किश्चित् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(यत) जिस कारण (इद) यह (शब्दब्रह्म) शब्दरूप ब्रह्म (तव) आपके (एक-चिन्मण्डपकोणचुम्बि) अद्वितीय केवलज्ञानरूप मण्डपके एक कोनेका चुम्बन करता हुआ (प्रतिभाति) जान पडता है (तत) उस कारण (इह) इस लोकमे (एकः) एक (भवान्) आप ही वह (परंब्रह्म) परम ब्रह्म हैं, (यस्मात्) जिससे बडा बढकर (अपर किञ्चित्) दूसरा कोई (पर) बडा (न अस्ति) नही है।

भावार्थ—हे भगवन् । लोकमे जिस शब्द ब्रह्मको सर्वत्र व्यापक कहा जाता है वह शब्द ब्रह्म आपके केवलज्ञानरूपी मण्डपके एक कोनेमे निलीन है अर्थात् अनन्त केवलज्ञानकी अपेक्षा शब्दब्रह्मका विषय अत्यन्त अल्प है। इससे यह सिद्ध होता है कि ससारमे एक आप ही पर ब्रह्म हैं, क्योंकि ज्ञानकी अपेक्षा आप ही लोक अलोकमे व्याप्त हैं। आपसे बढकर कोई दूसरा बडा नहीं।।२५॥

१ वृषस्य मूषकस्यारिर्वृषारि मार्जीर इत्यर्थं 'वृषो मूषकवर्मयो ' इति विश्वलोचन ।

# उपजातवृत्तम्

# मार्गावतारे शमसभृतात्मा स्वयं प्रकाशं स्वमितः परैस्त्वम् । सुनिष्ठुरष्ठणूतक्कतर्कवाक्यैः क्षिप्तोऽपि नासीः प्रतिपत्तिमन्दः ॥१॥

अन्वयार्थ—(मार्गावतारे) मोक्षमार्गमे अवतीर्ण होते ही (शमसभृतात्मा) जिनकी आत्मा शम—शान्तिभावसे परिपूर्ण थी तथा जो (स्वय) अपने आप (स्व प्रकाश) आत्मप्रकाशको (इत) प्राप्त थे ऐसे (त्वम्) आप (सुनिष्ठुरष्ठचूतकृतर्कवाक्ये) अत्यन्त कर्कशभावसे कुतर्कपूर्ण वाक्योको प्रकट करनेवाले (परे) अन्यमतावलम्बियोके द्वारा (क्षिप्तोऽपि) निन्दित होनेपर भी (प्रतिपत्तिमन्दः) स्वरूपसाधना अथवा यथार्थ बोधमे शिथल (न आसी) नहीं हुए थे।

भावार्थं —हे भगवन् । मोक्षमार्गमे प्रवेश करते ही आपकी आत्मा शान्तिभावसे परिपूणं हो गई थी तथा परकी प्रेरणाके बिना आप स्वत स्वभावसे आत्मप्रकाशको प्राप्त हो गये थे। उसीका यह फल था कि कुतर्कपूणं कर्कश वचन वोलनेवाले अन्य प्रवादी यद्यपि आपकी निन्दा भी करते थे तथापि आप स्वरूप साधना अथवा यथार्थ बोधमे शिथल नही हुए थे।।१॥

# अवाप्तभूतार्थविचारसारो निष्कम्पमेकत्वक्रतप्रतिज्ञः। निःशेषितान्तर्विहरङ्गसङ्गो दीनानुकम्पाविषयस्त्वमाशीः(सीः)॥२॥

अन्वयार्थं—(अवाप्तभूतार्थंविचारसार) जिन्होने परमार्थंका श्रेष्ठ विचार प्राप्त किया था (निष्कम्पम् एकत्वकृतप्रतिज्ञ) जिन्होने निर्भयरूपसे एकाकी रहनेकी प्रतिज्ञा की थी तथा (नि शेषितान्तर्बहिरङ्गसङ्गः) समस्त अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रहका जिन्होने त्याग किया था ऐसे (त्यम्) आप (दीनानुकम्पाविषय) दीनजनो पर दया करनेवाले (आसी) हुए थे।

भावार्थ—हे भगवन् । आपने दीक्षा ग्रहण करनेका विचार करते ही समस्त अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग परिग्रहका त्याग कर दिया, आप अपने विचारोमे निष्कम्प रहे तथा दीन दुखी जीवोके ऊपर आपके हृदयमे करुणाका भाव उमड पडा । अर्थात् उन्मार्गगामी लोगोको सद्धर्मका उपदेश देकर सन्मार्ग पर लगाया ॥२॥

# सरक्षतस्तेऽस्खलितार्थदृष्टेः सूत्रेण षद्जीवनिकां निकामम्। अपक्षपातस्य बलादिवासीत् समस्तभूतेष्वपि पक्षपातः॥३॥

अन्वयार्थ—(सूत्रेण) आगमके अनुसार (अस्खिलतार्थदृष्टे ) जिनकी अर्थदृष्टि—पदार्थोका स्वरूप विचार करनेकी बुद्धि स्खिलत नही हुई थी, जो (षड्जीविनका) छहकायके जीवोकी (निकामें) अत्यन्त (सरक्षत ) सुरक्षा करते थे तथा (अपक्षपातस्य) जो रागद्वेषके वशीभूत होकर

किसी प्रकारका पक्षपात नहीं करते थे ऐसे (ते) आपका (बलादिव) बलपूर्वक ही मानो (समस्त-भूतेष्विप) समस्त प्राणियो पर (पक्षपात ) पक्षपात (आसीत्) हुआ था।

भावार्थ—हे भगवन् । सनातन आगममे पदार्थस्वरूपका विचार करनेकी जो दृष्टि निरू-पित की गई है उसपर आप सदा आरूढ रहते थे—उससे रञ्चमात्र भी विचलित नहीं होते थे। पृथिवी जल तेज वायु वनस्पति ये पाँच स्थावर तथा त्रस इन छह कायकी जीवोंके आप सदा रक्षा करते थे। रागद्वेषके नष्ट हो जानेसे आप यद्यपि किसीका पक्षपात नहीं करते थे तो भी सभी जीवोपर आपका जो करुणामाव था उससे ऐसा जान पडता था मानो आप उनपर पक्षपात करते थे। तात्पर्य यह है कि आपकी करुणावृत्ति नैसर्गिक थी, रागजन्य नहीं।।३।।

# सूर्यां शुजाः पावकविष्ठुषस्ते विनिर्दहन्त्यः परितोऽपि गात्रम् । अभीप्सतः कर्मफलकपाकमासन् सुधासीकरनिर्विशेषाः ॥४॥

अन्वयार्थ-(सूर्यांशुजा) सूर्यको किरणोसे उत्पन्न होनेवाले जो (पावकविप्रुष) अग्निकण (परितोऽपि) सभी ओरसे (ते) आपके (गात्र) शरीरको (विनिर्दंहन्त्य) जलाया करते थे वे (कर्म-फलेकपाक) कर्मफलके परिपाककी (अभीष्सत) इच्छा करनेवाले (ते) आपके लिये (सुधाशीकर-निविशेषा) अमृतकणोके समान (आसन्) हुए थे।

भावार्थ — आतापन योगके समय सूर्य रिहमयोका सम्पर्क पाकर सूर्यकान्त शिलाओंसे जो अग्निके तिलगे निकल कर सब ओरसे आपके शरीरको जलाते थे उनसे आपको कोई कष्ट नहीं होता था, उन्हें आप अमृतकणोके समान सुखदायक मानते थे। इसका कारण यह था कि आप पूर्वबद्ध कर्मोंकी निर्जरा चाहते थे। सदा आपका यही अभिप्राय रहता था कि किसी प्रकार कर्मं अपना फल देकर निर्जीण हो जावें।।४॥

#### मन्दः समस्वादमरेण नक्त गृहीतयोगः शवविद्विष्टः। परेतम्मौ परिशुष्कमृतिर्विषद्टितस्त्व दशनैः शिवाभिः॥५॥

अन्वयार्थ—जो (समस्वादभरेण) समतारसके स्वादके भारसे (मन्द ) शिथिल हो रहे थे, (नक्त) रात्रिके समय (गृहीतयोग) योग धारण कर जो (परेतभूमो) श्मशानमे (शववत्) मृतक-समान (विचेष्ट) निश्चेष्ट पढे थे तथा (परिशुष्कमूर्ति) जिनका शरीर अच्छी तरह सूख गया था ऐसे (त्वम्) आप (जिवाभि) श्रृगालियोके द्वारा (दशने) दांतोंसे (विघट्टित) विघट्टित हुए थे।

भावार्थं—हे भगवन् । रात्रिके समय क्मशानमे जब आप प्रतिमायोग घारण करते थे तब मृतकके समान निक्षेष्ट हो जाते थे और श्रृगालियाँ आपके शरीरको दाँतोंसे विघट्टित करती थी फिर भी आप अपने योगसे विचलित नहीं होते थे ॥५॥

### विदग्धरोगीव वलाविरोधान्मासाईमासक्षपणानि कुर्वन् । अनादिरागन्वरवेगसुत्र क्रमेण निःशेषितवानलोलः ॥६॥

अन्ययार्थ—हे भगवन् (विदग्धरोगीव) विवेकशील रोगीके समान (वलाविरोधात्) शक्त्यनु-सार (मासार्धमासक्षपणानि कुर्वन्) एक माह तथा अर्धमाहके उपवास करते हुए (अलोल) तृष्णा- रहित आपने (क्रमेण) क्रमसे (उग्र) तीव्र (अनादिरागज्वरवेग) अनादिकालीन रागरूपी ज्वरके वेगको (नि शेषितवान्) नष्ट किया था ।

भावार्थ—जिस प्रकार विवेकी रोगी अपथ्य सेवनकी तृष्णासे रहित हो शक्त्यनुसार एक माह तथा अर्धमासका उपवास करता हुआ अपने पुराने ज्वरके वेगको नष्ट कर देता है उसी प्रकार आपने विषय तृष्णासे निवृत्त हो शक्त्यनुसार एक मास तथा अर्धमासका उपवास करते हुए क्रम-क्रमसे अनादि कालीन रागरूपी ज्वरके तीव्र वेगको नप्ट किया था। तात्पर्य यह है कि आपने अनशनादि तपोके द्वारा रागरूपी शत्रुओपर विजय प्राप्त की थी।।६॥

> ततः कथञ्चित् सकलात्मवीर्यन्यापारपर्यागतसयमस्त्वम्। जातः कपायक्षयतोऽक्षरात्मा ज्ञानैकपुञ्जः स्वयमेव साक्षात्।।७॥

अन्वयार्थं—(तत) रागरूपी ज्वरका वेग नष्ट होनेके अनन्तर (कथञ्चित्) किसी प्रकार (सकलात्मवीर्यव्यापारपर्यागतसयम) सम्पूर्ण आत्मवलके प्रयाससे जिन्हे सयम प्राप्त हुआ है ऐसे (त्वम्) आप (कषायक्षयत) कषायोका क्षय होनेसे (स्वयमेव) अपने आप (अक्षरात्मा) अविनाशी और (साक्षात्) प्रत्यक्ष (ज्ञानेकपुञ्ज) ज्ञानके अद्वितीय पुञ्ज (जात) हो गये।

भावार्थं—हे प्रभो । प्रत्याख्यानावरणके उदयमे होनेवाले रागको दूरकर आपने सकल सयम धारण किया और क्रम क्रमसे समस्त कषायोका क्षय कर आप अविनाशी सर्वज्ञ हो गये। आपकी यह सर्वज्ञता आन्माकी योग्यतासे स्वयमेव प्रकट हुई, किसी अन्य पुरुपके द्वारा प्रदत्त नहीं है।।७।।

#### ततस्त्वया व्याप्तपरापरेण स्वायुःस्थितिप्राप्तिनियन्त्रितेन । स्वकर्मशेपस्य तथा विपाकम्रत्पश्यतादेशि शिवस्य पन्थाः ॥८॥

अन्वयार्थ—(ततः) सर्वज्ञदशा प्राप्त करनेके बाद (व्याप्तपरापरेण) जिन्होंने स्व और परको व्याप्त-ज्ञात किया है (स्वायु स्थितिप्राप्तिनियन्त्रितेन) अपनी आयुकी स्थितिकी प्राप्तिसे जो नियन्त्रित हैं—मनुष्यायु कर्मका उदय रहनेसे जो अपनी आयु पर्यन्त इसी मनुष्य शरीरमे स्थित रहते हैं जो (स्वकर्मशेषस्य) अपने शेष कर्मोंके (विपाक) उदयका (तदा उत्पन्यता) अनुभव कर रहे थे ऐसे (त्वया) आपके द्वारा (शिवस्य) मोक्षका (पन्या) मार्ग (आदेशि) वनाया गया।

भावार्थ—हे भगवन् । केवल ज्ञान उत्पन्न होनेपर जिन्होंने ज्ञानकी दृष्टिमे समस्न स्वपर पदार्थोंको व्याप्तकर रक्खा था, जो यद्यपि शरीररूपी कारावाससे मुक्त होना चाहते थे तो भी आयुकी स्थित पर्यन्त उसीमे नियन्त्रित थे और अपने शेप कर्मोंके विपाकका अनुभव कर रहे थे ऐसे आपने सबके लिये मोक्षका मार्ग दिखलाया। हे भगवन् । आपने अरहन्त अवस्थामे सर्वहितकारी मोक्ष पथका उपदेश दिया।।।।

#### अन्तःकपायक्षपणः प्रसद्य वहिर्यथागिक्तचारित्रपाकः। सत्रार्थमक्षेपतया त्वयाय प्रदिशतो नाथ शिवस्य पन्था ॥९॥

अन्तरङ्गमे तो कृपायोका क्षय किया जाता है और (बहि) बहिरङ्गमे (यथायिकचारित्रपाक)

शक्ति अनुसार चारित्र घारण किया जाता है (अय) यह (शिवस्य) मोक्षका (पन्था ) मार्ग (सूत्रार्थ-सक्षेपत्तया) आगमके अर्थका सक्षेप करते हुए (त्वया) आपके द्वारा (प्रदर्शित ) दिखलाया गया है।

भावार्थ — यहाँ मोक्षमार्गके अन्तरङ्ग और बिहरङ्ग कारणोका निवेंश करते हुए भगवान्का स्तवन किया गया है। अन्तरङ्ग कारण कपायोका क्षय करना है तथा बिहरङ्ग कारण शिक्तके अनुसार चारित्रका पालन करना है। कषायक्षयरूप अन्तरङ्ग कारणके विना यथार्थ-चारित्रका पालन नहीं हो सकता और पूर्ण शिक्तसे चारित्रका पालन किये विना मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। जिसे प्रकार बन्धनमे पड़ा व्यक्ति बन्धनका चिन्तन करता रहता है परन्तु छैनी और हथोड़ा लेकर उसे काटनेका प्रयत्न नहीं करता है तो वह बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता इसी प्रकार जो कर्मबन्धनका चिन्तन तो करता है परन्तु चारित्र धारण कर उस कर्मबन्धनकों नष्ट करनेका पुरुषार्थ नहीं करता है तो वह कर्मबन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता है। मात्र सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको प्राप्त कर तो यह जीव सागरो पर्यन्त इसी ससारमे पड़ा रहता है, परन्तु सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक चारित्र घारण कर अन्तर्मुंहर्तके भीतर भी ससार सागरसे पार हो जाता है। हे भगवन् आगमका सार बतलाते हुए आपने सक्षेपमे यही मोक्षमार्ग दिखाया है क्रि अन्तरङ्गमे कषायोका क्षय करों और बिहरङ्गमे यथाशक्ति चारित्र घारण करो ॥९॥

#### बोंधप्रधानः किल सयमस्ते ततः कषायक्षयजा शिवाप्तिः। शिवाप्तिहेतोरपि हेतुहेतुरहेतुवन्निश्चरणस्य बोधः॥१०॥

अन्वायथँ—(किल) निश्चयसे (ते) आपका (सयम) चारित्र (बोधप्रधान) ज्ञानप्रधान है अर्थात् ज्ञानके होने पर चारित्र होता है और (तत) चारित्रसे (कषायक्षयजा) कषायक्षयपूर्वक होनेवाली (शिवाप्ति) मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार (बोध) ज्ञान यद्यपि (शिवाप्तिहेतो हेतुहेतु अपि) मोक्ष प्राप्तिके हेतु कषायक्षयके हेतु सयमका हेतु है तथापि वह (निश्चरणस्य) चारित्ररहित जीवके (अहेतुवत्) अहेतुके समान है।

भावार्थ —सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनोका प्राप्त होना मोक्षमार्ग है। इन तीनोमे सम्यग्ज्ञानको वीचमे रखनेका प्रयोजन यह है कि वह सम्यग्दर्शनका कार्य है और सम्यक्चारित्रका कारण है। तात्पर्य यह है कि सम्यक्चारित्रकी साधनामे सम्यग्ज्ञानका भी महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि आपने सयम धारण करते समय सम्यग्ज्ञानका भी घ्यान रक्खा है, क्योंकि सम्यग्ज्ञानसे सयम-सम्यक्चारित्र होता है, सम्यक्चारित्रसे कषायोका क्षय होता है अपेर कषायोका क्षय होनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इसप्रकार मोक्षप्राप्तिका कारण कषायक्षय, कषायक्षयका कारण सयम और सयमका कारण सम्यग्ज्ञान है। एतावता यद्यपि सम्यग्ज्ञान मोक्षप्राप्तिके कारणके कारणका कारण है तो भी चारित्रहीन मनुष्यका ज्ञान अहेतु-अकारणके समान है। इसी उद्देश्यसे नीतिकारोने कहा है 'ज्ञान भार किया विना' क्रियांके विना ज्ञान भारक्प है।।१०।।

१ समयसार गाथा--- २९१, २९२ ।

# समस्तिनस्तीर्णचरित्रभारः स्वायुःस्थितिज्ञः स विशीर्णबन्धः । शिखेव वह्नेः सहजोद्ध्वगत्या तत्सिद्धिधामाऽध्यगमस्त्वमन्ते ॥११॥

अन्वयार्थं—(समस्तिनिस्तीर्णचिरत्रभार) जिन्होने परम यथाख्यातचारित्ररूप सयमके पूर्ण भारको वहन किया है, (स्वायु स्थितिज्ञः) जो अपने आयुकर्मकी स्थितिको जानते हैं अर्थात् जिनको मनुष्यायुका अन्तिम क्षण बीत रहा है और (विशीर्णबन्ध) जिनका बन्ध विखर चुका है—कषाय और योगोका अभाव होनेके कारण जिनका नवीन बन्ध छूट गया है और सातिशय निर्जरा होनेके कारण जिनका पूर्वबन्ध निजीर्ण हो गया है ऐसे (स त्वम्) उन आपने (अन्ते) अन्त समयमे (वह्ने शिखेव) अग्निकी शिखाके समान (सहजोर्द्धंगत्या) स्वाभाविक ऊर्ध्वंगतिके द्वारा (तत्) उस प्रसिद्ध (सिद्धिधाम) मोक्सस्थानको (अध्यगम) प्राप्त किया।

भावार्थ—शीलके चौरासी हजार मेद तथा चौरासी लाख उत्तर गुणोंकी पूर्णता चौदहवें गुणस्थानमे होती है। इनकी पूर्णता होने पर ही परम याथाख्यात चारित्र होता है, इस प्रकार परम यथाख्यात चारित्रकी प्राप्ति होने पर इस जीवका कर्म बन्धन खुल जाता है उसी समय मनुष्यायुकी समाप्ति होती है और अग्निकी शिखाके समान स्वाभाविक ऊर्ध्वंगितके द्वारा यह जीव लोकान्तमे १५७५ धनुषप्रमाण तनुवातवलयके अन्तिम ५२५ धनुषप्रमाण क्षेत्रमे जो सिद्धिधाम है वहा पहुँच जाता है। मध्यलोकसे वहा तक पहुँचनेमे इस जीवको मात्र एक समय लगता है।।११॥

## तस्मिन् भवानप्रचलप्रदेशः पिबन् दृशा विश्वमशेषमेव। समक्षसंवेदनम्तिरास्ते स्वगुप्तवीयीतिशयः सुखेन।।१२॥

अन्वयार्थं—(अप्रचलप्रदेश) जिनके प्रदेश अत्यन्त निश्चल है, (दृशा) अनन्त दर्शनके द्वारा (अशेषमेव विश्व पिबन्) जो समस्त विश्वको ग्रहण कर रहे है, (समक्षसवेदनमूर्ति) जो प्रत्यक्षज्ञान-केवलज्ञानकी मूर्तिस्वरूप हैं तथा (स्वगुप्तवीर्यातिशय) जिनका अनन्त बल अपने आपमे सुरक्षित है ऐसे (भवान्) आप (तस्मिन्) उस सिद्धिधाममे (सुखेन आस्ते) सुखसे विराजमान है।

भावार्थ—सिद्धालयमे पहुँचने पर आत्माके प्रदेश सदाके लिये निश्चल हो जाते है। वे अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त वीर्य और अनन्त सुखसे सम्पन्न होते हैं। हे भगवन् । आप भी सिद्धालयमे पहुँच कर अनन्त चतुष्टयसे सुशोभित हैं॥ १२॥

## दृग्बोधयोस्तेंक्ष्ण्यविधायि वीर्यं दृग्वोधतैक्ष्ण्येषु निराक्कलत्वम् । निराक्कलत्व तव देव सौख्य गाढोपयुक्तोऽसि सुखं(सुखे)त्वमेव ॥१३॥

अन्वयार्थ—(वीर्यं) वीर्य-आत्मबल (हग्बोधयो) दर्शन और ज्ञानकी (तैच्ण्यविधायि) प्रखरता—अनन्तताको करनेवाला है, (दृग्बोधतैक्ष्ण्येषु) दर्शन और ज्ञानकी तीक्ष्णताके होने पर (निराकुलत्व) निराकुलता होती है और (निराकुलत्व) निराकुलता होती है और (निराकुलत्व) निराकुलता हो (तव) आपका (सौख्य) सुख है। (देव) हे देव (सुखे) उस निराकुलतारूप सुखमे (त्वमेव) आपही (गाढोपयुक्त असि) प्रगाढक्ष्पसे तन्मयताको प्राप्ति है।

भावार्थ-आत्मामे जो वीर्य नामका गुण है वह दर्शन और ज्ञान गुणके चरम विकासमें कारण है। जब दर्शन और ज्ञान अपनी चरम सीमाको पहुँच जाते हैं तब निराकुलता होती है और

जो निराकुलता है वही सुख कहलाता है। हे भगवन् । इस निराकुलतारूप सुखमे एक आप ही निरन्तर निमग्न रहते हैं। ससारके भीतर जन्म मरण करनेवाले अन्य जीवोको इसकी उपलब्धि कैसे हो सकती है ? ॥१३॥

#### वितृष्णता ज्ञानमनन्तराय दृग्वीर्यसारोऽस्खलितः समन्तात्। अय समस्तः सुखहेतुपुञ्जस्तवाभवन्नित्यनिराकुलस्य ॥१४॥

अन्नयार्थ—(नितृष्णता) तृष्णाका अभाव, (अनन्तराय) वाधारिहत (ज्ञान) ज्ञान और (समन्तात्) सब ओर (अस्खलित) स्खलित नहीं होनेवाला (दृग्वीर्यसार) श्लेष्ठ दर्शन और वीर्य (अय समस्तः) यह सब (नित्यनिराकुलस्य) निरन्तर निराकुल रहनेवाले (तव) आपके (सुखहेतु-पुञ्ज) सुखके कारणका समूह (अभवत्) हुआ।

भावार्थ—ससारका प्राणी तृष्णाके कारण दुखी होता है, ज्ञानकी अल्पता होनेसे अज्ञात वस्तुको न जान सकने और ज्ञात वस्तुके विस्मृत हो जानेके कारण दुखी रहता है तथा इष्ट पदार्थोंमे स्खलित हो जानेवाले अल्प दर्शन और तुच्छ वलके कारण भी दुखी होता है, परन्तु हे भगवन् । आपको किसी प्रकारकी तृष्णा नहीं है, केवलज्ञानके द्वारा आप चराचर विश्वको एक साथ जानते है तथा आपमे ऐसा अनन्त दर्शन और अनन्त वल प्रकट हुआ है जो कही भी स्खलित नहीं होता। इस प्रकार सुखके समस्त साधन आपमे स्वयमेव सघटित हुए है और उनके सघटित होनेके कारण आप निराकुल हैं।।१४।।

#### अनादिसंसारपथादपेतमनन्तसिद्धत्वकृतव्यवस्थम् । त्रिकालमालायतमात्मतन्त्व साक्षात् समं पश्यसि बुध्यसे च ॥१५॥

अन्यवार्थ—(अनादिससारपथात् अपेत) जो अनादि ससारके मार्गसे रहित है, तथा (अनन्त सिद्धात्वकृतव्यवस्थ) अनन्त सिद्धत्वके पदमे स्थित है तथा (त्रिकालमालायत) तीनो कालकी माला-मे विस्तीणं है ऐसे (आत्मतत्व) आत्मातत्वको आप (सम) एक साथ (साक्षात्) प्रत्यक्ष (पश्यिस) देखते (च) और (बुष्यसे) जानते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी जो आत्मा अनादिकालीन ससारके मार्गसे दूर होकर अनन्त—कभी नष्ट नही होनेवाली सिद्ध पर्यायको प्राप्त हुई है उसे आप अपने ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव-के कारण सदा प्रत्यक्ष देखते और जानते हैं ॥१५॥

#### दृग्बोघवीयोपिचितात्मशक्तिः समन्ततो नित्यमखण्ड्चमानः। अत्यन्तत्तेक्षण्यादविभागखण्डैरनन्तशः खण्डयसीश विश्वम्।।१६॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (समन्तत) सब ओरसे (नित्य) निरन्तर (दृग्बोधवीर्योप-चितात्मशिक ) जिनकी आत्मशिक्त दर्शन ज्ञान और वीर्यसे 'वृद्धिगत है, इसिलए जो (अखण्डय-मान ) अविभाज्य हैं—जिनके आत्म प्रदेशोमे पुद्गलप्रदेशोंके समान खण्डपना नहीं है ऐसे आप (अत्यन्ततैक्ष्णात्) ज्ञान दर्शन गुणकी तीक्ष्णताके कारण (विश्वं) समस्त लोक-अलोकको (अनन्तश ) अनन्तो वार (अविभागखण्डे ) प्रदेशोके द्वारा तथा अविभागी प्रतिच्छेदोसे (खण्डयिस) र्खंड-खंड करते हैं अर्थात् समस्त विश्वके अविभागी प्रतिच्छेदो तकको जानते हैं। भावार्थ—हे भगवन् । आपके ज्ञान दर्शनकी इतनी तीक्ष्णता—सूक्ष्मग्राहिता है कि उसके द्वारा स्थूल पदार्थोको जानना तो दूर रहा, आप समस्त विश्वके अर्थात् एक एक अविभाग-प्रतिच्छेदो तकको जानते हैं ॥१६॥

#### दृढोपयुक्तस्य तव स्फुटन्त्यः स्वशक्तयो विश्वसभावभासाः। विभो न भिन्दन्ति सदा स्वभाव चिदेकसामान्यकृतावताराः।।१७॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे प्रभो । (दृढोपयुक्तस्य) स्वरू:मे दृढतासे उपयुक्त रहनेवाले (तव) आपकी (स्फुटन्त्य) जो प्रकट अनुभवमे आ रही हैं (विश्वसभावभासा) समस्त विश्वके समान जिनका प्रकाश है तथा (चिदेकसामान्यकृतावतारा) आपके एक चैतन्य स्वभावमे जिन्होने अव-तरण किया है ऐसी (स्वशक्तय) आत्मशक्तिया (सदा) सर्वदा—कभी भी (स्वभाव) आपके स्वभाव को (न भिन्दन्ति) भेदती नहीं हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अपने स्वरूपमे सदा दृढ है तथा आपकी समस्त शक्तिया भी, ऐसी शक्तिया जो अत्यन्त प्रकट अनुभवमे आ रही है, तथा सामान्यरूपसे एक चैतन्य स्वभावमे गर्भित हैं, सदा स्वरूपस्थ रहती है, कभी अपने स्वभावको नहीं छोड़ती है ॥१७॥

#### प्रमात्रुरूपेण तव स्थितस्य प्रमेयरूपेण विवर्तमानाः। रिलण्टावभासा अपि नैकभाव त्वया सम यान्ति पदार्थमालाः॥१८॥

अन्वयार्थं—(प्रमातृरूपेण स्थितस्य) प्रमाता-ज्ञायकके रूपमे स्थित (तव) आपके (प्रमेय-रूपेण) प्रमेय-ज्ञेयरूपसे (विवर्तमाना) विद्यमान (पदार्थमाला) पदार्थोके समूह (विलप्टावभासा अपि) अत्यन्त तन्मयभावको प्राप्त होकर भी (त्वया सम) आपके साथ (एकभाव) एकत्वको (न यान्ति) नहीं प्राप्त होते हैं।

भावार्थ — हे भगवन् । आप ज्ञायकमात्र हैं — पदार्थों को जाननेवाले है और ससारके समस्त पदार्थ आपके ज्ञेय है। अन्तर्जेयकी अपेक्षा वे सब पदार्थ आपके ज्ञानमे जब प्रतिविम्बित होते हैं तब ऐसे जान पडते है मानो आपके ज्ञानके साथ उनका तादात्म्य हो, परन्तु वास्तवमे वे आपके ज्ञानसे पृथक् हैं। इस तरह आपके साथ उनका एकी भाव नहीं है। तात्पर्य यह है कि ज्ञाता सदा ज्ञाता रहता है और ज्ञेय रहता है। ज्ञाता, ज्ञेय नहीं और ज्ञेय, ज्ञान नहीं होता। दोनोमे ज्ञातृ-ज्ञेयसम्बन्ध ही है, तादात्म्य सम्बन्ध नहीं।।१८।।

# परप्रदेशैर्न परः प्रदेशी प्रदेशशून्य न हि वम्तु किञ्चित्। आलानयन् दर्शनवोधवीयं जिन प्रदेशेषु सदैव भासि॥१९॥

अन्वयार्थ—(जिन) है जिनेन्द्र । (परप्रदेशें ) अन्य द्रव्यक प्रदेशोम (पर) अन्य द्रव्य (प्रदेशो) प्रदेशवान् (न) नहीं होता है और (हि) निञ्चयसे (किञ्चित्) कोई (वस्नु) द्रव्य (प्रदेश-श्न्य) प्रदेशोसे शून्य (न) नहीं है । आप (दर्शनवोधवीय) दर्शन ज्ञान और वीर्यको (प्रदेशेषु) अपने प्रदेशोमे (आलानयन्) वद्ध करते हुए (सदैव) सदा ही (भामि) मुशोभित होते हैं।

भाषायं—आत्मा गुणी है और दर्शन ज्ञान तथा वीर्य उनके गुण हैं। गुणोके प्रदेश गुणीमें पृथक् नहीं होते हैं, ऐसा सिद्धान्त हैं परन्तु न्याय दर्शन गुण आर गुणीकी पृथक् एट्य स्वीष्टत

करता हुआ गुणके समवायसे किसी अन्य पदार्थको गुणी मानता है। इस न्याय दर्शनका निरसन करते हुए यहा कहा गया है कि हे जिनेन्द्र। आपमे जो दर्शन ज्ञान और वीर्य गुण हैं उन्हे आप अपने प्रदेशोमे ही बद्ध किये हुए सुशोभित होते हैं, क्योंकि ऐसा नियम है कि सब पदार्थोंके प्रदेश अपने अपनेमें ही रहते हैं किसी अन्यके प्रदेशोसे कोई अन्य प्रदेशवान् नहीं होता है। तथा ऐसा भी कोई पदार्थ नहीं है जो प्रदेश रहित हो और उसे प्रदेशवान् बननेके लिये दूसरे पदार्थके प्रदेशोक का आश्रय लेना पहे ॥१९॥

## आलम्ब्य विश्व किल पुष्कलेय दृग्वोधवैचित्र्यमयी विभूतिः। तव स्वभावाद् द्शिबोधमूर्तेरेतावदेवोपकृतं परेम्यः॥२०॥

अन्वयार्थं—(स्वभावात्) स्वभावसे ही जो (दृष्णिबोधमूर्ते) दर्शन और ज्ञानकी मूर्तिस्वरूप है ऐसे (तव) आपको (इय) यह (पुष्कला) समस्त (दृग्बोधवैचित्र्यमयी) दर्शन और ज्ञानकी विचित्रतासे युक्त (विभूति) सपदा (किल) निश्चयसे (विश्व) समस्त लोक-अलोकका (आलम्ब्य) आलम्बन लेकर प्रकट हुई है (एतावत् एव) इतना ही आपका (परेभ्य) अन्य पदार्थोसे (उपकृत) उपकार हुआ है।

भावार्थ—हे भगवन् । दर्शन ज्ञानकी मूर्ति आप स्वभावसे ही हैं, किन्ही पदार्थोंने आपमे दर्शन ज्ञानको उत्पन्न कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। इतना अवश्य है कि यह विश्व आपके दर्शन ज्ञानका आलम्बन है अर्थात् दर्शन और ज्ञान इन्हे अपना दृश्य और ज्ञेय बनाते हैं। इतना, ही परद्रव्योसे आपका उपकार हुआ है।।२०।।

#### अनन्तधर्मप्रचितैः प्रदेशैंद्व ग्वोधयोराश्रयमात्रभूतः । दग्बोधवैचित्र्यमुखेन साक्षाद्विभो विभास्येव हि विश्वरूपः ॥२१॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे भगवन् । (अनन्तधर्मप्रचितै ) अनन्त धर्मोंसे व्याप्त (प्रदेशै ) प्रदेशो के द्वारा आप (दृग्बोधयो ) दर्शन और ज्ञानके (आश्रयमात्रभूत ) आधारमात्र हैं। (हि) निश्चयसे आप (दृग्बोधवैचित्र्यमुखेन) दर्शन और ज्ञानकी विचित्रताके माध्यमसे (साक्षात्) प्रत्यक्षमे (विज्ञवक्ष्य ) विश्वक्ष्य (एव) ही (विभासि) सुशोभित प्रतीत हो रहे हैं।

भावार्थ—हे प्रभो । ऐसा नहीं है कि आपमे मात्र दर्शन और ज्ञान ही हो किन्तु आपके प्रदेश अनन्त धर्मोंसे व्याप्त हैं। उन अनन्त धर्मोंसे व्याप्त प्रदेशोंके द्वारा आप दर्शन और ज्ञानको धारण कर रहे हैं। आपके दर्शन और ज्ञान भी साधारण नहीं है। उनकी अपनी एक विशेषता है—वह यह कि उनमे समस्त ज्ञेय प्रतिबिम्बित हो रहे हैं, अत आप ज्ञेयाकीर्ण ज्ञानकी अपेक्षा विश्वरूप है।।२१।।

#### अभावभावोभयरूपमेक स्ववस्तु साक्षात् स्वयमेव पश्यन्। न सञ्जसे क्वापि सदाञ्यकम्पः स्वभावसीमाङ्किततत्त्वमग्नः॥२२॥

अन्वयार्थ—(अभावभावोभयरूप) अभाव, भाव और उभयरूप (एक) एक (स्ववस्तु) आत्मवस्तुको (स्वयमेव) अपने आप (साक्षात्) प्रत्यक्ष (पश्यन्) देखते हुए आप (क्वापि) किसी अन्य पदार्थमे (न सज्जसे) सलग्न नही होते है, किन्तु (सदा) सर्वदा (अकम्प) निश्चल हो (स्वभावसीमाङ्किततत्त्वमग्न) स्वयके स्वभावकी सीमासे युक्त आत्म तत्त्वमे ही मग्न रहते है।

भावार्थ—ससारका प्रत्येक पदार्थ क्रमापित दृष्टिमे परचतुष्टयकी अपेक्षा अभावरूप, स्व-चतुष्टयकी अपेक्षा भावरूप और क्रमापित उभय दृष्टिमे उभयरूप होता है। आपका आत्मद्रव्य भी अभाव, भाव और उभयरूप है। यद्यपि स्वभावसे एकरूप ही है, परन्तु उपर्युक्त विवक्षासे तीन-रूप प्रतीत होता है। सबको जानते हुए भी आप अपने स्वरूपमे ही निमग्न रहते है।।२२।।

#### भूत भवद्भावि समस्तविश्वमालम्बमानः सममेव साक्षात् । अनन्तविश्वात्मकदिव्यदीप्तिस्तवीपयोगो जिन नास्तमेति ॥२३॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । जो (भूत भवत् भावि समस्तविश्व) भूत वर्तमान और भावी—समस्त विश्वका (सममेव) एक ही साथ (साक्षात्) साक्षात् (आलम्बमान ) आलम्बन कर रहा है—उसे जान रहा है तथा (अनन्तविश्वात्मकदिव्यदीप्ति) जिसकी दिव्य दीप्ति.— अलौकिक प्रकाश अनन्त विश्वात्मक है—ऐसे ऐसे अनन्त लोकोको जाननेकी क्षमता रखता है ऐसा (तव) आपका (उपयोग) केवलजानरूपी उपयोग (अस्त न एति) अस्तको प्राप्त नही होता है।

भावार्थ—जो भूत भविष्यत् और वर्तमानसम्बन्धी विश्वको एक साथ प्रत्यक्ष देखता है तथा ऐसे ऐसे अनन्त विश्वोको जाननेकी क्षमता रखता है ऐसा आपेका केवलज्ञानरूप उपयोग कभी नष्ट नहीं होता है ॥२३॥

# समन्ततो दृष्टिरवारितेयं सर्वत्र वोधोऽयमवरुद्धशक्तिः। अनन्तवीर्यातिशयेन गाढं सुदुर्द्धरं धारयसि स्वमीश ॥२४॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन्। आपकी (इय) यह (दृष्टि) दर्शन (समन्तत) सब ओर (अवारिता) अप्रतिहत है—इसकी गितको कोई रोक नहीं सकता है और (अय) यह (बोध) ज्ञान (सर्वत्र) सब स्थानोपर (अवरुद्धशिक्त) अप्रतिहत शिक्तवाला है—इसकी सामर्थ्यको कोई कही रोकनेवाला नहीं है। इस प्रकार आप (अनन्तवीर्यातिशयेन) अनन्त वीर्यके अतिशयसे (गाढ सुदुर्द्धर) अत्यन्त परिपूर्ण (स्व) अपने आपको (धारयिस) धारण करते हैं।

भावार्थ — हे भगवन् । आपकी आत्मा अनन्त दर्शन अनन्त ज्ञान और अनन्त बलसे परिपूर्ण है। छद्मस्थ जीवके ज्ञान दर्शन और वीर्य इन्द्रियाधीन होते हैं। इन्द्रिया प्रकाश आदि बाह्य निमित्तोकी अपेक्षा रखती हैं, इसलिये वे सर्वंत्र निर्बाध नहीं होते हैं। परन्तु वीतराग जिनेन्द्रके ज्ञान दर्शन और वीर्य तत् वावरण कर्मोंके क्षयसे प्रकट होते हैं, अत उन्हें इन्द्रिय तथा बाह्य निमित्तोकी आवश्यकता नहीं होती। निमित्त निरपेक्ष होनेके कारण वे सर्वंत्र अप्रतिहत रहते हैं।।२४।।

भ्रान्त्वा समग्रं जगदेव दीनं खिन्नात्मना प्राणपणं विधाय। वन्दीकृतोऽस्यद्य मयातिलोभात् सर्वस्त्वमेवाप्य(च)िकं विवादैः॥२५॥ अन्वयार्थ—हे भगवन् । (दीनं यथा स्यात्तथा) दीनतापूर्वंक (समग्रमेव जगत् भ्रान्त्वा) समस्त ससारमे भ्रमण कर (खिन्नात्मना) जिसकी आत्मा खिन्न ही चुकी है ऐसे (मया) मैंने (प्राणपण विधाय) प्राणपण कर—पूरी शक्ति लगा कर (अतिलोभात्) अत्यन्त लोभसे (अद्य) आज (त्वम्) आपको (वन्दीकृत असि) अपने आपमे निरुद्ध किया है—मै आपको शरणमे आया हू। (त्वमेव) आप हो (मे) मेरे (सर्वं) सब कुछ हो (आप्य च) आपको प्राप्त कर मुझे (विवादें विवादोंसे (कि) क्या प्रयोजन है आपको शरणमे आते ही सब विवाद नष्ट हो चुके हैं।

भावार्थ—हे नाथ । मिथ्यात्वके कारण चतुर्गतिरूप ससारमे दीनतापूर्वंक श्रमण करते मेरी आत्मा खिन्न हो चुकी है। अब मै पूरी शक्ति लगाकर आपकी शरणमे आया हू। रागी हैंपी देवोकी आराधनाका कुफल भोग कर अब मैं वीतराग जिनेन्द्रकी शरणकी प्राप्त हुआ हूँ। पूरी दृढताके साथ मैंने आपको अपने हृदयमे निरुद्ध किया है आप मेरे सब कुछ हो, आपको पाकर अब मुझे विवादोसे क्या प्रयोजन है ॥२५॥

.

#### उपजातिवृत्तम

# अन्तर्निमग्नान्यनयस्वभाव स्वभावलीलोच्छलनार्थमेव । विशुद्धविज्ञानघनं समन्तात् स्तोष्ये जिनं शुद्धनयैकद्ष्या ॥१॥

अन्वयार्थं—(अन्तर्निमग्नान्यनयस्वभाव) अन्य नयोका स्वभाव जिनके भीतर निमग्न हो गया है (स्वभावलीलोच्छलनार्थमेव) स्वभावकी लीलाको प्रकट करना ही जिनका एक प्रयोजन है और जो (समन्तात्) सब ओरसे (विशुद्धविज्ञानघन) वीतराग विज्ञानसे परिपूर्ण है ऐसे (जिन) जिनेन्द्रदेवकी मै (शुद्ध नयैकदृष्ट्या) एकमात्र शुद्धनयनी दृष्टिसे (स्तोष्ये) स्तुति करूगा।

भावार्थ-पर सयोगसे रहित आत्माके शुद्धतत्त्वको ग्रहण करनेवाला नय शुद्धनय कहलाता है। इसे ही परमार्थनय अथवा निश्चयनय कहते हैं। जब इस शुद्धनयकी दृष्टिसे पदार्थका कथन होता है तब उसकी परनिरपेक्ष किन्तु स्वसापेक्ष विशेषताओका वर्णन किया जाता है। और जिसमे परकी सापेक्षता रहती है वह अशुद्धनय कहलाता है। इसीको अभूतार्थ या व्यवहारनय कहते है। जैसे आत्मा कर्मोंसे अबद्ध अस्पृष्ट और ज्ञान-दर्शनसे पूर्ण है ऐसा कथन करना शुद्धनय है तथा आत्मा कर्मोंसे बद्ध है स्पृष्ट है तथा रूपादिमान् है, यह कथन करना अशुद्धनय है। भगवन्। अब मै शुद्धनयका आश्रय लेकर आपकी स्तुति करूँगा। इस शुद्धनयके स्तवनमे अन्य नयोका निषेध तो नहीं होता परन्तु वे इसी शुद्धनयमें अन्तर्निमग्न हो जाते है तथा शुद्धनयसे स्तवन करनेका प्रयोजन यही एक है कि इसके द्वारा स्वभावकी लीला उभरका सामने आ जाती है और विभाव की लीला तिरोहित हो जाती है। स्वमे परकी सहायताके बिना जो प्रकट है तथा अनादि अनन्त-रूपसे त्रिकालमे विद्यमान रहता है उसे स्वभाव कहते हैं और स्वमे परके निमित्तसे जो प्रकट होता है उसे विभाव कहते हैं जैसे ज्ञानदर्शन आत्माके स्वभाव हैं, क्योंकि ये किसी बाह्य कारणसे आत्मामे उत्पन्न नहीं हुए है, किन्तु रागद्वेषादिक विभाव है, क्योंकि ये द्रव्यकर्मकी उदयावस्थाका निमित्त पाकर आत्मामे उत्पन्न होते हैं। इनका सद्भाव द्रव्यकर्मकी उदयावस्थाके साथ अन्वय व्यतिरेक रखता है, अत उसके नष्ट हो जानेपर नष्ट हो जाते है। स्वभाव दृष्टिसे भगवान् वीत-राग विज्ञानसे घन है - सान्द्र है और रागादि विभाव भावोसे रहित है। एक शुद्धनयकी दृष्टिसे भगवान्की स्तुति करनेसे मेरा लच्य अपने स्वभावकी ओर जावेगा और विभावकी ओरसे मेरा ममत्वभाव दूर होगा ॥१॥

> निरर्गलोच्छालविशालधाम्नो यदेव चैतन्यचमत्कृतं ते । उदारवैशद्यमुदेत्यमेदं तदेव रूपं तव मार्जितश्रि ॥२॥

१, जो पस्सिद अप्पाण अवद्धपुट्ठ अणण्णय णियद । अविसेसमसजुत्तं त सुद्धणयं वियाणाहि ॥१४॥—समयप्राभृत

अन्वयार्थं—(निर्गलोच्छालविशालधाम्न) निर्बाघ उन्नितिसे विशाल तेजसे युक्त (ते) आपका (उदारवेशद्य) अवाधरूपसे महान् वैशद्यको लिये हुए तथा (अभेद) भेदसे रहित (यदेव) जो भी (चैतन्यचमत्कृत) चैतन्य चमत्कार (उदेति) प्रकट होता है (तदेव) वही (मार्जितिश्र) अनन्त-चतुष्टयरूप निर्मल लक्ष्मोसे युक्त (तब) आपका स्वच्छ (रूप) स्वरूप है।

भावार्थ—शुद्धनय गुण और गुणीमे भेदको स्वीकृत नहीं करता है, उसके सामने गुण और गुणी इस प्रकारके दो पदार्थ हैं भी नहीं। वह मात्र एक ज्ञायकस्वभावको ग्रहण करता है। इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि हे भगवन् । आपका जो सपूर्ण नैतन्य नमत्कार है वहीं आपका स्वरूप है। जिस प्रकार विजलीका स्वरूप उसका कोदना ही है उसी प्रकार आपका स्वरूप नैतन्यनमत्कार ही है। आपका यह नैतन्यनमत्कार अत्यन्त उत्कृष्ट निर्मलतासे सहित है अर्थात् वीतराग विज्ञानरूप है। आपका यह रूप तब प्रकट होता है जब आपका विज्ञाल तेज निर्वाध रूपसे उत्तरोत्तर वृद्धिको प्राप्त हो जाता है एवं यह रूप अनन्त चतुष्ट्यरूप निर्मल लक्ष्मोसे युक्त होता है। हे भगवन् । यद्यपि आप ज्ञान-दर्शन सुख वीर्य सूक्ष्मत्व अव्यावाधत्व अगुरूलघृत्व और अवगाहतत्व आदि अनेक गुणोसे युक्त है तथापि उनमे एक चैतन्यनमत्कार ही प्रधान है, अता उसी पर वृष्टि सलग्न हो रही है। जिस प्रकार मिश्री मघुर है उसी प्रकार क्या सफेद, कडी और सुगन्धित भी नहीं है ? अवक्य है, परन्तु स्वाद लेनेवालेकी वृष्टि उसके मात्र मघुर रसकी ओर रहती है। मिश्री कैसी है ? ऐसा पूछनेपर उसके मुखसे यही उत्तर निकलता है कि मघुर है। इसी प्रकार आत्मामे सुख वोर्थ आदि अनेक गुण क्या नहीं है ? अवक्व है, परन्तु शुद्धनयकी वृष्टि उसके नैतन्यनमत्कारपर हो सलग्न होती है।।।।।

#### चिदेकरूपश्रसरस्तवाय निरुध्यते येन स एव नास्ति। स्वभावगम्भीरमहिन्नि लग्नो विभो विभास्येकरसप्रवाहः।।३॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे स्वामिन् । (तव) आपका (अय) यह (चिदेकरूपप्रसर) चैतन्यका अद्वितीय प्रसार (येन) जिसके द्वारा (निरुध्यते) रोका जाता है (स नास्ति एव) वह है ही नहीं—ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो चैतन्य ज्योतिके प्रसारको रोक सके। अत (स्वभावगम्भीरमहिम्नि) जो स्वभावकी गम्भीर महिमामे (लग्न) लीन है (एकरसप्रवाह) ऐसे चैतन्यरसके एक प्रवाहस्वरूप आप (विभासि) सुजोभित हो रहे हैं।

भावार्थ—जिस पदार्थं का जो स्वभाव होता है वह किसीके द्वारा न नष्ट किया जा सकता है और न परिवर्तित हो सकता है। हे भगवन्। सामान्य चैतन्य—ज्ञान-दर्शन आपका स्वभाव है। वह किसीके द्वारा रोका नहीं जा सकता। अथवा आपके ज्ञान-दर्शन गुणका जो केवलज्ञान और केवलदर्शनरूपसे प्रसार हो रहा है जसे रोकनेकी क्षमता ससारके किसी अन्य द्रव्यमें नहीं है। आप अपने स्वभावकी गम्भीर महिमा—राग-द्वेषसे रहित आत्मीय परिणतिमें सदा लीन रहते हुए सुशोभित हो रहे है।।३॥

उपर्युपर्युच्छलद्च्छधामा प्रकाशमानस्त्वमिमन्नधारः । चिदेकतासङ्कलितात्मभासा समग्रमुच्चावचमस्यसीश ॥४॥

वन्वयार्थ —(ईश) हे भगवन् । (उपर्युपर्युच्छलदच्छघामा) जिनका निर्मल तेज उत्तरोत्तर उछल रहा है —वृद्धिको प्राप्त हो रहा है तथा (अभिन्नधार) जिनकी ज्ञानकी घारा सदा अखण्ड रहती है, ऐसे (त्वस्) आप (प्रकाशमान ) प्रकाशमान हो रहे हैं । तथा आप (चिदेकतास द्वालितात्म-भासा) चित्स्वभावके एकत्वसे युवन आत्मदीप्तिके द्वारा (समग) सम्पूर्ण (उच्चावच) उत्कृष्ट अनुत्कृष्टके भेदको (अस्यसि) दूर कर रहे हैं ।

भावार्य-रागधारा और ज्ञानधारा ये दो धाराए हैं। मोहकर्मके उदयसे जो मोह तया रागद्वेषरूप परिणति होती है वह रागधारा कहलाती हैं। इसीको अध्यात्ममे विभाव परिणति कहते हैं और पदार्थका ज्ञाता-द्रष्टा होना यह ज्ञानधारा कहलाती है। इसीको अध्यात्ममं स्वभाव परिणति कहते हैं। इस जीवकी अनादिकालसे रागधारामे परिणति हो रही है अर्थात् मिष्टपादृष्टि अवस्थामे जीव यह नही समझ पाता है कि मोह तथा राग-द्वेपसे भिन्न भी कोई घारा होती है। परन्तू जब मिथ्याद्धि अवस्थाको पारकर जीव सम्यग्द्धि अवस्थामे आता है तब वह यह मम-क्षने लगता है कि रागधारा मेरा स्वभाव नहीं है, इसके विपरीत ज्ञानधारा ही मेरा स्वभाव है। इस प्रकार श्रद्धाकी दृष्टिसे ज्ञानधाराकी ओर इसका लच्य होने तो लगता है, परन्तु चारित्रमोह का उदय रहनेके कारण स्थायी रूपसे उमपर आरूढ नहीं रह पाता। यह अवस्था मिथ्यात्वके अनन्तर दगम गुणस्थानतक चलती है। इसके अनन्तर जब मोहका सर्वथा क्षय हो जानेसे आत्मा मे पूर्ण वीतरागना प्रकट होती है तब रागको धारा सूख जाती है मात्र एक ज्ञानकी धारा प्रवा-हित रहती है। हे भगवत् । इस अरहन्त अवस्थामे आपकी रागधाराका सर्वथा अभाव हो चुका है, मात्र एक ज्ञानधारा प्रवाहित हो रही है अर्थात् आप समारके इष्ट-अनिष्ट पदार्थोको जानते तो है, परन्तू उनमे इष्ट अनिष्टकी कल्पना नही करते । उस ज्ञानघारामे जब मित श्रुत अवधि मन -पर्यंय और केवलज्ञानका विकल्प रहता है तव उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टका भेद आता है। केवलज्ञान उत्कृष्ट है और उसके पूर्व मितज्ञानादि अनुत्कृष्ट है। परन्तु जब सामान्य चित्स्वरूप-एक मामान्य ज्ञानगुणकी ओर दृष्टि जाती है तब जानके भीतर होनेवाले मतिज्ञानादि मेद स्वय समाप्त हो जाते है, एक जान सामान्य ही अनुभवमे आता है। इस दगामे उत्कृप्ट और अनुत्कृप्टका विकल्प स्वयमेव समाप्त हो जाता है। शृद्धनय, विशेषको ग्रहण न कर सामान्यको ग्रहण करता है, अत उसकी दिष्टमे उत्कृप्ट अनुत्कृप्टका भेद स्वय ही चला जाना है ॥४॥

## समुच्छलत्यत्र तदाद्वितीये महीजसिश्चन्महसो महिम्नि । जलप्लवप्लावितचित्रनीत्या विभाव्यते विश्वमपि प्रमृष्टम् ॥५॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् ! (अत्र) इस लोकमे (नदा) उस शुद्धनयकी दशामे (महीजम ) अनि-हाय तेजस्वी (चिन्महमः) ज्ञान-दर्शनचैनन्यस्य तेजकी (प्रद्वितीय) अनुपम (महिन्नि) महिमाक (स्मुच्छलित 'रानि') वृद्धिगत होनेपर (विश्वमिष) समस्त विश्व भी (जण्ण्यप्यावितित्रनीन्या) जलके प्रवाहमे प्लावित चित्रके समान (प्रमृष्ट) परिमाजित (विभाव्यते) जान पटना है।

भावार्थ—हे भगवन् ! इस अरहत अवस्थामे अपना तेज अत्यन्त विशाल है, इसीलिये तो मौ इन्द्र निरन्तर आपको नमस्कार करते हैं। इस समय आपके नंतन्त्र ज्ञानदर्धनयी अस्तिय महिमा सर्वेत्र उच्छिति हा रही है—स्वसे अधिक प्रतीतिमें ज्ञा रही है, स्परियं आपना दौष समार जलके पूर्वमें घुन्ने हुए चित्रके नमान पुछ गया है—निष्णभ हो गण है। प्रदिष स्पा अभी अन्तिम मनुत्र पर्यायमें हे तथापि जीवन्मुन्त अवस्थाका प्राप्त हो चुके है—जोजित रहते हुए मैं मुक्तके समान हो गये है। अथवा आपने नैक्स्यक्ष्मवर्षा महिमा उद्योग द्रापेण सुत्र वीर्य

अब्याबाधत्व, अवगाहनत्व और सूक्ष्मत्व आदि गुण तिरोहितके समान हो गये हैं, उन सब गुणोमे प्रमुखरूपसे एक चैतन्यस्वभावज्ञान-दर्शन गुण ही प्रकट हो रहा है। चैतन्य स्वभावकी महिमा ही इस प्रकारकी है कि उनके प्रकट होनेपर अन्य सब गुण उसीके अन्तर्गत हो जाते हैं।।।।

#### विशुद्धवोधप्रतिबद्धधाम्नः स्वरूपगुप्तस्य चकासतस्ते। अयं स्फुटः स्वानुभवेन कामग्रुद्यिते भिन्नरसः स्वभावः॥६॥

अन्वयार्थ — हे भगवन् । (विजुद्धवोधप्रतिबद्धधाम्न ) जिनका तेज वीतराग विज्ञान— केवलज्ञानसे सम्बद्ध है तथा जो (स्वरूपगुप्तस्य चकासत ) आत्मस्वरूपसे सुरक्षित होकर सुशोभित हो रहे हैं ऐसे (ते) आपका (स्वानुभवेन) स्वानुभवसे (स्फुट) स्पष्ट प्रकट हुआ (भिन्नरस) विभावपरिणतिसे भिन्न रसवाला (अय) यह (स्वभाव) स्वभाव (काम 'यथा स्यात्तथा') अच्छी तरह (उदीर्यते) प्रकट हो रहा है—स्पष्टरूपसे अनुभवमे आ रहा है।

भावार्थ — ज्ञान-दर्शन आत्माका स्वभाव है और राग-द्वेषादिक विभाव हैं। ससारी जीवका स्वभाव, राग-द्वेषच्प विभावपरिणामोसे सयुक्त होनेके कारण एक वीतराग विज्ञानसे ही सबद्ध नहीं रह पाता है, उसमे राग-द्वेषकी लहर उठनेसे स्वरूप निमग्नता नहीं रह पाती है। परन्तु अरहन्त अवस्थामे राग-द्वेपकी लहरका सर्वथा अभाव हो जानेसे अपने ज्ञान-दर्शन स्वभावमे ही लीनता रहती है। हे भगवन् । जिस प्रकार वायु रहित स्थानमे रखें हुए दीपककी ज्योति अपने आपमे स्थिर—निमग्न रहती है उसी प्रकार आप भी अपने स्वरूपमे स्थिर—निमग्न हैं। विभाव परिणतिके नष्ट हो जानेसे आपकी यह स्वरूप निमग्नता स्वय सुशोभित हो रही है। इस दशामे आपका यह ज्ञान-दर्शन-स्वभाव पूर्ववर्ती विभाव परिणतिसे भिन्न स्वादवाला हो गया है, क्योंकि सराग ज्ञानकी अपेक्षा वीतराग विज्ञानकी अनुभूति भिन्न प्रकारकी होती है। सराग ज्ञान, पदार्थको जानते समय उसमे इष्ट-अनिष्टको अनुभूति भी करता है, परन्तु वीतराग विज्ञान पदार्थको जानते समय इष्ट-अनिष्टकी अनुभूतिसे सर्वथा रहित हो जाता है। आपका यह स्वभाव, स्वानुभवसे अच्छी तरह प्रकट हो रहा है।।इ॥

#### अभावभावादिविकन्पजालं समस्तमप्यस्तमय नयन्नः। समुन्छलद्बोधसुधाप्लवोऽयं स्वभाव एवोल्लसति स्फूटस्ते।।७।।

अन्वयार्थ—(न) हमारे (समस्तम् अपि) सभी प्रकारके (अभावभावादिविकल्पजाल) अभाव तथा भाव आदि विकल्पोके समूहको (अस्तमय नयन्) अस्तभावको प्राप्त कराता हुआ (समुच्छलद्बोधसुधाप्लव) सब ओर उच्छलित होनेवाले ज्ञानरूप अमृतके प्रवाहसे सिहत (ते) आपका (अयं) यह (स्फुट) स्पष्ट (स्वभाव एव) स्वभाव ही (उल्लसित) उल्लिसत हो रहा है-प्रतीतिमे आ रहा है।

भावार्थं—नयात्मक श्रुतज्ञानकी अपेक्षा विचार करनेपर पदार्थं पर चतुष्टय पर द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अभावरूप होता है और स्वतुष्टयसे भावरूप रहता है। द्रव्यदृष्टिसे पदार्थं नित्य रहता है और पर्यायदृष्टिसे अनित्य रहता है। सामान्यसे एक है और विशेषसे अनेक है। इस प्रकार नाना प्रकारके विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। परन्तु केवलज्ञान इन सब विकल्पोको समाप्त कर देता है। उसके होने पर ये सब विकल्प स्वयमेव विनाशको प्राप्त हो जाते हैं। हे भगवन्।

जिसमें वीतरागिवज्ञानरूप अमृतका पूर उच्छिटित होता रहता है ऐसा आपका स्वभाव ही इस अरहन्त अवस्थामे प्रकट हो रहा है, रागादिविभाव समूल नष्ट हो चुका है ॥७॥

स्वभाववद्वाचिलतेकदृष्टेः स्फुटप्रकाशस्य तवोिजहासाः। समन्ततः सम्भृतवोधमारः प्रकाशपुञ्जः परितश्चकास्ति ॥८॥

अन्वयार्थ—(स्वभाववद्वाचिलतेंदृष्टे) जिनकी दृष्टि स्वभावमे वद्व होकर अचल-स्थिर हो चुको है (स्फुटप्रकाशस्य) जिनका ज्ञानरूप प्रकाश अत्यन्त स्पष्ट है तथा (उज्जहासो) जो अर्वगितस्वभावसे लोकान्तमे विद्यमान सिद्धालयको प्राप्त करना चाहते है ऐसे (तव) आपका (समन्तत सम्भृतवोधसार) सव ओरसे श्रेष्ठ ज्ञानसे परिपूणं (प्रकाशपुञ्ज) आत्मप्रकाशका समूह (परित) सभी ओर (चकास्ति) सुजोभित हो रहा है।

भावार्थं—हे भगवन् । चारित्रमोहजन्य चन्नलनाके नण्ट हो जानेमे आपकी दृष्टि, स्वभावमे वद्ध और अचल हो गई है। यद्यपि दर्शनमोहके नण्ट हो जानेसे वह स्वरूपमे वद्ध तो पहले ही हो चुकी थी, तथापि चारित्रमोहजन्य चञ्चलताके कारण उसमें अचितित नहीं हो पानी थी। यनञ्च अब वह चन्नलना नण्ट हो चुकी है, इसलिये वह स्वभावमे वद्ध और अचल हो चुकी है। आपकी अन्तरात्मा अन्त प्रकाशसे प्रकाशित है तथा आप नियमसे उज्जितामु-ऊर्ध्यमन गरने-वाले हैं। चौदहवें गुणस्थानके अन्तमे मत्तास्थित पचामी कमें प्रकृतियोका क्षय कर एक समय मात्रमे लोकके शित्रर पर विराजमान होनेवाले हैं। लोकालोकावभासी होनेसे केवलज्ञान, समस्त जानोमे सारभूत है। इस केवलज्ञानको आपने समस्त आत्मप्रदेशोमे धारण किया है। इस प्रकार आपका यह आम्यन्तर प्रकाशका समूह सब और सुशिभित हो रहा है तथा शरीरकी दीष्तिल्प वाह्य प्रकाश भी चारो ओर विस्तृत हो रहा है।।।।।

# अनादिमध्यान्तिचिदेकभासि प्रकाशमाने न्विय सर्वतोऽपि । एकाखिलक्षालितकश्मलेय विलासमायात्यनुभृतिरेव ॥९॥

अन्ययायं—(अनादिमध्यान्तिचिदेकभागि) जिनके चैतन्यकी अदितीव दीप्ति आग्नि मध्य और अन्तरो रहित है ऐसे (त्विय) आपके (गर्वतोर्जप) गभा और (प्रकाशमान 'गित') प्रजाणमान होनेपर (अखिलक्षालितव इमला) जिसने सम्पूर्णस्पने पापीको नष्ट कर दिया है (१४) यह ऐगी (एका) एक (अनुभृति एव) अनुभृति ही (दिलाम) शोभाको (आयाति) प्राप्त होती है।

# तवात्र तेजस्यनुभृतिमात्रे चकासति व्यापिनि नित्यपूर्णे । न खण्डन कोऽपि विधातुमीकः समन्ततो मे निरुपप्लवस्य ।।१०॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अत्र) इस लोकमे (अनुभूतिमात्रे) एक अनुभूतिरूप (व्यापिनि) व्यापक तथा (नित्यपूर्णे) निरन्तर पूर्ण रहनेवाले (तव) आपके (तेजिस) तेजके (चकासित 'सित') सुशोभित होते हुए (समन्तत ) सब ओरसे (निरुपण्लवस्य) उपद्रवरिहत (मे) मेरा (खण्डन विद्यातु) खण्डन करनेके लिये (कोऽपि न ईश) कोइ भी समर्थ नहीं है।

भावार्यं—हे प्रभो । केवलज्ञानरूप जो आपका तेज है उसका अनुभव तो किया जा सकता हैं, परन्तु शब्दोके द्वारा उसका निरूपण नहीं किया जा सकता । वह सर्वत्र व्यापक है अर्थात् लोक-अलोकके समस्त पदार्थोंको जाननेके कारण सर्वत्र व्याप्त कहलाता है और नित्यपूर्ण है—निरन्तर पूर्णताको प्राप्त है । क्षायोपशमिक ज्ञान तो चन्द्रमाकी कलाओके समान हीनाधिकरूपसे विद्यमान रहता है, परन्तु क्षायिक ज्ञान केवलज्ञान, सूर्य विम्वके समान सदा पूर्ण ही प्रकट होता हैं । इस प्रकारका केवलज्ञानरूप अद्वितीय तेज जब प्रकाशमान हो रहा है तब मैं सभी ओरसे निर्वयह हूँ—आपके सर्वज्ञ स्वभावकी श्रद्धा होनेसे मैं अपने आपमे निर्वाध हो गया हूँ । मेरा विश्वास हो गया है कि जैसा सर्वज्ञस्वभाव आपका है वैसा ही मेरा है । मेरी इस श्रद्धाको अन्यथा करनेकी सामर्थ्य अब किसीमे नही है । लौकिक दृष्टिसे भी रात्रिके सघन अन्धकारमे ही किसीको अन्य शत्रुओसे मारे जानेका भय रहता है, परन्तु जब सूर्यका प्रकाश चारो ओर फैल रहा हो तब किसी को किसी ओरसे मारे जानेका भय नही रहता । इसके सिवाय केवलज्ञानका यह एक अतिशय भी है कि जहा केवली भगवान् विद्यमान रहते हैं वहा अदया और उपसर्गका वातावरण स्वय नष्ट हो जाता है ॥१०॥

#### चित्तेजसा साकमनादिमग्नचित्तेजसोन्मज्जसि साकमेव। न जातुचिन्मुञ्चसि चण्डरोचिः स्फुरत्तडित्पुञ्ज इवात्मघाम॥११॥

अन्वयार्थं—(चित्तेजसा) चैतन्यरूप तेजके (साक) साथ (अनादिमग्न) अनादि कालसे मग्न रहनेवाले आप (चित्तेजसा) चैतन्यरूप तेजके (साकमेव) साथ ही (उन्मरुजिस) उन्मग्न-प्रकट होते हैं (चण्डरोचि स्फुरत्तिडत्पुज्ज इव) तीक्ष्ण कान्ति देदीप्यमान विजलियोके समूहके समान (जात्चित्) कभी भी (आत्मधाम) आत्मतेजको (न मुञ्चिस) नही छोडते हैं।

भावार्य—हे भगवन् । केवलज्ञानरूप तेज, यद्यपि आपकी आत्माका अद्वितीय गुण है तथापि वह कर्माच्छादित होनेके कारण अनादि कालसे अप्रकट रहा है, परन्तु अव कर्मपटलके विघटित होनेसे वह पूर्णरूपसे प्रकट हुआ है। अब वह सदा देदीप्यमान रहेगा और एक साथ कौंदती हुई बिजलियोके समूहके समान प्रकाशसे परिपूर्ण होगा। तात्पर्य यह है कि केवलज्ञान, ज्ञानगुणकी सादि और अनन्त पर्याय है। जिस प्रकार अन्य दर्शन, अपने ईश्वरको अनादि सिद्ध और अनादि सर्वंज्ञ स्वीकृत करते है उस प्रकार जैन दर्शन उसे अनादि सिद्ध और अनादि सर्वंज्ञ स्वीकृत नही करता। उसकी मान्यता है जो जीव अनादि कालसे कर्मपटलसे आच्छादित तथा अज्ञानी रहा है वही अपनी साघनाओंसे कर्मपटलको विघटित कर वीतराग और सर्वंज्ञ होता है ॥११॥

# समन्ततः सौरभमातनोति तवैष चिच्छक्तिविकासहासः। कस्याप्यमुञ्चिनमकरन्दपानलौल्येन धन्यस्य दृशो विशन्ति।।१२॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (तव) आपका (एष) यह (चिन्छिक्तिविकासहास) चैतन्य-शक्तिका विकासरूप हास्य (समन्तत) सब ओर (सौरभ) सुगन्धको (आतनोति) विस्तृत कर रहा है । सो (कस्यापि धन्यस्य दृश) किसी भाग्यशाली मनुष्यकी दृष्टि ही (चिन्मकरन्दपानलौल्येन) चैतन्यरूप मकरन्दके पानकी तृष्णासे (अमु) इस सुगन्धको (विशन्ति) प्राप्त होती है—उसका उपभोग करती है, सबकी नही ।

भावार्थ — जिस प्रकार सब ओर फैलनेवाली पुष्पसमूहकी सुगन्धका उपभोग कोई भाग्य-शाली मनुष्य ही कर सकते हैं सब नहीं, उसी प्रकार सब ओर अपना प्रभाव स्थापित करनेवाले आपके चैतन्यस्वभावकी महिमाको कोई निकट भव्य जीव ही श्रद्धाका विषय बना सकते है, सब नहीं। तात्पर्य यह है कि वीतराग सर्वज्ञ जिनेन्द्रकी श्रद्धा उन्ही निकट भव्य जीवोको होती है जिनके हृदयमे चैतन्य स्वभावके रसास्वादनकी सदा आकाक्षा रहती है ॥१२॥

## त्वमेक एवैकरसस्वभावः सुनिर्भरः स्वानुभवेन कामम्। अखण्डचित्पिण्डविपिण्डितश्रीविभाइसे सैन्धविखल्यलीलाम् ॥१३॥

अन्वयार्थ—(एकरसस्वभाव) जो एक ज्ञायक स्वभावसे सिहत है, (स्वानुभवेन काम सुनिर्भर) जो स्वानुभवेसे यथेच्छ परिपूर्ण है और (अखण्डचित्पण्डविपिण्डितश्री) जिनकी आभ्यन्तर लक्ष्मी अखण्ड चैतन्यके पिण्डके सिहत है ऐसे (एक) एक (त्वमेव) आप ही (सैन्धव-खिल्यलीलाम्) नमककी डलीकी लीलाको (विगाहसे) प्राप्त हो रहे है।

भावार्थं — जिस प्रकार नमककी डलीका एक एक कण क्षाररससे व्याप्त है उसी प्रकार हे भगवन् । आपका एक एक प्रदेश ज्ञायक स्वभावसे परिपूर्ण है। जब क्षायोपशमिक ज्ञान, चारित्रमोहजनित रागसे सहित होता है तब वह नाना ज्ञेयोमे सलग्न रहता है, परन्तु जब वह रागसे सर्वथा रहित हो जाता है तब स्वरूपमे स्थिर होने लगता है। क्षायिक ज्ञान रागसे रहित ही होता है, क्योंकि पूर्ण वीतरागदशा होनेपर ही उसकी उत्पत्ति होती है, अत क्षायिक ज्ञान स्वरूपमे स्थिर रहता है इसी अभिप्रायसे आपको स्वानुभवसे यथेच्छ परिपूर्ण कहा है।।१३।।

# विशुद्धचित्पूरपरिप्लुतस्त्वमाद्रीर्द्ध एव स्वरसेन भासि । प्रालेयपिण्डः परितो विभाति सदार्द्ध एवाद्रवतायुतोऽपि ॥१४॥

अन्वयार्थं—(विशुद्धचित्पूरपरिष्लुत े विशुद्ध चैतन्यके पूरमे सब ओरसे डूबे हुए (त्वम्) आप (स्वरसेन) आत्मरससे (आर्द्राई एव) अत्यन्त आर्द्र ही (भासि) सुशोभित हो रहे है, क्योकि (प्रालेयपिण्ड ) बर्फका पिण्ड (अद्रवतायुतोऽपि) घनरूपतासे युक्त होने पर भी (सदा) सर्वदा (परित ) सब ओरसे (आर्द एव) आर्द ही (विभाति) प्रतीत होता है।

१ अखण्डितमनाकुल ज्वलदनन्तमन्तर्बेहिर्मह परममस्तु न सहजमुद्धिलास सदा। चिदुच्छलननिर्भर सकलकालमालम्बते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितम्।।१४॥

भावार्थं — जिस प्रकार वर्फका पिंड यद्यपि द्रवता — तरलतासे युक्त नहीं है, किन्तु जमकरें शिलाके समान अद्रवरूप हो गया है। तथापि वह सदा आई ही रहता है, उसमेसे पानी झरता हुआ मालूम होता है उसी प्रकार विशुद्ध चैतन्यके पूरसे परिप्लुत रहनेवाले आप स्वरस—एक ज्ञायक-स्वभावसे युक्त ही प्रतीत होते है।।१४॥

# अपारवोधामृतसागरोऽपि स्वपारदर्शी स्वयमेव मासि । त्वमन्यथा स्वातुभवेन शून्यो जहासि चिद्वस्तुमहिम्नि नेच्छामू ॥१५॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । आप (अपारबोधामृतसागरोऽपि 'सन्') अपार ज्ञानरूप अमृतके सागर होकर भी (स्वयमेव) अपने आप ही (स्वपारदर्शी) एक आत्माके पारदर्शी (भासि) मालूम हो रहे हैं। (अन्यथा) यदि ऐसा नहीं होता तो (त्व) आप (स्वानुभवेन) स्वानुभावसे (शून्य) रहित होते तथा (चिद्वस्तुमहिम्नि) चैतन्यरूप वस्तुकी महिमामे (इच्छाम्) इच्छाको (न जहासि) नहीं छोडते।

भावार्थ—हे भगवन् । यद्यपि आप अनन्त ज्ञानके सागर हो—लोक-अलोकके ज्ञाता हो तथापि निश्चय नयसे मात्र आत्मदर्शी हो। यदि ऐसा न होता तो आप स्वानुभवसे शून्य होते और चिद्वस्तुकी महिमाकी इच्छासे रहित नहीं होते। यतश्च आप तद्विषयक इच्छासे रहित हो चुके है, अत सिद्ध है कि आप आत्मदर्शी हैं ॥१५॥

# अखण्डितः स्वातुभवस्तवाय समग्रिपण्डीकृतवोधसारः। ददाति नैवान्तरमुद्धतायाः समन्ततो ज्ञानपरम्परायाः॥१६॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (समग्रिपडीकृतबोधसार) जिसमे ज्ञानका सार सम्पूर्णरूपसे एकत्र समाविष्ट किया गया है ऐसा (अय) यह (तव) आपका (अखिष्डत ) कभी खिष्डत न होने-वाला (स्वानुभव ) स्वानुभव (समन्तत ) सब ओरसे (उद्धताया ) बहुत भारी (ज्ञानपरम्पराया ) ज्ञानकी परम्पाराको (अन्तर) अवकाश (नैव ददाति) नही देता है।

भावार्थ—ज्ञानका फल स्वानुभूति है, इसके प्रकट होते ही विकल्पात्मक ज्ञानकी परम्परा स्वय समाप्त हो जाती है। हे भगवन्। आपने स्वानुभवकी उस अपूर्व अवस्थाको प्राप्त कर लिया है जहा ज्ञान और ज्ञेयका विकल्प समाप्त हो जाता है।।१६॥

# निषीदतस्ते स्वमहिम्न्यनन्ते निरन्तरप्रस्फुरितानुभूतिः। स्फुटः सदोदेत्ययमेक एव विश्रान्तविश्वोर्भिभरः स्वभावः॥१७॥

अन्वयार्थ—(अनन्ते) अन्त रहित (स्वमिहिम्नि) स्वकीय आत्माकी मिहमामे (निषीदत) स्थित रहनेवाले (ते) आपका (अय एक एव) यह एक ही (स्वभाव) स्वभाव (सदा) सदा (उदिति) उदित रहता है जो (निरन्तरप्रस्फुरितानुभूति) निरन्तर प्रकट हुई स्वानुभूतिसे सिहत है, (स्फुट) स्पष्ट है और (विश्रान्तविश्वोमिभर) जिसमे समस्त तरङ्गोका समूह—ज्ञानसन्तित्यां विकल्पोका जाल विश्रान्त हो जाता है—शान्त हो जाता है।

भावार्यं —हे भगवन् । आप स्वरूपरमणकी उस उत्कृष्ट दशाको प्राप्त हो चुके हैं जहाँ निरन्तर स्वकी अनुभूति होती हैं और परज्ञेयका विकल्प दूर हो जाता हैं ॥१७॥

# सर्वा क्रिया कारककश्मरुव कत्रीदिमूला किल तत्त्रवृत्तिः। शुद्धः क्रियाचक्रपराङ्मुखस्त्वं भामात्रमेव प्रतिमासि भावः।।१८॥

अन्वयार्थ—(सर्वा क्रिया) जो भी क्रिया होती हैं वह सब (कारककश्मला एव) कारकोसे युक्त ही होती है, क्योंकि (किल) निश्चयसे (तत्प्रवृत्ति ) उस क्रियाकी प्रवृत्ति (कर्त्रादिमूला) कर्ता आदि कारकोके निमित्तसे होती है। हे भगवन् । आपका (शुद्ध भाव ) शुद्धभाव (क्रियाचक्रपराड्मुख ) क्रियाकलापसे पराड्मुख हो चुका है, अत (त्वम्) आप (भामात्रमेव) एक अन्तर्दीप्तिरूप ही (भासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थं — जहाँ कियाका विकल्प होता है वहा कर्ता कर्म करण सम्प्रदान अपादान और अधिकरण इन छह कारकोका विकल्प नियमसे आता हैं। प्रारम्भमे भिन्न कारकचक्रका विकल्प रहता हैं पश्चात् धीरे धीरे परकारक चक्रका विकल्प समाप्त होकर अभिन्नकारक चक्रका विकल्प आता हैं और अन्तमे वह विकल्प भी समाप्त होता हैं। यह दशा तब प्रकट होती है जब आत्मा कियाचक्रसे पराइमुख होता हैं और क्रियाचक्रसे पराइमुख तब होता है जब पूर्ण कृतकृत्य अवस्था को प्राप्त होता है। हे भगवन्। आप पूर्ण कृतकृत्य अवस्थाको प्राप्त हुए हैं अत क्रियाचक्रसे पराइमुख हैं और यत क्रियाचक्रसे पराइमुख है अत कारकचक्रकी प्रक्रियासे भी उत्तीण है। अब तो आप ज्ञानमात्र हैं। कौन जाननेवाला है और किसको जानता है यह सब विकल्प स्वत समाप्त हो गया है।।१८॥

# स्वस्मै स्वतः स्वः स्वमिष्टैकभावं स्वस्मिन् स्वयं पश्यसि सुप्रसन्नः । अभिन्नदृग्दृश्यतया स्थितोऽस्मान्न कारकाणीश दृगेव मासि ॥१९॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (इह) यहा (सुप्रसन्न ) अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त हुए (स्व ) आप (स्विस्मन्) अपने आपमे (स्वस्मे) अपने आपके लिये (स्वत ) अपने आपसे (स्व एकभावं) एक अपने आपको (स्वय) अपने आपके द्वारा (पश्यिस) देख रहे है—निर्विकत्परूपसे जान रहे है। इस प्रकार (ईश्) हे नाथ । आप (अभिन्नदृग्दृश्यतया स्थित ) द्रष्टा और दृश्यके अभेदसे स्थित हैं, (अस्मात्) इसलिये (न कारकाणि) दृष्टि कियाके कारक नहीं है, आप (दृगेव) दर्शनरूप ही (भासि) सुशोभित हो रहे है।

भावार्यं—पूर्व क्लोकमे जिस प्रकार ज्ञप्तिक्रियासम्बन्धी कारकचक्रसे उत्तीर्णं कर भगवान् को ज्ञानमात्र कहा था उसी प्रकार यहा दृष्टिक्रियासम्बन्धी कारकचक्रसे उत्तीर्णं कर दर्शन-मात्र सिद्ध किया है। हे भगवन् । आप इस उत्कृष्ट भूमिकामे विद्यमान हैं जहा द्रष्टा-देखनेवाला और दृश्य-देखने यीग्य पदार्थका विकल्प समाप्त हो जाता हैं ॥१९॥

# एकोऽप्यनेकत्वम्रपैति कामं पूर्वापरीभावविभक्तभावः। नित्योदितैकाग्रदृगेकमावो न माससे कालकलङ्कितश्रीः॥२०॥

अन्वयार्थं—(पूर्वापरोभावविभवतभाव) जिसमे पूर्वभाव और परभावका भेद विभक्त रहता है ऐसा पदार्थ (एकोऽपि) एक होता हुआ भी (काम) अच्छीतरह (अनेकत्व) अनेकपनको (उपैति) प्राप्त होता है, परन्तु हें भगवन् । आप (नित्योदितैकाग्रदृगेकभाव) निरन्तर उदित हुए एकाग्र

दर्शन सामान्य दर्शन गुणके कारण एकत्वभावको प्राप्त हैं अत (कालकलिङ्कतश्री न भाससे) कालसे कलिङ्कत लक्ष्मीसे युक्त प्रतीत नहीं होते हैं।

भावार्थ — एक अखण्ड द्रव्यका जब कालक्रमसे होनेवाली पर्यायोकी अपेक्षा विचार होता हैं तब उसमे 'यह पहले और यह पीछे' इस प्रकारका भेद अनुभवमे आता है और उम अनुभवके आधारपर वह एक होनेपर भी अनेकरूप प्रतीत होता हैं। हे भगवन्। आपका सामान्य दर्जन गुण सदासे उदित है, अत उसमे कालक्रमसे होनेवाले चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन अवधिदर्शन और केवल-दर्शनरूप अनेक भेद नहीं है। इतना ही कहा जाता है कि आप एक दर्शनरूप हैं।।२०।।

## आद्यन्तमध्यादिविभागकन्पः समुच्छलन् खण्डयति स्वभावम् । अखण्डदृग्मण्डलपिण्डितश्रीरेको भवान् सर्वसर् (रस) इचकास्ति ॥२१॥

अन्वयार्थ—(समुच्छलन्) प्रकट होता हुआ (आद्यन्तमध्यादिविभागकल्प) आदि अन्त और मध्य आदि विभागोका विकल्प (स्वभावस्) स्वभावको (खण्डयित) खण्डित कर देता हैं—अनेक भेदोमे विभक्त कर देता है, परन्तु हे भगवन् । (भवान्) आप (सर्वरस) अनेकरूप होते हुए भी (अखण्डदृग्मण्डलपिण्डितश्री) अखण्ड-एक सामान्य दर्शनगुणसे समुक्त होनेके कारण (एक चकास्ति) एक ही सुशोभित होते हैं।

भावार्थ—एक ही गुणमे जब आदि मध्य और अन्तका विकल्प होता है तब वह एक होने पर अनेकरूप प्रतीत होने लगता है, परन्तु जब उसमे देश क्रमसे होनेवाले विभागकमको गौण कर दिया जाता है तब वह एकरूप ही अनुभवमे आता है। यत शुद्धनय, देशक्रमसे होनेवाले विभागकम को गौण कर एक सामान्य—त्रिकालवर्ती भावको ग्रहण करता है अत उसकी अपेक्षा आपका दर्शनगुण आदि मध्य और अन्तके विकल्पसे रहित होनेसे एक हैं और उससे तन्मय होनेके कारण आप भी एक ही हैं।।२१।।

#### भामात्रमित्युत्कलितप्रवृत्तिर्भग्न-क्रिया-कारक-काल-देशः ।

शुद्धस्व मावैकज्वलज्ज्वल (जलोज्जल) स्त्व पूर्णो भवन्नासि निराकुलश्रीः ॥२२॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् (त्व) आप ('भामात्रम्' इत्युत्किलतप्रवृत्ति ) जिनके विषयमे 'ज्ञान-मात्र' ऐसा व्यवहार होता है, (मग्निकियाकारककालदेश ) जिनमे क्रिया कारक काल और देशका विभाग समाप्त हो गया है, (शुद्धस्वभावेकजलोज्ज्वल ) जो शुद्ध स्वभावरूप एक जलस उज्ज्वल हैं, (पूर्ण ) पूर्णताको प्राप्त हैं और (निराकुलश्री ) निराकुल लक्ष्मीसे युक्त हैं ऐसे (ना असि) आत्मा हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप क्रिया कारक देश काल आदिके विकल्पसे रहित, शुद्धस्वभावके धारक, पूर्णताको प्राप्त और निराकुललक्ष्मीसे सहित हैं ॥२२॥

## एकाग्रपूर्णस्तिमिताविभागभामात्रभावास्खिलितैकवृत्या । चकासतः केवलिनिर्भरस्य न सङ्करस्तेऽस्ति न तुच्छतापि ॥२३॥

अन्वयार्थं—(एकाग्रपूर्णस्तिमिताविभागम।मात्रभावास्खलितैकवृत्त्या) जो एकाग्र—एक आत्मस्वरूपमे स्थिर, पूर्ण, निश्चल और विभागहीन ज्ञानमात्र भावसे च्युत न होनेवाली वृत्तिसे (चकासत) सुशोभित हो रहे हैं तथा (केवलिनभैरस्य) 'मात्र अनेक गुणोसे, परिपूर्ण हैं ऐसे (ते) आपके (सङ्कर:) सङ्कर-अनेक पदार्थोका मिश्रण (न) नहीं है और (तुच्छतापि) शून्यता भी नहीं है।

भावार्थं—हे भगवन् । आप जिस भामात्र ज्ञानमात्र—भावसे युक्त है वह एकाग्र हैं—एक आत्मस्वरूपमे स्थिर है, पूर्ण हैं—अपने अनन्तानन्त अविभाग प्रतिकछेदोसे पूर्णताको प्राप्त है, अविनक्तर हैं और मितज्ञान-श्रुतज्ञान आदिके विभागसे रहित हैं। उपर्युक्त शुद्ध स्वभावमे आप सदा स्थिर रहते हैं। आप यद्यपि अनेक गुणोंसे पिरपूर्ण है अथवा केवलज्ञानसे युक्त हैं और उसके कारण अनन्त ज्ञेय आपके भीतर प्रतिफलित है तो भी आप सद्धर नहीं हैं—उन ज्ञेयोंके साथ तन्मयताको प्राप्त नहीं है। साथ ही आप तुच्छाभावरूप नहीं हैं। तात्पर्य यह हैं कि आप पर द्रव्य गुण पर्यायोसे रहित होनेके कारण असकीण हैं और स्वद्रव्य गुण पर्यायोसे सहित होनेके कारण नुच्छाभावरूप नहीं है।।२३।।

# भावो भवन् भासि हि भाव एव चिताभवंश्चिन्मय एव भासि । भावो न वा भासि चिदेव भासि न वा विभो भास्यासि चिच्चिदेकः ॥२४॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे भगवन् । (हि) निश्चयसे आप (मावो भवत् भाव एव भासि) भाव-रूप होते हुए भाव ही प्रतिभासित होते हैं अर्थात् जब आप अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा पदार्थाकार परिणमन करते है तब पदार्थ ही प्रतिभासित होते हैं और (चिताभवन् चिन्मय एव भासि) वेतन-रूप होते हुए चेतनमय ही जान पडते हैं अर्थात् जब आप अन्य पदार्थोंसे निवृत्त हो अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा एक चेतन द्रव्यरूप परिणमन करते हैं तब चेतन द्रव्यसे तन्मय जान पडते हैं। (वा) अथवा (भावो न भासि चिदेव जासि) भावरूप—पदार्थरूप प्रतिभासित नहीं होते हैं, चेतनद्रव्य—आत्म-द्रव्यरूप ही प्रतिभासित होते हैं, अथवा (चित् न भासि) चेतन्यसे विशिष्ट चित् प्रतिभासित नहीं होते किन्तु (एक चिन् असि) मात्र एक चेतन्यरूप प्रतिभासित होते हैं।

भावार्य — यहा भाव और भगवान् तथा गुण और गुणीमे अभेद और भेद विवक्षाको दिखलाते हुए भगवान्का स्तवन किया गया है। भाव और भगवान् अथवा गुण और गुणीमे प्रदेशभेद नहीं होता, अत अभेद माना जाता है और सज्ञा संख्या लक्षण आदिकी अपेक्षा भेद स्वीकृत
किया जाता है। अभेद विवक्षामें कहा गया है कि आप भावरूप होते हुए भासित होते है अत
भाव ही है अर्थात् आपमें और आपके भावमें कोई प्रदेशभेद नहीं है। यही अभिप्राय चैतन्य और
चेतनके विषयमें जानना चाहिये। आगे कहा गया है कि आप भावरूप भासित नहीं हो
रहें किन्तु भाववान् ही सुशोभित हो रहे हैं। यहा भाव और भाववान् दोनोमें भेद दिखाया
गया है।।२४।।

## एकस्य जुद्धस्य निराक्करस्य भावस्य भामारसुनिर्भरस्य । सदाऽस्खलद्भावनयानयाह भवामि योगीश्वर भाव एव ॥२५॥

अन्वयार्थ—(योगीश्वर) हे योगीन्द्र । (अह) मैं (एकस्य) एक (शुद्धस्य) शुद्धस्य) शुद्ध (निराकुलस्य) आकुलतारित और (भाभारसुनिर्भरस्य) दीप्तिके समूहसे अत्यन्त भरे हुए (भावस्य) चिद्भावकी (सदा) सर्वदा (अनया) इसे (अस्खलद्भावनया) अखण्डभावनाके द्वारा (भाव एव) चिद्भावरूप ही (भवामि) होता हूँ।

भावार्थ-- 'जो निरन्तर जिसकी भावना करता है वह उसीरूप हो जाता है' इस सिद्धान्त के अनुसार शुद्ध भावकी अनवरत भावना करनेसे मैं भी उसीरूप होता हूँ ॥२५॥

## अनुष्टुप् छन्दः

#### इयं द्राघीयसी सम्यक्परिणाममभीप्सता। भवतात्मवता देव क्षपिता मोहयामिनी॥१॥

अन्वयार्थ—(देव) हे नाथ । (सम्यक्परिणामम् अभीप्सता) समीचीन परिणामकी इच्छा रखनेवाले (आत्मवता भवता) आप आत्मज्ञके द्वारा (इय) यह (द्वाघीयसी) सुदीर्घ (मोहयामिनी) मिथ्यात्वरूपी रात्रि (क्षपिता) नष्ट की गई है।

भावार्य—यहाँ मिथ्यात्वको रात्रिकी उपमा देते हुए आचार्यने यह अभिप्राय प्रकट किया है कि जिस प्रकार रात्रिके घनघोर अन्धकारमे कुछ दिखाई नही देता उसी प्रकार मिथ्यात्वके उदयमे भी जीवको कुछ सूझ नही पडता। जिस प्रकार पित्तज्वरवालेको मीठा दूध भी कडुआ लगता है उसी प्रकार मिथ्यात्वके रहते हुए इस जीवको सुगुरुओका सदुपदेश भी अरुचिकर लगता है। यह मिथ्यात्वरूपी रात्रि बहुत बडी है अर्थात् अनादिकालसे साथमे लग रही है। हे भगवन्। किसी अच्छे फलकी इच्छा करते हुए आपने इस मोहरूपी दीर्घ रात्रिको नष्ट किया है। किन्तु कब नष्ट किया? जब आप आत्मवान् हुए। ज्ञाता द्रष्टा स्वभाववाले आत्माकी ओर जब आपका लक्ष्य हुआ तभी आप इस मोहरूपी रात्रिको नष्ट कर सके हैं। तात्पर्य यह है कि इस मोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेका श्रेष्ठ उपाय यही है कि परसे भिन्न और स्वकीय गुण पर्यायोंसे अभिन्न शुद्ध आत्मतत्त्वकी प्रतीतिकी जाय। इसके विना मिथ्यात्वका नष्ट होना और सम्यक्त्वका प्राप्त होना समव नही है।।१॥

## सुविशुद्धैरिचद्द्गारैर्जीर्णमाख्यासि कश्मलम् । अज्ञानादतिरागेण यद्दिरुद्ध पुराहृतम् ॥२॥

अन्वयार्थं—(अज्ञानात्) अज्ञानवश (अतिरागेण) तीव्र रागके द्वारा इस जीवने (पुरा) पहले (यत्) जो (विरुद्ध) विरुद्ध-दु खदायक (कश्मल) पाप (आहृत) सचित किया है वह (सुविशुद्धे ) अत्यन्त निर्मल (चिदुद्गारे ) चैतन्यके उद्गारोंसे (जीणं) नष्ट हो जाता है ऐसा आप (आख्यासि) उपदेश देते हैं।

भावार्थ—मिथ्यात्वदशामे अज्ञानवश बाघे हुए अशुभ कर्मीकी अनुभाग शक्ति, सम्यक्त्वके होते ही क्षीण हो जाती है, शुभ कर्मीकी अनुभाग शक्ति बढ जाती है और सत्तामे स्थित कर्मीकी निर्जरा होने लगती है। ऐसा आपका उपदेश है।।२।।

> दीप्रः प्रार्थयते विश्वं बोधाग्निरयमज्जसा। त्व तु मात्राविशेषज्ञस्तावदेव प्रयच्छसि॥३॥

अन्वयार्थ—(दीप्र) अत्यन्त तेज (अय) यह (अञ्जसा बोधाग्नि) सम्यग्ज्ञानरूपी अग्नि (विश्व) समस्त विश्वको (प्रार्थयते) चाहती है—उसे अपना ज्ञेय बनाना चाहती है (तु) परन्तु (त्व) आप (मात्राविशेषज्ञ) मात्रापरिणामके विशेषज्ञ है अत (तावदेव) उतना ही ज्ञेय उसे (प्रयच्छिस) प्रदान करते है जितनेको वह निराकुलतासे जान सकती है।

भावार्थ — जिस प्रकार तीव्र जठराग्निवाला पुरुष बहुत खाना चाहता है, परन्तु 'कितनी मात्रामे भोजन देना चाहिये' इस बातको समझनेवाला वैद्य उसे उसकी शक्तिके अनुसार ही भोजन देता है। इसी प्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ जीव अपने ज्ञानके द्वारा यद्यपि समस्त विश्वको जाननेकी अभिलाषा रखना है, परन्तु आप उसकी ज्ञानशिकते पारखी है अत उसे उतना ही जाननेका उपदेश देते है जितना कि वह निराकुलतासे जान सकता है। जिनागममे बहुज्ञानकी नहीं, किन्तु सम्यग्ज्ञानकी प्रतिष्ठा की गई है। ग्यारह अङ्ग और नौ पूर्वीका पाठी मिथ्यादृष्टि जीव, कबतक ससारमे भ्रमण करेगा, इसका निर्णय नहीं, परन्तु अष्टप्रवचनमातृकाके जघन्य सम्यक् श्रुतज्ञानको धारण करनेवाला क्षीणमोह गुणस्थानवर्ती जीव नियमसे अन्तमुंहूर्तके भीतर केवल-ज्ञानी वन जाता है और आयुके निषेक क्षीण हो चुके हैं तो उसी अन्तमुंहूर्तमे मोक्ष प्राप्त कर सकता है।

## बोधाग्निरिन्धनीकुर्वन् विश्व विश्वमयं तव। स्वधातुपोषमेक हि तनुते न तु विक्रियाम्।।।।।

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (विश्व विश्व) समस्त लोकको (इन्धनीकुवैन्) अपना ईंधन वनाती हुई—जानती हुई (तव) आपको (अय) यह (बोधाग्नि) ज्ञानरूपी अग्नि (हि) निश्चयसे (एक स्वधातुपोष) एकमात्र आत्मगुणोका पोषण, (तनुते) करती है (न तु विक्रिया) किन्तु विकारको नही करती।

भावार्यं—जिस प्रकार जठराग्नि उचित भोजन ग्रहणकर उसके द्वारा रक्त-मास आदि धातुओका पोषण करती हुई शरीरकी वृद्धि करती है उसी प्रकार हे भगवन् । आपकी यह ज्ञान-रूपी अग्नि समस्त ससारको जानकर उसके द्वारा आत्मगुणोका पोषण करती है। रागादि दोपोकी वृद्धि नही करती है।।४॥

# विश्वग्रासातिपुष्टेन शुद्धचैतन्यघातुना । रममाणस्य ते नित्य वलमालोक्यतेऽतुलम् ॥५॥

अन्वयार्थ—(विश्वग्रासातिपुष्टेन) समस्त वस्तुओंके ग्रहण करनेसे अत्यन्त पुष्ट (शुद्ध-चैतन्यधातुना) वीतराग विज्ञानके साथ (नित्य) निरन्तर (रममाणस्य) रमण करनेवाले (ते) आपका (अतुलम्) उपमा रहित (बलम्) वीर्यं (आलोक्यते) विखाई देता है—अनुभवमे आता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अनन्त ज्ञानके घारक है, अत उससे आपके अनन्त वलका अनुमान होता है, क्योंकि अनन्त बलके बिना अनन्त ज्ञानकी उत्पत्ति नही होती ॥५॥

अनन्तबलसन्नद्ध स्वभाव भावयन् विद्धः । अन्तर्जीर्णजगद्ग्रासस्त्वमेवैको विलोक्यसे ॥६॥ अन्तयार्थ—(अनन्तवलसन्तद्ध स्वभाव भावयन्) जो अनन्त वलसे युक्त स्वभावकी भावना करता है (विभु ) सामर्थ्ययुक्त है तथा (अन्तर्जीर्णजगद्ग्रास ) जिसने जगत्रूपी ग्रासको भीतर ही भीतर जीर्ण कर दिया है—उसे अन्तर्जो बनाकर अपने आपमे विलीन कर लिया है ऐसे (त्वमेव एक ) आप ही एक (विलोक्यसे) दिखाई देते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अनन्त बलसे युक्त आत्मस्वभावको साक्षात् प्राप्त कर चुके हैं तथा समस्त विश्वको अपने ज्ञानका विषय बनाकर अपने आपमे विलीन कर चुके हैं ऐसी अद्भुत सामर्थ्यसे युक्त आप ही है ॥६॥

#### विश्वग्रासादनाकाङ्क्षः प्रयातस्तृप्तिमक्षयाम् । अय निरुत्सुको भाति स्वभावभर निर्भरः ॥७॥

अन्वयार्थं—जो (विश्वग्रासात्) समस्त पदार्थोको ग्रहण करनेसे—उनके ज्ञाता होनेसे (अनाकाक्ष) अज्ञात पदार्थके न रहनेके कारण उसे जाननेकी आकाक्षासे रहित हैं, (अक्षयाम्) अविनाशी (तृप्ति) तृप्तिको प्राप्त है, (निरुत्सुक) किसी वस्तुको प्राप्तिके लिये उत्कण्ठित नहीं है तथा (स्वभावभरनिर्भर) स्वभावभूत ज्ञान दर्शनादि गुणोंके समूहसे परिपूर्ण है ऐसे (अय) यह आप (भाति) स्शोभित हो रहे है।

भावार्य छद्मस्य जीवका ज्ञान क्रमवर्ती है, अत वह जब एक पदार्थमे प्रवृत्त होता है तब उसके दूसरे पदार्थके जाननेकी आकाक्षा विद्यमान रहती है। लोभ कपायसे पीडित ससारी जीव, अनेक वस्तुओं प्राप्त होनेपर भी तृष्तिका अनुभव नहीं करता है उसे निरन्तर अलब्ध वस्तुको प्राप्त करनेका लोभ सताता रहता है। लोभी मनुष्य किसी वस्तुको देख तत्काल उसे प्राप्त करनेके लिये उत्सुक हो उठता है और स्वभावकी ओर लक्ष्य न देकर वह सदा विभावभावों में ही उलझा रहता है, परन्तु हे भगवन् । आपकी परिणित, उपर्युक्त परिणितसे विपरीत है, अत आप स्तुतिके पात्र है।।।।।

### अनन्तरूपैरुद्यद्भिरुपयोगचमत्कृतैः । वहस्येकोऽपि वैचित्र्यं स्वमहिम्ना स्फटीभवन् ॥८॥

अन्यवार्थं—(स्वमिहम्ना स्फुटीभवन्) जो आत्ममिहमाके द्वारा स्पष्ट अनुभवमें आ रहे हैं ऐसे आप (एकोऽपि) एकरूप होकर भी (उद्यद्भि ) उत्पन्न होनेवाले (अनन्तरूपे ) अनन्त प्रकारके (उपयोगचकत्कृते ) उपयोगसम्बन्धी चमत्कारोसे (वैचित्र्य) विचित्रता—अनेकरूपताको (वहिंस) घारण करते हैं।

भावार्य—हे भगवन् । यद्यपि आप एक हैं तथापि क्षणमे परिणमनशील उपयोगके अनन्त चमत्कारोके कारण अनेकरूपताको भारण करते हैं ॥८॥

# एक एवीपयोगस्ते साकारेतरभेदतः। ज्ञानदर्शनरूपेण द्वितयीं गाहते भ्रवम् ॥९॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (ते) आपका (एक एव उपयोग) एक ही उपयोग (साकारेतर-भेदत ) आकार और अनाकारके भेदसे (ज्ञानदर्शनरूपेण) ज्ञान और दर्शनके रूपमे (द्वितयी भुवम्) द्विरूपताको (गाहते) धारण करता है। भावार्थ—आत्माके चैतन्यानुविधायी परिणामको उपयोग कहते हैं। इसके ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके रूपमे दो भेद है। केवली भगवान्के दोनो उपयोग युगपत् होनेसे एक ही उपयोग साकार और अनाकारके भेदसे ज्ञान तथा दर्शनके रूपमे द्विरूपताको प्राप्त है।

# समस्तावरणोच्छेदान्नित्यमेव निरर्गले । अपर्यायेण वर्तेते दृग्जप्ती विशदे त्विय ॥१०॥

अन्वयार्थ—(समस्तावरणोच्छेदात्) समस्त ज्ञानावरण और दर्शनावरणका उच्छेद—सर्वथा नाश हो जानेसे जो (नित्यमेव) निरन्तर ही (निर्गले) निर्वाध रहते है ऐसे (विशदे) अत्यन्त निर्मल (दृग्ज्ञप्ती) दर्शन और ज्ञान (त्विय) आपमे (अपर्यायेण) एक साथ (वर्तेते) विद्यमान रहते हैं—प्रवर्तते हैं।

भावार्य — छ-द्भस्थ जीवोके पहले दर्शनोपयोग होता है उसके पश्चात् ज्ञानोपयोग होता है, परन्तु सर्वज्ञ भगवान्के दोनो उपयोग एक सा । प्रवृत्त होते हैं। बारहवें गुणस्थानके अन्तमे ज्ञाना-वरण और दर्शनावरण कर्मका सर्वथा क्षय हो जानेसे केवलदर्शन और केवलज्ञान एक साथ प्रकट हो जाते है। ये दोनो ही उपयोग अत्यन्त निर्मल रहतें है तथा बाधक कारणोका अभाव हो जानेसे निर्वाध होते है। हे भगवन्। क्योक्ति आप सर्वज्ञ है, अत आपके तथोक्त दर्शन-ज्ञानरूप उपयोग एक साथ प्रवृत्त रहते है। दर्शनोपयोग सामान्य अर्थात् आत्माको ग्रहण करता है और ज्ञानोपयोग — विशेष अर्थात् बाह्य पदार्थोंको ग्रहण करता है।।१०।।

# दृग्ज्ञप्त्योः सहकारीदमनन्तं वीर्यमूर्जितम् । सहतेऽनन्तरायं ते न मनागपि खण्डनम् ॥११॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (दृग्ज्ञप्त्यो ) दर्शन और ज्ञानका (सहकारि) सहकार करनेवाला— उनके साथ-साथ प्रकट होनेवाला (ऊर्जित) अत्यन्त शक्तिसम्पन्न (अनन्तराय) निर्विष्न (इद) यह (ते) आपका (अनन्त वीयँ) अनन्त बल (मनागिप) किञ्चित् भी (खण्डन) खण्डनको (न सहते) सहन नही करता है।

भावार्थं—बारहवें गुणस्थानके अन्तमे जिस प्रकार ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मका सर्वथा उच्छेद होता है । उसका उच्छेद होते हैं । यहा प्रमुखरूपसे वीर्यगुणका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग का सहकार करनेवाला आपका अनन्त वीर्य भी सर्वदा निर्वाध रहता है । यह अनन्त वीर्य, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगका सहकारी इसलिये होता है कि इसके विना आत्मा उन उपयोगोको धारण करनेमे समर्थ नही होता है । यह क्षायिक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगकी वात रही, परन्तु क्षायोपशिमक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोगके लिये भी उनके साथ प्रकट होनेवाले क्षायोपशिमक वीर्यकी आवश्यकता रहती है ॥११॥

अखण्डदर्शनज्ञानप्राग्लम्यग्लापिताऽखिलः । अनाकुल सदा तिष्ठन्नेकान्तेन सुखी मवान् ॥१२॥ अन्वयार्थ—(अखण्डदर्शनज्ञानप्राग्लभ्यग्लापिताखिल) पूर्ण दर्शन और ज्ञानकी सामर्थ्यसे जिन्होंने सबको गृहीत कर दिया है—एक साथ समस्त पदार्थोंको जान लिया है और इसलिये जो (सदा) निरन्तर (अनाकुल.) आकुलतासे रहित (तिष्ठन्) स्थित है ऐसे (भवान्) आप (एकान्तेन) नियमसे (सुखी) सुखसपन्न हैं।

भावार्थ — उपरके दो श्लोकोमे अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन और अनन्त वीर्यंका वर्णन किया गया था। इस श्लोकमे अनन्त सुखका वर्णन किया जा रहा है। छद्मस्थ अवस्यामे क्षायोपशमिक ज्ञान और दर्शनकी प्रवृत्ति क्रमसे होती है। इसिलये अज्ञान और अदृष्ट पदार्थको जानने देखनेकी आकाङ्क्षारूप आकुलता विद्यमान रहती है, परन्तु सर्वज्ञ अवस्थामे ज्ञान और दर्शन एक साथ प्रवर्तते हैं, साथ ही मोहकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेसे किसी पदार्थके जाननेकी आकाङ्क्षा नहीं रहती, इसिलये पूर्णरूपसे निराकुलता रहती है। यह निराकुलता ही सुख कहलाती है। हे भगवन्। तथोक्त निराकुलतासे युक्त होनेके कारण आप नियमसे सुखी है। इस प्रकार आप अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य और अनन्त सुख इस अनन्त चतुष्ट्यसे युक्त हैं।।१२॥

## स्वयं दृग्ज्ञप्तिरूपत्वान्न सुखी सन् प्रमाद्यसि। नित्यन्यापारितानन्तवीर्यं जोन्यसि (जानासि) पश्यसि ॥१३॥

अन्वयार्थ—(नित्यव्यापारितानन्तवीर्य) जिनका अनन्त वीर्यं निरन्तर व्यापारयुक्त है ऐसे हे जिनेन्द्र । आप (सुखी सन्) सुखी रहते हुए (न प्रमाद्यसि) प्रमाद नही करते हैं और (स्वय दृग्जिसिरूपत्वात्) स्वय दर्शन और ज्ञानरूप होनेसे पदार्थोंको (जानासि पश्यसि) जानते देखते हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । आप अनन्त वीर्यंसे युक्त होते हुए अनन्त सुखसे सम्पन्न हैं, तथा सुखी होनेपर प्रमाद नहीं करते, एव स्वय अनन्त ज्ञान और अनन्त दर्शनरूप होनेसे पदार्थोंको जानते देखते हैं। तात्पर्य यह है कि आप अनन्त चतुष्टयसे युक्त हैं।

## नश्वरत्व दृशिज्ञप्त्योर्न तवास्ति मनागपि। सतः स्वय दृशिज्ञप्तिक्रियामात्रेण वस्तुनः॥१४॥

अन्वयार्थं—जो (वस्तुन) वस्तुके (दृशिज्ञप्तिक्रियामात्रेण) दर्शन और ज्ञानकी क्रिया मात्रसे (स्वय सत) स्वय सदा विद्यमान हैं—वस्तुको सदा देखते और जानते रहते हैं ऐसे (तव) आपके (हिशज्ञप्त्यो) दर्शन और ज्ञानमे (मनागिप) किञ्चित् भी (नश्वरत्व) नश्वरपना (नास्ति) नहीं है।

भावार्थ—यतश्च आप ससारके समस्त पदार्थोंको स्वय जानते देखते रहते हैं, ईसलिये आपके दर्शन और ज्ञान सदा विद्यमान रहते हैं उनका कभी रञ्चमात्र भी नाश नहीं होता है।।१४।।

## न ते कर्त्रादि(द्य)पेक्षित्वाद् दृशिज्ञप्योरनित्यता । स्वयमेव सदैवासि यतः पट्कारकीमयः ॥१५॥

अन्वयार्थ—(यत) क्यों कि आप (स्वयमेव) स्वयं ही (षट्कारकीमय) छह कारकरूप (सदैव) सदैव (असि) हैं, इसिलये (कर्त्राद्यपेक्षात्वात्) कर्ता आदि कारकोकी अपेक्षा करनेसे (ते) आपके (दृशि-ज्ञप्त्यो) दर्शन और ज्ञानमे (अनित्यता) अनित्यता (न) नहीं है।

भावार्थ—अन्य ससारी जीवोके ज्ञान दर्शन, बाह्य कारक चक्र—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण इन छह कारकोकी सहायता पर निर्भर होनेके कारण उनके अभावमे प्रकट नहीं हो पाते, परन्तु आप स्वय षट्कारकरूप है—आपने अपने आपको षट्कारकरूप कर ित्या है, अत कारकचक्रकी अपेक्षा आपके ज्ञान दर्शनके लिये आवश्यक नहीं है। फलस्वरूप वे सदा प्रकट रहते है। १९५॥

# दृश्यज्ञे(य)वहिर्वस्तुसान्निध्य नात्र कारणम् । कुर्वतो दर्शनज्ञाने दृशिज्ञिष्तिक्रिये तव ॥१६॥

अन्वयार्थ—(दृशिज्ञप्तिक्रिये) जानने देखनेरूप कियाओको (कुर्वत ) करते हुए (तव) आपके (अत्र दर्शनज्ञाने) इन दर्शन और ज्ञानमे (दृश्य-ज्ञेयबहिर्वस्तुसान्निध्य) दृश्य और ज्ञेयरूप बाह्य वस्तुओका सन्निधान (कारण न) कारण नहीं है।

भावार्थ—क्षायोपशिमक ज्ञान और दर्शनकी उत्पत्तिमे देखने और जानने योग्य बाह्य वस्तुओका सिन्निधान कारण पडता है, परन्तु हे भगवन् । आप सदा जानते और देखते रहते है, आपके इस जानने और देखनेमे बाह्य पदार्थीका सिन्निधान कारण नही है। क्षायिक दर्शन और ज्ञानके निरावरण होनेसे उनकी ऐसी ही अद्भुत सामर्थ्य है ॥१६॥

## क्रियमाणदृशिज्ञप्ती न ते भिन्ने कथञ्चन । स्वयमेव दृशिज्ञप्तीभवतः कर्मकीर्तनात् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(क्रियमाणदृशिज्ञप्ती) आपके द्वारा किये जानेवाले दर्शन और ज्ञान, यत (स्वयमेव दृशिज्ञप्तीभवत) स्वय ही दर्शन और ज्ञान होनेवाले (ते) आपके (कर्मकीर्तनात्) कर्म कहे गये है, अत (कथचन) किसी अपेक्षा आपसे (भिन्ने न) पृथक् नहीं हैं।

भावार्थं—यहाँ दर्शन ज्ञानको आपसे अभिन्न कहनेका कारण यह है कि आप स्वय ही दर्शन नानरूप होते है। निश्चयनयसे कर्तृं-कर्मभाव एक द्रव्यमे ही बनता है, अत वही कर्ता होता है और वही कर्म ॥१७॥

# क्रियां मावत्वमानीय दृशिज्ञष्तीमवन् स्वयम्। त्व दृशिज्ञष्तिमात्रोऽसि भावोऽन्तर्गूढकारकः॥१८॥

अन्वयार्थं—(क्रिया) दर्शन-ज्ञानरूप क्रियाको (भावत्वम् आनीय) परिणतिरूपता प्राप्त कराके (स्वय) अपने आप (दृशिज्ञप्तीभवन्) दर्शन और ज्ञानरूप होते हुए (त्वम्) आप (अन्तर्गूढ-कारक) जिसमे कारकचकका विकल्प अन्तर्गूढ हो चुका है ऐसे (दृशिज्ञप्तिमात्रभाव असि) दर्शनज्ञानमात्र भावरूप हुए हैं।

भावार्थ —दर्शन और ज्ञान आत्माके गुण है, इन गुणोकी पदार्थीको जानने देखनेरूप जो परिणित है वह क्रिया कहलाती है। गुणोकी यह क्रिया कारक सापेक्ष होती है, परन्तु हे भगवन्। आपने गुणोमे उठनेवाले इस क्रियारूप विकल्पको समाप्त कर दिया है और स्वय ज्ञान-दर्शनगुणरूप हो गये है। क्रियारूप विकल्पके समाप्त हो जानेसे कारकचक्रका विकल्प स्वयमेव समाप्त हो गया है। तात्पर्य यह है कि आप ज्ञान दर्शनमय हैं॥१८॥

## दृग्ज्ञप्तीभवतो नित्यं भवनं भवतः क्रिया। तस्याः कत्रीदिरूपेण भवानुल्लसति स्वयम् ॥१९॥

अन्वयार्थ—(नित्य) नित्य ही (दृग्ज्ञण्तीभवत) दर्शन और ज्ञानरूप होते हुए (भवत) आपका (भवन) होना (क्रिया) क्रिया है। (तस्या) उस क्रियाके (कर्त्रा दिरूपेण) कर्ता कर्म आदि कारकके रूपसे (भवान्) आप (स्वय) स्वय ही (उल्लसित) सुशोभित होते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका दर्शन-ज्ञानरूप परिणमन करना ही आपकी क्रिया है और उस क्रियाके कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण आप स्वय हैं। यह अभेदनयसे षट्कारकका वर्णन है।।१९॥

# आत्मा भवसि कर्त्तेति दृग्ज्ञप्तीभवसीति तु । कर्मैवमपरे भावास्त्वमेव करणादयः ॥२०॥

अस्वयार्थं—(त्व भविस) आप परिणत होते हैं (इति) इसिलये (आत्मा) आपका आत्मा (कर्ता) कर्ता है। (तु) और (दृग्जप्तोभविस) आप दर्शन तथा ज्ञानरूप होते हैं (इति) इसिलये आपका आत्मा (कर्म) कर्म है (एव) इसी तरह (त्वमेव) आप ही (करणादय अपरे भावा) करण आदि अन्य भावरूप हैं।

भावार्थ— जो परिणमन करता है वह कर्ता होता है जो परिणमन है वह कर्म कहलाता है और जो परिणित है वह क्रिया है। इस तरह कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनो भिन्न-भिन्न नहीं हैं। एक आत्माकी ही परिणातियाँ हैं॥२०॥

# क्रियाकारकसामग्रीग्रासोल्लासविशारदः । दृशिज्ञप्तिमयो भावो भवान् भावयतां सुखः ॥२१॥

अन्वयार्थं—(क्रियाकारकसामग्रीग्रासोल्लासविशारद) जो क्रिया कारकरूप सामग्रीके अन्तर्हित करने तथा उल्लिसत करनेमे निपुण हैं ऐसे (भवान्) आप (दृशिज्ञिष्तिमय भाव) दर्शन ज्ञानमय भावरूप हैं और (भावयता सुख) इनकी भावना करनेवालोको सुखदायक है।

भावार्थं—अमेद नयसे विचार करने पर क्रिया तथा कारक आदिकी सामग्री अन्तिनिमग्न हो जाती है और भेद नयसे विचार करने पर वह उल्लिसत प्रकट होकर सामने आती है। है भगवन्। आप दोनो नयोंके उपदेष्टा हैं अत क्रिया कारक सामग्रीको ग्रस्त और उल्लिसत करनेमे निपुण कहे जाते है। भाव और भाववान्मे अमेद विवक्षासे चर्चा करने पर आप भावस्वरूप ही अनुभवमे आते हैं आपका वह भाव, दर्शन और ज्ञानरूप है। जो भी पुरुष आपके इस दर्शन ज्ञानमय भावकी भावना करता है वह निराकुलतारूप सुखका पात्र बनता है।।२१॥

१ य परिणमित स कर्ता य परिणामी भवेतु तत्कर्म। या परिणितः क्रिया सा श्रयमपि भिन्न न वस्तुतया ॥५१॥

२, सुखयति इति सुख, सुखकारीत्यर्थ । समयसार कलवा

# अनाकुलः स्वयं ज्योतिरन्तर्बेहिरखण्डितः। स्वयवेदनसंवेद्यो भासि त्वं भाव एव नः ॥२२॥

अन्वयार्थ—(अनाकुल) जो आकुलतासे रहित है (अन्तर्बहि) भीतर बाहर (स्वय ज्योति) स्वय ज्योतिस्वरूप हैं (अखण्डित) अखण्डित हैं—गुण-गुणीके भेदसे रहित हैं और (स्वयवेदन-सवेद्य) स्वसवेदनके द्वारा सवेदन करनेके योग्य हैं ऐसे (त्व) आप (न) हमारे लिये (भाव एव) भावरूप ही (भासि) प्रतीत होते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप मोह और क्षोभसे रहित होनेके कारण आकुलतासे रहित हैं, अन्तर्ज्योति—दर्शन और बहिर्ज्योति—ज्ञानसे तन्मय हैं, प्रदेशभेद न होनेसे अखण्डित हैं तथा स्वसवेदनके द्वारा अनुभव करनेके योग्य है, अत आप हमे भावरूप ही प्रतीत होते हैं। यहा भाव और भाववान्मे अभेदनयसे एकत्वका वर्णन करते हुए भगवान्को भावरूप कहा गया है।।२२॥

#### एवमेवेति न क्वापि यदुपैष्यवधारणम् । अवधारयतां तन्वं तव सैवावधारणा ॥२३॥

अन्वयार्थं—(यत्) जिस कारण वस्तु (एवमेव) इसी प्रकार है (इति) इस तरह (क्वापि) कही भी आप (अवधारण) नियमको (न उपैषि) प्राप्त नही होते हैं (तत्) उस कारण (तव तत्त्वम् अवधारयता) आपके तन्त्रकी अवधारणा—निश्चय करनेवालोको (सैव) वही (अवधारणा) अवधारणा होती है अर्थात् जिस प्रकार आप किसी विषयमे एकरूपता—एकान्तवृष्टिका अवलम्बन नहीं लेते उसी प्रकार आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वका अवधारण करनेवाले पुरुष भी एकरूपता-एकान्त वृष्टिका अवलम्बन नहीं करते।

भावार्थं—नयोका अवतार विभिन्न-विभिन्न विवक्षाओको लेकर हुआ है, अत किसी एक नयके एकातपक्षसे तत्त्वका चिन्तन करनेवाले मनुष्योको आपका पूर्णरूपसे अवधारण नहीं हो सकता है।

## तीक्ष्ण्यो-(तीक्ष्णो) पयोगनिन्ध्यगाढग्रहहठाहतः । अनन्तशक्तिभिः स्फारस्फुट भासि परिस्फुटम् ॥२४॥

अन्वयार्थ-(तीच्णोपयोगनिव्धंग्रगाढग्रहहठाहत) जो तीक्ष्ण उपयोगकी व्यग्रतारहित सुदृढ पकडसे हठपूर्वक आहत है ऐसे आप (अनन्तशक्तिभ ) अनन्त शक्तियोंके द्वारा (स्फारस्फुट) परि-पूर्ण तथा (परिस्फुट) स्पब्ट (भासि) सुशोभित हो रहे है ।

भावार्थ—हे भगवन् । आप उन अनन्त शक्तियोसे परिपूर्ण हैं जो मात्र लिब्धरूप नहीं है, किन्तु साक्षात् उपयोगरूप है। शक्तियोका लिब्धरूप होना छद्मस्थ अवस्थामे बनता है, सर्वज्ञ अवस्थामे नहीं। यतश्च आप सर्वज्ञ अवस्थाको प्राप्त है, अत आपकी समस्त शक्तिया अपने अपने कार्यमे उपयुक्त हैं—क्रियाशील हैं।।२४॥

त्वद्भावभावनाव्याप्तविश्वात्मास्मि भवन्मयः। अय दीपानस्त्रप्रस्तवतिनीत्या न सशयः॥२५॥ अन्वयार्थ—(त्वद्भावभावनाव्याप्तिवश्वात्मा) जिसका समग्र आत्मा आपके भाव—ज्ञान-दर्शनादि गुणोकी भावनासे व्याप्त है ऐसा (अय) यह मैं (दीपानलग्रस्तर्वातनीत्या) दीपकसम्बन्धी अग्निसे व्याप्त वत्तीकी नीतिसे (भवन्मय) आपसे तन्मय (अस्मि) हो रहा हूँ इसमें (न सशय) सशय नहीं है।

भावार्थ—जिस प्रकार दीपककी अग्निसे व्याप्त वत्ती स्वय अग्निरूप हो जाती है उसी प्रकार आपके ज्ञान दर्शनादिगुणोकी भावना करनेसे मैं आपरूप हो रहा हू। हे भगवन् । आपका चिन्तन करनेसे मुझे विश्वास हो गया है कि जिस प्रकार आप ज्ञान-दर्शनसे तन्मय हैं उसी प्रकार मैं भी ज्ञान-दर्शनसे तन्मय हूं। अन्तर, मात्र व्यक्त और अव्यक्तका है। आपके ज्ञान-दर्शन पूर्णमात्रा मे व्यक्त हो चुके है और मेरे अव्यक्त हैं। यदि मैं भी पुरुषार्थं करूँ तो मेरे भी ज्ञान-दर्शन आपके ही समान व्यक्त हो सकते हैं। इसमे सशयकी वात नहीं है। १९५।।

# अतएव वियत्काली तद्गता द्रव्यपर्ययाः। ज्ञानस्य ज्ञानतामीश न प्रमार्ष्टुं तदे (वे) शते ॥३॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् ! (अतएव) जिस कारण आप सब क्षेत्र सब कालोमे ज्ञानरूप प्रतिभासित होते हैं उस कारण (वियत्काली) आकाश और काल तथा (तद्गता) उनमे रहनेवाले सब द्रव्य और सब पर्याय (तव) आपके (ज्ञानस्य) ज्ञानकी ज्ञानताको (प्रमाण्डुँ) नष्ट करनेके लिये (न ईशते) समर्थ नहीं है।

भावार्थ—हे भगवन् । यत आप ज्ञानभप होते हुए ज्ञानमय प्रतीत होते हैं, अत आकाश और कालद्रव्य तथा उनमे रहनेवाले सब द्रव्य और सव पर्याय आपकी ज्ञानरूपताको नष्ट नहीं कर सकते । ऊपरके क्लोकमे सर्वत्र और सर्वदा शब्दके द्वारा जो आकाश और कालका उल्लेख किया गया था उसे ही यहा स्पष्ट किया गया है अर्थात् सब स्थानो और सब कालोमे आप ज्ञानरूप रहते हैं ॥३॥

## स्वरूपपररूपाभ्यां त्वं भवन् न भवन्निष । भावाभावौ विदन् साक्षात् सर्वज्ञ इति गीयसे ॥४॥

अन्वयार्थ—(त्वस्) आप (स्वरूपपररूपाभ्या) स्वरूप-स्वचतुष्टय और पररूप-परचतु-ष्टयकी अपेक्षा (भवन् न भवन्निप) हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे हैं तथा (भावाभावी) भाव और अभावको (साक्षात् विदन्) साक्षात् जानते है, अत (सर्वज्ञ इति गीयसे) 'सर्वज्ञ हैं' ऐसे कहे जाते हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । आप स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा हो रहे हैं— विद्यमानरूप हैं और परकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नहीं हो रहे हैं—अविद्यमानरूप हैं। साथ ही ज्ञेयो—जानने योग्य पदार्थोंके इन दोनो भावाभावात्मक रूपोको साक्षात् जानते हैं इस-लिये आप सर्वंज्ञ हैं।

## इदमेवमितिच्छिन्दन् निखिलार्थाननन्तशः। स्वयमेकमनन्तं त्व ज्ञान भृत्वा विवर्तसे॥५॥

अन्वयार्थं—(इदम् एवम्) यह ऐसा है (इति) इस प्रकार (निखिलार्थान्) समस्त पदार्थीको (अनन्तश ) अनन्तो बार (छिन्दन्) जानते हुए (त्वम्) आप (स्वय) स्वय (एक ज्ञान भूत्वा) एक ज्ञानरूप होकर (अनन्त ज्ञान) अनन्त ज्ञानरूप (विवतंसे) परिणम रहे हैं।

भावार्य—एक ज्ञान, अनन्त ज्ञेयोको जाननेके कारण अनन्त कहलाता है। हे भगवन्। यत आपका ज्ञान समस्त पदार्थोंको—ससारके अनन्त ज्ञेयोको 'यह ऐसा है' इस प्रकार अनन्तो बार जान रहा हे, अत वह ज्ञेयोकी अपेक्षा अनन्त है। आप इसी अनन्त ज्ञानरूप होकर परिणमन कर रहे हैं॥५॥

अखण्डमहिमानन्तविकल्पोल्लासमांसलः । अनाकुलः प्रभो भासि शुद्धज्ञानमहानिधिः ॥६॥ अन्वयार्थ—(प्रभो) हे स्वामिन् । (अखण्डमिह्मा) जो अखण्ड मिहमासे सिह्त है, (अनन्त-विकल्पोल्लासमासल) अनन्त विकल्पोके प्रादुर्भावसे परिपुष्ट है, (अनाकुलः) अकुलतासे रिहत हैं और (शुद्धज्ञानमहानिधि) शुद्ध ज्ञानके महान् भाण्डार है ऐसे आप (भासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ—हे भगवन्। आपकी महिमा अखण्ड है, इसीलिये तो सौ इन्द्र निरन्तर आपको नमस्कार करते है। आप अनन्त ज्ञ योके विकल्पसे युक्त है—अनन्त पदार्थीके प्रतिबिम्व आपके ज्ञानमे दर्पणके समान झलकते है। एकसाथ समस्त पदार्थीको जानते है इसलिये अज्ञान पदार्थको जाननेकी अकुशलतासे रहित है तथा वीतराग-विज्ञानके महान् भाण्डार हैं। इस प्रकार आपकी महिमा अद्वितीय है ॥६॥

## अक्रमात्क्रममाक्रम्य कर्षन्त्यपि परात्मनोः। अनन्ता बोधधारेय क्रमेण तव कृष्यते॥७॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (तव) आपकी (परात्मनो) स्वपरिवयक (इयस्) यह (अनन्ता बोधधारा) अनन्त ज्ञानधारा (क्रमस् आक्रम्य अक्रमात् कर्पन्ती अपि) क्रमको उल्लङ्घन कर अक्रम से खीचती हुई भी (क्रमेण) क्रमसे (कृष्यते) खीची जा रही है।

भावार्यं —हे भगवन् । आपकी स्वपरिवषयक—िनज और परको जाननेवाली ज्ञानकी धारा छद्यस्थ अवस्थामे पदार्थोको क्रमसे जानती थी पर अब सर्वज्ञ दशामे वह क्रमको छोडकर अक्रम—एकसाथ जानने लगी है इस प्रकार यद्यपि वह स्वभावकी अपेक्षा अक्रमवर्ती है तथापि ज्ञेयोकी अपेक्षा क्रमवर्ती है अर्थात् कालक्रमसे होनेवाली ज्ञेयोकी अनन्त परिणितयोको उसी क्रमसे जानती है जिस क्रमसे वे होनेवाली है ॥७॥

# भावास्सहभुवोऽनन्ता भान्ति क्रमभ्रवसु (स्तु) ते। एक एव तथापि त्वं भावो भावान्तरं तु न ॥८॥

अन्वयार्थ—यद्यपि (ते) आपके (सहभुव) साथ होनेवाले — गुणरूप (तु) और (क्रमभुव) क्रमसे होनेवाले पर्यायरूप (भावा) भाव (अनन्ता) अनन्ता (भान्ति) सुशोभित हो रहे है (तथापि) तो भी—गुण और पर्यायोकी अपेक्षा अनन्तरूप होते हुए भी द्रव्यकी अपेक्षा (त्व) आप (एक एव भाव) एक ही भावरूप है (भावान्तर तुन) अन्य भावरूप नहीं हैं।

भावार्थ —साथ-साथ होनेके कारण गुण सहभावी कहलाते है और पर्यायें क्रम-क्रमसे होनेके कारण क्रमवर्ती कहलाती है। प्रत्येक द्रव्यके अनन्त गुण और अनन्त पर्याये होती हैं, अत जब उन गुण और पर्यायोको दृष्टिमे रखकर कथन होता है तब एक द्रव्य अनेकरूप प्रतीत होता है, परन्तु जब उन गुण और पर्यायोके आधारभूत द्रव्यको दृष्टिमे रखकर कथन होता है तब वह एकरूप अनुभवमे आता है। साथ ही वह द्रव्य, उसी द्रव्यरूप रहता है त्रिकालमे भी अन्य द्रव्यरूप नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्यका दूसरे द्रव्यमे अत्यन्ताभाव रहता है। हे भगवन्। द्रव्यस्वभावकी ऐसी व्यवस्था होनेसे आप भी गुण और पर्यायोकी अपेक्षा यद्यपि अनन्त है तथापि स्वरूपकी अपेक्षा आप एक ही है और कभी भी आप अन्य द्रव्यरूप नहीं होगे।।।।।

वृत्त तत्त्वमनन्तं स्वमनन्त वत्स्र्यदूर्जितम् । अनन्त वर्त्तमान च त्वमेको धारयन्नसि ॥९॥ अन्वयार्थ—(त्वम्) आप (अनन्त वृत्त) अनन्त भूत (अनन्त वर्त्स्यंत्) अनन्त भविष्यत् (च) और (अनन्त वर्तमान) अनन्त वर्तमान (ऊर्जित) शक्तिसम्पन्न (स्व तत्त्व) आत्मतत्त्वको (धारयन्) धारण करते हुए (एक असि) एक हैं।

भावार्थ — प्रत्येक द्रव्यकी अनन्त पर्यायें वीत चुकी है, अनन्त पर्यायें आगे आनेवाली हैं और एक पर्याय वर्तमानमें है। इन पर्यायोकी अपेक्षा यद्यपि द्रव्य अनेकरूप है तथापि स्वकीय प्रदेशोकी अपेक्षा वह एक ही रहता है। इसी अभिप्रायको लेकर यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्। आप इन भूत भविष्यत् और वर्तमानकी अनन्त पर्यायोको धारण करते हुए भी एक है अथवा आप इतने र्जीजत—शक्ति सम्पन्न है कि एक होकर भी इतनी पर्यायोको धारण करते हैं। अन्य ग्रन्थोमे भूत और भविष्यत्की पर्यायोको अनन्त और वर्तमानकी पर्यायको एक कहा गया है, परन्तु यहाँ वर्तमानको भी अनन्त कहा गया है सो उसकी सगित अनन्त गुणोका आधार होनेसे वर्तमानकी एक पर्यायको अनन्तरूप माननेमे होती है, अथवा स्थूल ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा वर्तमानकी एक पर्याय, सूच्म ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा होनेवाली एक समयवर्ती पर्यायोकी अपेक्षा अनन्त होती है।।९।।

#### उत्तानयसि गम्भीर तलस्पर्शं स्वमानयन् । अतलस्पर्शे एव त्व गम्भीरोत्तानितोऽपि नः ॥१०॥

अन्यवार्थ—हे भगवन् । यद्यपि आप (गम्भीर) गम्भीर—मोह और क्षोभसे रहित (स्व) अपने आपको (तलस्पर्श) तलस्पर्शको (आनयन्) प्राप्त कराते हुए अर्थात् उसकी गहराई तक पहुँचते हुए (उत्तानयिस) ऊपर उठाते हैं समुन्नत बनाते है, परन्तु (न) हम लोगोंके लिये (त्व) आप (गम्भीरोत्तानितोऽपि) अत्यन्त गम्भीर और ऊपर उठे हुए होकर भी (अतलस्पर्श एव) अतलस्पर्श ही हैं—हम आपके तलका स्पर्श नहीं कर सके हैं—आपकी गम्भीरता और उत्कृष्टताकी सीमा नहीं जान सके हैं।

भावार्थं—जो राग-द्वेषका प्रसङ्ग होनेपर भी उनसे दूर रहता है वह गम्भीर कहलाता है और जो किसी पदार्थके सूक्ष्मसे सूक्ष्म और बडेसे बडे रूपको जानता है वह तलस्पर्शी कहलाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर आपने अपने आपको गम्भीर और तलस्पर्शी बनाया है, परन्तु हम लोग इतने अज्ञानी है कि आपकी गहराई और ऊँचाईको नहीं जान सके हैं।।१०।।

## अनन्तवीर्यच्यापारधीरस्फारस्फ्ररद्दृशः । दृङ्मात्रीभवदाभाति भवतोऽन्तर्बहिश्च यत् ॥११॥

अन्वयार्थ—(अनन्तवीर्यव्यापारघीरस्फारस्फुरद्दृश) अनन्त वीर्यंके व्यापारसे जिनका दर्शन गुण उत्कृष्टरूपसे विकसित हो रहा है ऐसे (भवत) आपका (यत्) जो (अन्तर्बहि) अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग प्रकाश है वह सब (दृड्मात्रीभवत्) दर्शनमात्र होता हुआ (आभाति) सुशोभित होता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके जो केवलदर्शन प्रकट हुआ है वह अनन्त वीर्यके व्यापारसे सहकृत है, क्योंकि उसके बिना न अनन्त ज्ञान प्रकट हो सकता है और न अनन्त दर्शन । आत्माके

अन्त' प्रकाशको दर्शन और बाह्य प्रकाशको ज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दोमे अन्त प्रकाशको आत्मावलोकन या सामान्यावलोकन और बाह्य प्रकाशको पदार्थावलोकन या विशेषावलोकन कहा जाता है। यहाँ अन्त'प्रकाशको दर्शनरूप कहा सो उचित है, परन्तु बाह्य प्रकाश—ज्ञानको भी दर्शनरूप कहा सो उसकी सगित इस प्रकार है कि निश्चयनयसे केवलज्ञान आत्माको ही जानता है वह लोकालोकका ज्ञाता व्यवहारनयसे है। इस प्रकार निश्चयनयसे ज्ञानका विषय भी दर्शनकी तरह आत्मावलोकन होता है। यह अभिप्राय मनमे रखकर आचार्यने ज्ञानको भी दर्शनमात्र होता हुआ कहा है।।११।।

## आक्षेपपरिहाराभ्यां खचितस्त्वमनन्तशः। पदे पदे प्रभो भासि प्रोत्खात प्रतिरोपितः।।१२॥

अन्वयार्थ—(प्रभो ।) हे नाथ । (अनन्तश) अनन्तो वार (आक्षेप-परिहाराभ्या) विधि और निषेधके द्वारा (खचित ) व्याप्त (त्व) आप (पदे पदे) अर्थके वाचक प्रत्येक पदपर (प्रोत्खात प्रतिरोपित ) नास्तित्व और अस्तित्वको प्राप्त होते हुए (भासि) सुशोभित हो रहे है।

भावार्थ—है भगवन् । आपमे अनन्त धर्म है और वे सब धर्म, विधि तथा निषेधरूपको लिये हुए हैं। जैसे सत्-असत्, एक-अनेक, तत्-अतत्, भेद-अभेद, नित्य-अनित्य आदि। जब उक्त धर्मोंकी विधिरूपसे विवक्षा की जाती है तब उन धर्मोंसे तन्मय होनेके कारण आप विधिरूपको प्राप्त होते हैं और जब उन धर्मोंकी निषेधरूपसे विवक्षाकी जाती है तब उनसे तन्मय होनेके कारण आप निषेधरूपको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार उक्त धर्मोंके प्रतिपादक शब्दोका जितनी बार प्रयोग होता है उतनी ही बार आप अस्तित्व और नास्तित्वको प्राप्त होते हैं। इसी अपेक्षासे आपको पद पदपर प्रोत्खात—नास्तिरूप और प्रतिरोपित—अस्तिरूप कहा गया है।।१२।।

## विभ्रता तदतद्रूपस्वमाव स्वं स्वयं त्वया। महान् विरुद्धधम्मीणां समाहारोऽनुभूयसे(ते)।।१३।।

अन्वयार्थं—(स्व) अपने (तदतद्रूपस्वभाव) तत्—अतत्रूप—विधि-निषेधरूप स्वभावको (बिभ्रता) धारण करनेवाले (त्वया) आपके द्वारा (स्वय) स्वय (विरुद्धधम्मणा) परस्पर विरोधी धर्मोंका (महान्) बहुत भारी (समाहार) समूह (अनुभूयते) अनुभूत होता है।

भावार्थ—है भगवत् । यत आप तत् और अतत् स्वभावको स्वय ही धारण करते हैं, अत आप अनेक विरोधी धर्मोंके समूहका अनुभव करते है। तात्पर्य यह है कि वस्तुस्वभावके कारण आपमे अनेक विरोधी धर्मोंका समूह निवास कर रहा है।।१३॥

# स्वरूपसत्तावष्टम्भखण्डितन्याप्तयोऽखिलाः । असाधारणतां यान्ति धर्माः साधारणास्त्वयि ॥१४॥

अन्वयार्थ—(स्वरूपसत्तावष्टम्भखण्डितव्यासय) आपकी निज स्वरूपसत्ताके आलम्बनसे जिनकी अन्यत्र व्याप्ति खण्डित हो गई है ऐसे (अखिला) समस्त (साधारणा धर्मा) साधारण धर्म (त्विय) आपमे (असाधारणतां) असाधारणताको (यान्ति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ — महासत्ताकी अपेक्षा जो अस्तित्व आदि गुण साधारण कहे जाते है, अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा वे ही गुण असाधारण हो जाते हैं। जब आपके विभिन्न गुणो — धर्मोमे सत् असत्,

तत् अतत् आदि धर्मोकी विवक्षा की जाती है तब उनकी आपमे ही व्याप्ति रहती है, अन्य द्रव्योमे नहीं। इस प्रकार साधारण होनेपर भी वे आपमे असाधारणताको प्राप्त हो जाते है।।।।।

## अनन्तधर्मसम्भारनिर्भर रूपमात्मनः । इदमेकपदे विष्वग्वोधशक्त्यावगाहसे ॥१५॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् आप (बोधशक्त्या) ज्ञानशक्तिके द्वारा (अनन्तधर्मसम्भारिनर्भरम्) अनन्त धर्मोके समूहसे परिपूर्ण (आत्मन ) आत्माके (इद) इस (रूप) रूपमे—ज्ञाता-द्रष्टास्वभावमें (एकपदे) एकसाथ (विष्वक्) सब ओरसे (अवगाहसे) प्रवेश कर रहे हैं।

भावार्थ—आत्मा, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनन्त गुणो अथवा नित्यत्व, अनित्यत्व, एकत्व, अनेकत्व, भेद, अमेद आदि परस्पर विरोधी अनन्त धर्मोके समूहसे परिपूर्ण है ऐसा अपनी ज्ञानशक्तिके द्वारा ज्ञात कर आप उसमे सब ओरसे एकसाथ लीन हो रहे हैं प्रवेश कर रहे अर्थात् लीनताको प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञान दशामे यह जीव, आत्मा और कर्म नोकर्मरूप पुद्गलके सयोगसे उत्पन्न मनुष्यादि असमानजातीय द्रव्यपर्यायको अपना स्वरूप समझ उसीमे तन्मय हो रहा है—उसीमे इष्ट अनिष्ट बुद्धि कर रागद्वेपके वशीभूत हो रहा है। परन्तु स्वपर भेदिवज्ञानरूप ज्ञानकी महिमासे आप असमान जातीय पर्यायमे इम बातका निर्णय अच्छी तरह कर चुके हैं कि इसमे आत्मा क्या है और पुद्गल तथा उसके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला विभाव क्या है। स्वभाव और विभावका भेद होते ही आप विभावको नष्ट करनेके प्रयत्नमे सलग्न हो गये और उसके फलस्वरूप समस्त विभावोको नष्ट कर अपने ज्ञाता द्रष्टारूप स्वभावमे लीन हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आप वीतरागिवज्ञानसे परिपूर्ण हैं तथा साधककी उस उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हो चुके है जहा ज्ञान, ज्ञानमे ही प्रतिष्ठित हो जाता है।।१५॥

#### अन्वया व्यतिरेकेषु व्यतिरेकाश्च तेष्वमी। निमज्जन्तो निमज्जन्ति त्वयि त्वं तेषु मज्जसि।।१६॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अमी) ये (अन्वया ) अन्वय—गुण (व्यतिरेकेषु) व्यतिरेको—पर्यायो मे (च) और (व्यतिरेका ) पर्यायें (तेषु) गुणोमे (निमज्जन्त ) निमग्न होती हुई (त्वयि) आपमे (निमज्जन्ति) निमग्न होती हैं और (त्व) आप (तेषु) उन अन्वय व्यतिरेको—गुणपर्यायोमे (मज्जिस) निमग्न हो रहे हैं।

भावार्थ—साथ साथ रहनेके कारण गुण अन्वय कहलाते हैं और एकके बाद एक होनेके कारण पर्यायें व्यतिरेक कहलाती हैं। ऐसा अवसर नहीं आता जब गुणके बिना पर्याय हो और पर्यायके बिना गुण हो तथा इन दोनोंके बिना द्रव्य हो। इसी अभिप्रायसे कहा गया है कि गुण, पर्यायोमें और पर्यायें, गुणोमे रहते हैं और यत आप गुण और पर्यायोके समूहरूप हैं अत वे गुण और पर्यायें आपमे निमग्न हैं और आप उनमे निमग्न हैं ॥१६॥

त्रागभावादयोऽभावाश्चत्वारस्त्विय भावताम् । श्रयन्ते श्रयसे तेषु त्व तु भावोऽप्यभावताम् ॥ १७॥

अन्वयार्थ-(प्रागभावादय) प्रागभाव आदि (चत्वार) चार (अभावा) अभाव (त्विय)

श्रापमे (भावता) भावरूपताको (श्रयन्ते) प्राप्त होते हैं (त्व तु) और आप (भावोऽपि) भावरूप होते हुए भी (तेषु) उन अभावोमे (अभावता) अभावरूपताको (श्रयसे) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ-प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यन्ताभाव ये चार अभाव है। कार्योत्पत्तिकी पूर्वावस्थाको प्रागभाव कहते है। जैसे घटकी पूर्वपर्याय स्थास-कोश-कूसूल आदि घटका प्रागभाव है। कार्यके नष्ट हो जानेपर जो अभाव होता है उसे प्रध्वसाभाव कहते है जैसे घटके फूट जानेपर उसकी कपाल आदि अवस्था घटका प्रध्वसाभाव है। वस्तुकी एक पर्यायमे दूसरी पर्यायके न रहनेको अन्योन्याभाव कहते है। जैसे पुद्गल द्रव्यकी घट पर्यायमे पट पर्यायका अभाव है। और एक उव्यवा ृसरे द्रव्यमे जो त्रैकालिक अभाव है उसे अत्यन्ताभाव कहते है। हे भगवन् । ये चारो अभाव आपमे भावरूपताको प्राप्त हैं और आप भावरूप होकर भी उनमे अभावरूपताको प्राप्त हैं, क्योंकि आपमे इनका अभाव है। वह इस प्रकार है कि आपकी अरहन्त पर्याय शक्तिकी अपेक्षासे आपमे अनादिकालसे विद्यमान है, अत प्रागभावका अभाव है। अरहन्त अवस्थामे प्रकट होनेवाले अनन्त चतुष्टयादि गुणोका आपमे कभी नाश नही होता, इसलिये प्रध्वसाभावका अभाव है। आपमे जो सामान्य ज्ञान दर्शन आदि गुण है वे आपकी समस्त पर्यायोमे विद्यमान रहते है, इसलिये अन्योन्याभावका अभाव है। तथा आपके जीवद्रव्यसे दूसरा जीवद्रव्य यद्यपि पृथक् है— भिन्न द्रव्य है तथापि आपके और उसके गुणोमे सादृश्य है। जिस प्रकार जीवका पुद्रगलमे अत्यन्ता-भाव भी नही है। तात्पर्यं यह है कि विवक्षावश चारो अभाव आपमे भावरूपताको प्राप्त हैं। और आप स्वभावसे भावरूप होकर भी उन अभावोमे अभावरूपताको प्राप्त हैं। इसका कारण उपर्युक्त विवक्षासे स्पस्ट है ॥१७॥

## अनेकोऽपि प्रपद्य त्वामेकत्वं प्रतिपद्यते। एकोऽपि त्वमनेकत्वमनेकं प्राप्य गच्छसि।।१८॥

अन्वयार्थं—(अनेकोऽपि) अनेक भी (त्वा) आपको (प्रपद्य) प्राप्त कर (एकत्व) एकपनेको (प्रतिपद्यते) प्राप्त होता है और (त्वम्) आप (एकोऽपि) एक होकर भी (अनेक) अनेकको (प्राप्य) प्राप्त कर (अनेकत्व) अनेकपनेको (गच्छिस) प्राप्त हो रहे हैं।

भावार्थ —गुण और पर्याय सख्याको अपेक्षा अनेक तथा द्रव्य एक है। वे अनेक गुण पर्याय द्रव्यरूप आपको प्राप्त कर एक हो जाते हैं और द्रव्यरूप होनेसे एकरूप होकर भी आप गुण पर्यायोकी अपेक्षा अनेकरूपताको प्राप्त है।।१८॥

## साक्षादिनित्यमप्येतद्याति त्वां प्राप्य नित्यताम् । त्वं तु नित्योऽप्यनित्यत्वमनित्य प्राप्य गाहसे ॥१९॥

अन्वयार्थ—(एतत्) यह पर्यायरूप तत्त्व (साक्षात्) साक्षात् (अनित्यमिप) अनित्य होकर भी (त्वा प्राप्य) द्रव्यस्वरूप आपको प्राप्त कर (नित्यता याति) नित्यपनेको प्राप्त होता है (तु) और (त्व) आप (नित्योऽपि) नित्य होकर भी (अनित्य प्राप्य) अनित्यरूप पर्यायको प्राप्तकर (अनित्यत्व) अनित्यपनेको (गाहसे) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ-द्रव्य, पर्यायसे तन्मय रहता है, अत जब पर्यायको गौणकर द्रव्यको प्रधान वनाया जाता है तव अनित्य तत्त्व नित्यत्वको प्राप्त होता है और जब द्रव्यको गौणकर पर्यायको प्रधा- नता दी जाती है तब नित्य तत्त्व, अनित्यत्वको प्राप्त होता है। हे भगवन् । अनित्य पर्याय, आपका आश्रयकर नित्य हो जाती है और आप, अनित्य पर्यायका आश्रयकर अनित्य हो जाते हैं ॥१९॥

# य एवास्तम्रुपैपि त्वं स एवोदीयसे स्वयम्। स एव ध्रुवतां धत्से य एवास्तमितोदितः॥२०॥

अन्वयार्थ—(य एव त्व) जो ही आप (अस्तम् उपैपि) व्ययको प्राप्त होते है (स एव) वही आप (स्वय) स्वय (उदीयसे) उत्पादको प्राप्त होते है और (य एव अस्तिमिनोदितः) जो ही आप व्यय होकर उत्पादको प्राप्त होते हैं (स एव) वही (ध्रुवता) ध्रुवपनेको (धत्से) धारण करते हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । आप उत्पाद, व्यय और घ्रोव्यसे तन्मय हैं। व्ययकी विवक्षामें आप अस्तको प्राप्त होते हैं, उत्पादकी विवक्षामें उदयको प्राप्त होते हैं और घ्रोव्यकी विवक्षामें अस्त तथा उदय—दोनो अवस्थाओकी बीचकी घ्रुवताको प्राप्त होते हैं। नवीन पर्यायकी उत्पत्तिको उत्पाद, पूर्व पर्यायके नाशको व्यय और दोनो पर्यायोमे व्यापक रहनेवाले अशको धीव्य कहते है।।२०।।

## अभावतां नयन् भावमभावं भावतां नयन्। भाव एव भवन् भासि तावुभौ परिवर्तयन्।।२१॥

अन्वयार्थ—आप (भाव अभावता नयन्) भावको अभावता प्राप्त कराते हैं और (अभाव भावता नयन्) अभावको भावता प्राप्त कराते हैं इस प्रकार (तौ उभौ) उन दोनो—भाव-अभावको (परिवर्तयन्) परिवर्तित करते हुए आप स्वय (भाव एव भवन्) भावरूप ही होते हुए (भासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थं—जो पर्याय वर्तमान क्षणमे भावरूप है वही उत्तर क्षणमे अभावरूप हो जाती है, और जो पर्याय वर्तमानमे अभावरूप है वही उत्तर क्षणमे भावरूप हो जाती है। इस प्रकार आप पूर्व क्षण और उत्तर क्षणकी पर्यायोको यद्यपि अभाव तथा भावरूप करते रहते हैं तथापि स्वय सत्सामान्यकी अपेक्षा भावरूप ही रहते हैं। तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तर क्षणवर्ती पर्यायोकी अपेक्षा आप व्यय तथा उत्पादरूप है और सामान्यकी अपेक्षा झौव्यरूप हो रहे हैं।

## हेतुरेव स्मग्रोऽसि समग्रो हेतुमानसि । एकोऽपि त्वमनाद्यनन्तो यथापूर्वं यथोत्तरम् ॥२२॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (त्वम्) आप (समग्र हेतु एव असि) पूर्ण कारण ही हैं और (समग्र हेतुमान् असि) पूर्ण कार्य है तथा आप (एकोऽपि सन्) एक होते हुए भी (अनाद्यनन्त) अनादि-अनन्त हैं (यथापूर्व) जैसे पूर्वमे थे और (यथोत्तर) जैसे आगे होगे।

भावार्थ —हे भगवन् । पूर्व क्षणकी अपेक्षा आप कारण हैं और उत्तर क्षणकी अपेक्षा कार्य हैं तथा आपका यह कारण और कार्यभाव समग्ररूपसे होता है अशरूपसे नहीं । अर्थात् पूर्व क्षणमे आपके समस्त प्रदेश कारण व्यवहारको प्राप्त होते हैं और उत्तर क्षणमे समस्त प्रदेश कार्य व्यवहारको प्राप्त होते है। सिद्धान्तके अनुसार कारणका क्षय होना ही कार्यका उत्पाद कहलाता है। अध्यात्मभाषामे कारण समयसारका नाश ही कार्य समयसारका उत्पाद कहलाता है। इस प्रकार पूर्वोत्तर क्षणकी अपेक्षा पदार्थमे व्यय और उत्पाद सिद्ध होते है, परन्तु सामान्य सत्की अपेक्षा वह अनादि अनन्त रहता है—वह जैसा पूर्वमे रहता है वैसा ही आगे भी रहता है।।२२॥

# न कार्यं कारण नैव त्वमेव प्रतिभाससे। अखण्डपिण्डितैकात्मा चिदेकरसनिर्भरः॥२३॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (न कार्यं प्रतिभाससे न कारणस् एव प्रतिभाससे) सत् सामान्यकी अपेक्षा आप न कार्यरूप प्रतिभासित होते हैं और न कारणरूप ही । किन्तु (अखण्डिपण्डितैकात्मा) अखण्डि पिण्डरूप है स्वरूप जिनका तथा जो (चिदेकरसिनर्भर) एक चैतन्य रससे परिपूर्ण है ऐसे (त्वमेव प्रतिभाससे) एक आप ही प्रतिभासित होते है।

भावार्थं—भेदनयसे आपमे कारण और कार्यका विभाग रहता है, परन्तु अभेद नयसे आप भेदसे रहित एक अखण्ड द्रव्य प्रतिभासित होते है ॥२३॥

## भृतोऽपि रिक्ततामेषि रिक्तोऽपि परिपूर्यसे । पूर्णोऽपि रिच्यसे किञ्चित् किञ्चिद्रिक्तोऽपि वर्द्धसे ॥२४॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । आप (भृतोऽपि) परिपूर्ण होनेपर भी (रिक्तता) रिहतपनेको (एषि) प्राप्त हो रहे है अर्थात् स्वभावसे परिपूर्ण होते हुए भी विभावसे रिक्तपनेको प्राप्त हो रहे हैं और (रिक्तोऽपि) रिहत होनेपर भी (परिपूर्यसे) पूर्णताको प्राप्त हो रहे हैं अर्थात् वैभाविक भावोसे रिहत होते हुए स्वाभाविक भावोसे परिपूर्ण हो रहे हैं। तथा (पूर्णोऽपि) पूर्ण होते हुए भी (किञ्चित् रिच्यसे) कुछ रिक्त होते है—हानिको प्राप्त होते है और किञ्चिद रिक्तोऽपि) कुछ रिक्त होते है अर्थात् अगुरुलघु गुणोके कारण होनेवाली पड्गुणी हानिके समय आप कुछ हानिको प्राप्त होते है और षड्गुणी वृद्धिके समय कुछ वृद्धिको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । यह जीव अनादि कालसे शुभ-अशुभ—पुण्य-पापरूप विभाव भावीसे युनत हो रहा है परन्तु जब शुभ-अशुभ भावोके कारणभूत मोहकर्मका सर्वथा क्षय हो जाता है तब यह यथाख्यात चारित्ररूप स्वभावभाव—शुद्धभावसे परिपूर्ण हो जाता है। आपका आत्मा भी अनादि कालसे शुभाशुभ भावोसे परिपूर्ण रहा है, परन्तु अब मोहकर्मका सर्वथा क्षय हो जानेके कारण आप स्वभावभावसे परिपूर्ण हो रहे है। तथा परिपूर्ण होकर भी सदा कूटस्थ नित्य नहीं रहते, क्योंकि कालद्रव्यरूप सामान्य प्रत्यय और अपने-अपने अगुक्लघु गुणरूप आभ्यन्तर प्रत्ययके कारण अनन्त भागवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यात भागवृद्धि, सख्यात गुणवृद्धि, असख्यात भागवृद्धि, सख्यात भागवृद्धि, सख्यात गुणवृद्धि और अनन्त गुणवृद्धि इन पड्गुणी वृद्धियों और हानियोंके होते रहनेसे आप पूर्ण होकर भी—वृद्धिके चरम अशको प्राप्त हो रहे है। यह हानि और वृद्धि केवल ज्ञानादि गुणोंके अविभाग प्रतिच्छेदोका अपेक्षा होती है। यहां इतना स्मरण रखना चाहिये कि केवलज्ञानादि गुणोंके अविभाग-प्रतिच्छेद स्वभावसे अनन्त हैं तथा हानि वृद्धि होनेपर भी वे अनन्त ही रहते है, क्योंकि अनन्त, अनन्त प्रकारका होता है ॥२४॥

कारण आप भी सर्वत्र विस्तारको प्राप्त हैं। हे जिनेन्द्र । आपका यह चैतन्यसम्बन्धी चमत्कार नित्य हैं, सामान्य ज्ञानस्वभावकी अपेक्षा त्रैकालिक है और केवलज्ञानकी अपेक्षा सादि अनन्त है। जिसप्रकार वायुका वेग समाप्त हो जानेसे जलाशयका जल चळ्ळतासे रहित होकर स्वरूपमें स्थिर हो जाता है उसी प्रकार कषाय और योगजनित चञ्चलताके दूर हो जानेसे आपका चैतन्य चमत्कार भी चळ्ळलासे रहित होकर स्वरूपमें स्थिर हो गया है। साथ ही यह चैतन्य चमत्कार सब ओर छलक रहा है—सभी ओरके पदार्थोंको प्रतिभासित कर रहा है। यद्यपि अमूर्तिक होनेसे यह चमत्कार हमारे दृष्टिगोचर नहीं हो रहा हैं तथापि अनुभूतिका विषय अवश्य है, हमारे अनुभवमें यह आ रहा है कि आपके चैतन्य गुणका सर्वोत्कृष्ट विकास हुआ है।।।।

# इदमेव देव सहमाविनीं तव स्फुटयत्यनन्तिन धर्ममण्डलीम् । तदिमन्नभिन्नसुखवीर्यवैभवप्रभृतिस्वशक्तिसमकालवेदनात् ॥३॥

अन्वयार्थ—(देव) हे देव । (इदमेव) यह चैतन्य चमत्कार हो (तदिभन्निभन्नसुखवीर्य-वैभवप्रभृतिस्वराक्तिसमकालवेदनात्) उससे कथिचत् अभिन्न और कथिचत् भिन्न सुख, वीर्य-वैभव आदि समस्त स्वकीय शिक्तयोका एक साथ वेदन होनेसे (तव) आपकी (सहभाविनी) साथ साथ रहनेवाली (अनन्तिनिजधर्ममण्डलीम्) अनन्त आत्मधर्मीके समूहको (स्फुटयित) प्रकट करता है।

भावार्थ —हे भगवन् । आपका चैतन्य चमत्कार यद्यपि सामान्यरूपसे एक ही है तथापि वह सुख और वीर्य आदिका भी साथ साथ अनुभव करता है। चैतन्य-ज्ञानदर्शन और सुख तथा वीर्यके प्रदेश भिन्न भिन्न नही है, इसल्यि उन सबमे अभेद है और सबका भिन्न भिन्न अनुभव होता है इसल्यि मेद भी है। उनका यह भेद और अभेद कथचित् है। इन सब गुणोका अनुभव सिद्ध करता है कि आपकी आत्मामे अनन्त धर्मों —गुणोका समूह विद्यमान है।।३॥

## त्वमतन्तधर्मभरभावितोऽपि सन्तुपयोगलक्षणमुखेन याससे । न हि तावतायमुपयोगमात्रतां श्रयसे निराश्रयगुणाप्रसिद्धितः ॥४॥

अन्वयार्थं—(अय त्वम्) यह आप (अनन्तधर्मभरभावित अपि सन्) अनन्त धर्मोके समूहसे युक्त होते हुए भी (उपयोगलक्षणमुखेन) एक उपयोगरूप लक्षणके द्वारा (माससे) सुशोभित हो रहे हैं। परन्तु (हि) निश्चयसे (तावता) उतने मात्रसे—उपयोगलक्षणसे युक्त होनेमात्रसे (उपयोगमान्त्रता) उपयोगमात्रपनेको (न श्रयसे) प्राप्त नहीं हैं—इसका यह अभिप्राय नहीं है कि आपमे मात्र उपयोग ही पाया जाता है अन्य गुण नहीं, क्योंकि (निराश्रयगुणाप्रसिद्धित) निराधार गुणोकी सिद्धि नहीं है।

भावार्य—हे भगवन् । यद्यपि आपमे अनन्त गुण विद्यमान है तथापि उन सबमे ज्ञान-दर्शनरूप उपयोगकी ही प्रधानता है। वही आपका लक्षण माना गया है। उपयोग ही लक्षण माना गया है। इसका यह तात्पर्य ग्राह्म नहीं है कि आपमे अन्य गुण नहीं हैं। अवश्य हैं और उनकी अनुभूति होती है। जब अनुभूति होती है तब उनका नास्तित्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता। गुण द्रव्यके आश्रय ही रहते है, निराश्रय रहनेवाले गुणोका आस्तित्व आगममे स्वीकृत नहीं किया गया है।।।।।

## अजडत्वमात्रमवयन्ति चेतनामजडः स्वयं न जडतामियात् परात् । न हि वस्तुशक्तिहरणश्रमः परः स्वपरप्रकाशनमवाधितं तव ॥५॥

अन्वयार्थ—बुद्धिमान् पुरुष (अजडत्वमात्र) जडताका अभाव होनेमात्रको (चेतनाम्) चेतना (अवयन्ति) जानते है अर्थात् जडताका अभाव और चेतना एक ही वस्तु है। जो (स्वय अजड) स्वय चेतना है वह (परात्) दूसरे द्रव्यसे (जडता न इयात्) जडता-अचेतनताको प्राप्त नहीं होता हे। (हि) क्योंकि (पर.) परद्रव्य (वस्तुशक्तिहरणक्षम न) अन्य द्रव्यकी शक्तिके हरण करनेमे समर्थ नहीं है। इसप्रकार (तव) आपका (स्वपरप्रकाशन) स्वपरप्रकाशीपन (अवाधित) निर्वाघ है।

भावार्थ — ससारमे चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके पदार्थ है। जीव द्रव्य चेतन है और जोज पाच द्रव्य अचेतन है। जो चेतन है वह सदा चेतन ही रहता है और जो अचेतन है वह सदा अचेतन ही रहता है। कर्म और नोकर्मरूप पुद्गल यद्यपि जीवके साथ अनादि कालसे सलग्न हो रहे है तथापि वे जीवके जीवत्वको नष्ट करनेमे समर्थ नही है, क्योंकि यह शाश्वितक नियम है कि अन्य द्रव्य, अन्य द्रव्यकी शक्तियोंके हरण करनेमे समर्थ नहीं है। इस तरह आपका जो स्वपर प्रकाशनस्वरूप गुण है वह सदा अबाध रहता है। प्रतिपक्षी कर्मीकी उदयावस्थामे यद्यपि कितने ही गुण तिरोहित हो जाते हैं तथापि स्वपर प्रकाशनरूप जो सामान्य ज्ञानगुण है वह कभी तिरोहित नहीं होता।।५॥

## अजडप्रमातरि विभौ त्विय स्थिते स्वपरप्रमेयमितिरित्त्यवाधिता। अविदन् परं न हि विशिष्यते जडात्परवेदनं च न जडाग्रकारणम् ॥६॥

अन्वयार्थ—(इति) इसप्रकार (त्विय विभौ अजडप्रमातिर स्थिते) आप सामर्थ्यवन्त प्रवुद्ध ज्ञाताके रहते हुए (स्वपरप्रमेयमिति ) स्वपर प्रमेयका जानना (अबाधिता) निर्वाध सिद्ध है, (हि) क्योकि (पर अविदन्) जो पर को नही जानता है वह (जडात्) अचेतनसे (न विशिष्यते) पृथक् नहीं होता है (च) और (परवेदन) परका जानना (जडाग्रकारण न) जडरूप होनेका प्रमुख कारण नहीं है।

भावार्य — हे भगवन् । जो पदार्थको जानता है वह प्रमाता कहलाता है, जो जाना जाना है वह प्रमेय कहलाता है और जानना प्रमिति कहलाती है। आत्मा प्रमाता है और प्रमेय भी। शेष पदार्थ प्रमेय ही हैं, प्रमाता नहीं। हे भगवन् । आप चैतन्य गुणसे सपन्न प्रमाता है तथा स्व और पर आपके प्रमेय है अर्थात् आप स्वको जानते है और परको भी। यद्यपि निश्चयनयसे आप स्वके ही ज्ञाता है परके नहीं तथापि व्यवहारनयसे आप स्वपरके ज्ञाता कहे जाते हैं, क्योंकि जो परको नहीं जानता है वह व्यवहारनयकी दृष्टिमे जडसे भिन्न नहीं है—जडके समान ही है। परका जानना जडरूप अज्ञानी होनेका कारण नहीं है। तात्पर्यं यह है कि परको जानना बन्धका कारण नहीं है, किन्तु परको अपना मानना बन्धका कारण है।।६।।

जडतोऽभ्युदेति न जडस्य वेदना समुदेति सा तु यदि नाजडादि । भ्रवमस्तमेति जडवेदना तदा जडवेदनास्तमयतः क्व वेदना ॥६॥ अन्वयार्थ—(जडस्य) अचेतन पदार्थका (वेदना) ज्ञान (जडत) अचेतनसे (न अभ्युदेति) उत्पन्न नहीं होता अर्थात् चेतनसे ही उत्पन्न होता है। (यदि) यदि इसके विपरीत (सा तु) वह अचेतनका ज्ञान (अजडादिप) चेतनसे भी (न समुदेति) उत्पन्न नहीं होता है (तदा) तो (घ्रुव) निश्चित ही (जडवेदना) अचेतनका ज्ञान (अस्तमेति) नष्ट हो जावेगा और (जडवेदनास्तमयत) अचेतनका ज्ञान नष्ट होनेसे (वेदना) ज्ञान (क्व) कहा हो सकता है ?

भावार्य-एकान्तसे निश्चयका पक्ष स्वीकृत करनेवाले लोगोका कहना है कि आत्मा मात्र स्वको जानता है परको नही। परमे आत्मासे अतिरिक्त अन्य चेतन द्रव्य और पुद्गलादि पाच अचेतन द्रव्य आते है, क्योंकि परका जानना एक विकल्प है और विकल्प होनेसे वन्धका कारण है। यहा आचार्य उस निश्चयकी एकान्त मान्यताका खण्डन करते हए लिखते हैं कि आत्मासे भिन्न अन्य द्रव्योका जो ज्ञान होता है वह किससे होता है ? जडसे तो हो नही सकता, क्योंकि जडमे ज्ञातृत्व शिवतका अभाव है। शिवतके न होते हुए भी यदि जडसे उसकी उत्पत्ति होती है ऐसा माना जाय तो निश्चित ही अचेतन पदार्थके ज्ञानका अभाव हो जावेगा। उसका कारण यह है कि जहसे उत्पन्न हुआ ज्ञान जहमे रहेगा, आत्मामे नही और जो जहके ज्ञानको-अचेतन पदार्थके ज्ञानको नष्ट कर देता है-अस्वीकृत कर देता है उसके वेदना-सामान्य ज्ञान भी कहा हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता। 'आत्मा स्वका ही ज्ञायक है परका नहीं' इस एकान्त मान्यताका खण्डन करते हए आचार्यने सिद्ध किया है कि आत्मा जिस प्रकार स्वका ज्ञायक है उसी प्रकार परका भी ज्ञायक है। यह जुदी वात है कि जिसप्रकार दर्पणमे प्रतिबिम्बित घट-पटादि पदार्थं दर्पणरूप हो जाते हैं उसी प्रकार आत्मा प्रतिविम्बित-विकल्पको प्राप्त हुए अचेतन-आत्मातिरिक्त पदार्थं आत्मारूप हो जाते है और आत्मामे उन्हीको जानता है, इसलिये आत्मा, आत्माका ही ज्ञायक है परका नही । परन्तु आत्मामे पडनेवाले उन विकल्पोका कारण अन्य पदार्थ ही हैं, अत उनका भी जाता आत्मा ही है, अन्य जड पदार्थ नही ॥॥

## न च वेंदनात्मिन सदात्मनात्मनः परवेदनाविरह एव सिध्यति । अविदन् पर स्वमयमाकृति विना कथमन्धवुद्धिरनुभूतिमानयेत् ॥८॥

अन्वयार्थं—(परवेदनाविरहे) परके ज्ञानके अभावमे (सदा) निरेन्तर (आत्मना) अपने द्वारा (आत्मिन) अपनेमे (आत्मन ) आत्माका (वेदना) ज्ञान (सिष्यित) सिद्ध होता है [इति]न चैव) ऐसा नही है, क्योंकि (परम् अविदन्) परको न जाननेवाला (अयम् अन्धबुद्धि) यह अज्ञानी (आक्रिति विना) परके विकल्प बिना (स्वम् अनुभूति कथम् आनयेत्) स्वकी अनुभूति कैसे कर सकता है ?

मावार्थं—सिद्धान्त-पक्षका कहना है कि आत्माके ज्ञानस्वरूपमे जो पर पदार्थं प्रतिबिम्बित हो रहे हैं वे यद्यपि आत्मस्वरूप है, तथापि उन पर पदार्थोंके प्रतिविम्बित होनेमे उन पर पदार्थोंकी आकृति भी कारण है क्योंकि उनकी आकृतिको यदि सर्वथा स्वीकृत नही किया जाता है तो आकृतिके बिना उनकी अनुभूति कैसे होगी? मैं घटज्ञानवान् हूँ, पटज्ञानमय हूँ ऐसा जो अनुभव प्रत्यक्ष हो रहा है, वह तब तक सिद्ध नही हो सकता जब तक ज्ञानमे घटाकार और पटाकार परिणतिको स्वीकृत नही किया जाता है। ज्ञानकी जो घटाकार और पटाकार परिणति है यही परका जानना है। इसप्रकार परके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है उसे एकान्त मान्यताके कारण सर्वथा निरस्त नही किया जा सकता।।८।।

# न कदाचनापि परवेदनां विना निजवेदना जिन जनस्य जायते। गजमीलनेन निपतन्ति बालिशाः परशक्तिरिक्तचिदुपासिमोहिताः॥९॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (जनस्य) मनुष्यको (परवेदना विना) परके ज्ञानके बिना (कदाचनापि) कभी भी (निजवेदना) निजका ज्ञान (न जायते) नही होता है। यह निश्चित है फिर भी (परशक्तिरिक्तचिदुपासिमोहिता) परकी रचनासे रहित चेतनकी उपासनासे मोहित (वालिशा) अज्ञानी जीव (गजमीलनेन) हाथीके समान नेत्र बन्दकर (निपतन्ति) पतित होते हैं।

भावार्थ — यह निश्चित है कि परके ज्ञान बिना निजका ज्ञान नहीं होता फिर भी जिसका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा यदि परको जानता है तो परकी रञ्जनासे उसमें अशुद्धता आती है और हम परकी रञ्जनासे रहित शुद्ध आत्माकी उपासना करना चाहते हैं। वे आत्माको परके ज्ञानसे रहित मानते हैं। परन्तु जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है। उनका ऐसा मानना तो इस प्रकार है कि जिसप्रकार हाथी नेत्र बन्दकर यह समझने लगता है कि हमारे सामने कुछ नहीं है उसीप्रकार तथोक्त मान्यतावाले यह समझने लगते हैं कि आत्मा परको नहीं जानता है।।।।।

# परवेदनास्तमयगादसंहता परितो दृगेव यदि देव भासते। परवेदनाभ्युदयद्रविस्तृता नितरां किल भाति केवला।।१०॥

अन्वयार्थ —(देव) हे भगवन् । (यदि) यदि (परित) सब ओर (परवेदनास्तमयगाढसहुता) पर पदार्थोंके ज्ञानके नाशसे अत्यन्त सकोचको प्राप्त हुआ कोई गुण (भासते) सुशोभित होता है तो (दृगेव) एक दर्शन गुण ही सुशोभित होता है, क्योंकि (केवला) मात्र (दृगेव) दर्शन ही (किल्ल) निश्चयसे (नितरा। अत्यन्त (परवेदनाम्युदयदूरविस्तृता) परपदार्थसम्बन्धी ज्ञानके अभ्युदयसे दूर रहता है।

भावार्थं —आत्मावलोकनको दर्शन और पदार्थावलोकनको ज्ञान कहते हैं। इस सिद्धान्तके अनुसार दर्शन गुण ही परपदार्थं सम्बन्धी ज्ञानसे रहित होता है, ज्ञान नही। ज्ञान तो स्वपराव-भासी ही है अर्थात् निजको जानना है और परको भी जानता है ॥१०॥

# परवेदना न सहकार्यसम्भवे परिनिर्श्वतस्य कथमप्यपोद्यते । द्वयवेदना प्रकृतिरेव सविदः स्थगितैव सात्र(य)करणान्यपक्षेते ॥११॥

अन्वयार्थ—(परिनिर्वृतस्य) पूर्णं स्वाधीनताको प्राप्त हुए आत्माके (सहकारि-असम्भवे) सहकारी कारणोका अभाव होनेपर (परवेदना) परपदार्थंसम्बन्धी ज्ञान (कथमपि) किसी भी तरह (न अपोह्यते) दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि (उयवेदना) निज और पर—दोनोको जानना (सविद) ज्ञानका (प्रकृतिरेव) स्वभाव ही है (स्थिगता एव सा) यदि वह स्वभाव स्थिगत होता है—आच्छादित होता है तभी वह (अन्यकरणानि अपेक्षते) अन्य सहकारी कारणोकी अपेक्षा करता है।

भावार्य-यदि यहा किसीका अभिप्राय हो कि हे भगवन् । यत आप परिनिर्वृत है-पूर्ण-स्वाधीनताको प्राप्त हो चुके हैं, अत, सहकारी कारणोका अभाव हो जानेसे परपदार्थीको नही जानते हैं तो इसका उत्तर यह है कि निज और पर दोनोको जानना ज्ञानका स्वभाव ही है। यदि स्वभाव परिवर्तित हो सके तो ही वह अन्य कारणोकी अपेक्षा कर सकता है अन्यथा नही। तात्पर्य यह है कि आपके ज्ञानके लिये अन्य सहकारी कारणोकी अपेक्षा नही है। ११॥

## न परावमर्शरिसकोऽम्युदीयसे परमाश्रयन् विभजसे निजाः कलाः। स्थितिरेव सा किल तदा तु वास्तवी पश्चवः स्पृशन्ति परमात्मघातिनः।।१२॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । आप (परावमर्शरिसक 'सन्') परपदार्थीके सम्बन्धके रिसक होते हुए (न अभ्युदीयसे) अभ्युदयको प्राप्त नही हो रहे हैं और न (परम् आश्रयन्) परका आश्रय लेते हुए (निजा कला) अपनी कलाओको (विभजसे) प्राप्त हो रहे है (तु) किन्तु (किल) निश्चयसे (तदा) उस समय (सा) वह (वास्तवी) वास्तविक (स्थिति एव) स्थिति ही है—स्वभाव ही है। क्योकि (आत्मघातिन) आत्मघाती (पश्चव) अज्ञानी ही (पर) परपदार्थका (स्पृशन्ति) स्पर्शं करते हैं—उसके सहकारकी प्रतीक्षा करते हैं।

भावार्थ—हे प्रभो । आप जो आहंन्त्यरूप परम अम्युदय—उत्कृष्ट ऐश्वर्यको प्राप्त हुए हैं सो पर पदार्थोंके सम्बन्धको इच्छा रखते हुए नही प्राप्त हुए हैं और इस समय जो केवलज्ञान केवलदर्शन आदि आपकी कलाएँ—आत्मगुणोकी विशेषताएँ प्रकट हुई हैं वे भी पर पदार्थोंके आश्रयसे नही प्रकट हुई हैं। आपका यह वास्तविक स्वभाव है। स्वभावके लिये पर सहकारी पदार्थोंकी प्रतीक्षा नही करना पडती है। जो आत्माकी स्वतन्त्र स्वभाव सत्ताको नही मानते हैं ऐसे अज्ञानी मनुष्य ही परका आलम्बन चाहते हैं। ऊपरके क्लोकमे प्रतिवादीने जो यह पक्ष रक्खा था कि सहकारी कारणोंके अभावमे परपदार्थ-सम्बन्धी ज्ञान आपके नही बनता है उसका। उत्तर देते हुए आचार्यने इस क्लोकमे कहा है कि यतः स्वपरको जानना ज्ञानका स्वभाव है अत उसे सहकारी कारणोंकी प्रतीक्षा नही करना पडती है। १९२॥

## विषया इति स्पृश्चित वीर रागवान् विषयीति पश्यित विरक्तदर्शनः। उभयोः सदैव समकालवेदने तद्विप्लवः क्वचन विप्लवः क्वचित्॥१३॥

अन्वयार्थं—(वीर) हे वर्धमान जिनेन्द्र ! (रागवान्) रागी और (विरक्तदर्शन ) सम्यग्दर्शन-से रहित मनुष्य (विषया इति) ये विषय—शेंय है और यह (विषयी) उन्हे विषय करनेवाला— जाननेवाला शायक है ऐसा (स्पृशति पश्यित) स्पर्श करता तथा श्रद्धान करता है—मानता है (उभयो ) दोनो—विषय और विषयीका (सदा) निरन्तर (समकालवेदने) एक साथ वेदन-अनु-भवन होता है (तत्) इसलिये (क्वचन) कही—भेद विवक्षामे (अविप्लव) वाधाका अभाव और (क्वचन) कही—अभेद विवक्षामे (विप्लव) बाधाका सद्भाव प्रतीत होता है।

भावार्थ—स्वपर पदार्थ आत्माके विषयी विषय हैं—ज्ञेय हैं और आत्मा उन्हे विषय करने वाला ज्ञायक है। इस प्रकार रागी द्वेषी मिथ्यादृष्टि जीव एक ही आत्माको ज्ञेय और ज्ञायकके भेदसे दो रूपमे विभक्त कर देता है परन्तु ज्ञानी जीव उसे भेद और अभेदकी विवक्षासे सदा ही दोनोरूप मानता है अत भेद विवक्षासे आत्माको दो रूप और अभेद विवक्षासे एकरूप माननेमे बाघा नहीं है।।१३॥

# स्वयमेव देव भुवनं प्रकाश्यतां यदि याति यातु तपनस्य का क्षतिः। सहजप्रकाशभरनिर्भरोंऽशुमान्न हि तत्प्रकाशनिधया प्रकाशते।।१४॥

अन्वयार्थ—(देव) हे प्रभो । (यदि) यदि (भुवन) ससार (स्वयमेव) स्वय ही (प्रकाश्यता) प्रकाश्यपनेको (याति) प्राप्त होता है तो (यातु) प्राप्त हो, इसमे (तपनस्य) सूर्यको (का क्षति) वया हानि है ? (हि) क्योकि (सहजप्रकाशभरिनर्भर) अपने स्वाभाविक प्रकाशके समूहसे परिपूर्ण (अशुभान्) सूर्य (तत्प्रकाशनिवया) ससारको प्रकाशित करनेकी इच्छासे (न प्रकाशने) प्रकाशित नही होता है।

भावार्थ—सूर्य प्रकाशक है और ससार प्रकाश्य है। यहा दोनोका प्रकाशक और प्रकाश्य-पना स्वाश्रित है—पराश्रित नही है। इस दृष्टान्तसे ज्ञेय और ज्ञायककी स्वाश्रित अवस्थाका वर्णन किया गया है अर्थात् ज्ञेय ज्ञायकके अधीन नहीं है और ज्ञायक ज्ञेयके अधीन नहीं है।।१४।।

# स्वयमेव देव भुवन प्रमेयतां यदि याति यातु पुरुषस्य का क्षतिः। सहजावबोधभरनिर्भरः पुमान्नहि तत्प्रमाणवशतः प्रकाशते॥१५॥

अन्वयार्थ—(देव) हे नाथ । (यदि) यदि (भुवन) ससार (स्वयमेव) स्वय ही (प्रमेयता) प्रमेयपनको (याति) प्राप्त होता है तो (यातु) प्राप्त हो (पुरुषस्य) आत्माको (का क्षति ) क्या हानि है। (हि) क्योकि (सहजावबोधनिर्भर) सहज—स्वाभाविक ज्ञानके भारसे परिपूर्ण (पुमान्) पुरुष—आत्मा (तत्प्रमाणवशत) ससारको प्रमेय बनानेकी इच्छासे (न प्रकाशते) प्रकाशित नही होता है।

भावार्थं —ससारके समस्त पदार्थं प्रमेय हैं और आत्मा प्रमाता है, परन्तु दोनोका प्रमेय और प्रमातापन एक दूसरेके आश्रित नहीं है। आत्माके आश्रयके बिना ससार प्रमेय रहे इसमें आत्माकी कोई हानि नहीं है और आत्मा ससारका प्रमाता रहे इसमें ससारकी कोई प्रेरणा नहीं है। इतना अवश्य है कि आपका वीतराग विज्ञान संसारको जानता है।।१५॥

## उदयन् प्रकाशयति लोकमशुमान् भुवनप्रकाशनमति विनापि चेत् । धनमोहसन्नहृदयस्तदेष किं परमासनव्यसनमेति बालकः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(चेत्) यदि (उदयन्) उदित होता हुआ (अशुमान्) सूर्य (भुवनप्रकाशनमित विनापि) ससारको प्रकाशित करनेकी बुद्धिके बिना ही (लोक) ससारको (प्रकाशयित) प्रकाशित करता है (तत्) तो (घनमोहमन्नहृदय) जिसका हृदय तीव्र मिथ्यात्वसे ग्रस्त हो रहा है ऐसा (एष बालक) यह अज्ञानी प्राणी (परभासनव्यसन) परपदार्थको प्रकाशित करनेक व्यसनको (किम् एति) क्यो प्राप्त हो रहा है ?

भावार्थं — जब हम देखते हैं कि सूर्यं ससारको प्रकाशित करनेकी इच्छाके विना ही उदित होता हुआ ससारको प्रकाशित करता है तब आत्माके लिये परपदार्थोंको प्रकाशित करनेकी इच्छाकी क्या आवश्यकता है ? कुछ भी नही। स्वत — स्वभावसे आत्मा स्वपरपदार्थोंका ज्ञाता

है। अज्ञानी जीव, मोहाच्छादित हृदयके होनेके कारण व्यर्थ ही उस इच्छाकी कल्पना करता है।।१६।।

# वहिरन्तरप्रतिहतप्रभाभरः स्वपरप्रकाशनगुणः स्वभावतः। त्वमय चिदेक नियत परः परं अममेति देव परमासनोन्म्रखः॥१७॥

अन्वयार्थ—(विहरन्त अप्रतिहतप्रभाभरः) जिनकी दीप्ति—ज्ञातृत्व शक्तिका समूह वाह्य और भीतर—दोनो ही जगह अप्रतिहत है—निर्वाधरूपसे अपनी क्रिया करता है तथा (स्वपर-प्रकाशनगुण) निज और परको प्रकाशित करना जिनका गुण है ऐसे (अय त्वम्) यह आप (स्वभावत) स्वभावसे (चिदेकनियत) ज्ञानमे—पदार्थोंके जाननेमे प्रमुखरूपसे सलग्न हैं (पर) किन्तु (देव) हे देव । (पर) अन्य मिथ्यादृष्टि जीव (परभासनोन्मुख) परपदार्थोंको प्रकाशित करनेके लिये सन्मुख होता हुआ (भ्रम) भ्रमको (एति) प्राप्त होता है।

भावार्थ—हे देव । आप स्वत —स्वभावसे पदार्थीको जानते हैं और अन्य मिथ्यादृष्टि भ्रमवश अन्य पदार्थीमे कारणपनेकी कल्पना करता है ॥१७॥

## स्फुटभावमात्रमपि वस्तु ते भवत्स्वसमीकरोति किल कारकोत्करम्। न हि हीयते कथमपीह निक्चयव्यवहारसहतिमयी जगत्स्थितिः॥१८॥

अन्वयार्थं—(वस्तु) जो वस्तु (ते) आपके लिये (स्फुटभावमात्रमिप भवत्) अत्यन्त स्पष्ट हो रही है वह भी (किल) निश्चयसे (कारकोत्करम्) कारकोके समूहको (स्वसमीकरोति) अपने अनुरूप करती है। (हि) क्योकि (इह) इस लोकमे (निश्चयव्यवहारसहितमयी) निश्चय और व्यवहारके समुदायरूप (जगित्स्थिति) जगित्की स्थिति (कथमिप) किसी भी तरह (न हीयते) हासको प्राप्त नहीं होती है।

भावार्थ—निश्चयनय अभेदकारक चकको और व्यवहारनय भेदकारक चकको आश्रय देता है। ससारकी परिणति निश्चय और व्यवहारनयके सघटनसे चलती है इमलिये जहा जैसी विवक्षा होती है वहा उसीके अनुरूप सामञ्जस्य बैठाया जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा परको जानता है, यह व्यवहारनयका विषय है और आत्मा स्वको जानता है, यह निश्चयनयका विषय है।।१८।।

## सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना परिणामिनोऽत्र परजा विमक्तयः । न विभक्तिकारणतया बहिलु ठन्नपनीतमोहकलुपस्य ते परः ॥१९॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् ! (अत्र) इस लोकमे (परिणामिन ) परिणमनशील और (अपवीत-मोहकलुषस्य) मोहजन्य कलुषयतासे रिहत (ते) आपकी जो (शुद्धचेतना) शुद्ध चेतना (सदा स्फुरित) सदा स्फुरायमान हो रही है, वह (सहजा) स्वाभाविक है और (विभक्तय) जितने उसमे विभेद है—विभाग हैं वे सब (परजा) परसे उत्पन्न हैं। (विहर्लुठन्) बाहर रहनेवाला (पर) पर-द्रव्य (विभक्तिकारणतया) विभागके कारणरूपसे (ते) आपको (न) नही है—आपको स्वाकार्य नही है। (ते) आपके (न) नही है।

भावार्थ—जिसमे किसी प्रकारका मेद नही है ऐसी सामान्य शुद्ध चेतना आत्मस्वभाव होनेसे सहज है—किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नही है, परन्तु उसमे जो मतिज्ञान श्रुतज्ञान आदिका विभेद है वह परके निमित्तसे उत्पन्न है अर्थात् मितज्ञानावरणादि कर्मोके क्षयोपशमादिरूप अन्तरङ्ग निमित्त तथा शास्त्र, प्रकाश आदि अन्य कारणोसे उत्पन्न है। यतः परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है, अत आपमे भी परिणमन होता है और आपमे परिणमन होनेसे आपकी चेतना भी सामान्य-विशेषरूप परिणमन करती है। तात्पर्य यह है कि चेतनामे जो विशेष—विभागरूप परिणमन होता है वह ऊपर कहे अनुसार अन्यसे उत्पन्न है, परन्तु वह अन्य द्रव्य आपसे बाहर ही रहता है, अन्तरङ्गमे उसका प्रवेश नही होता। मोहजन्य कलुषता—मोह तथा राग-द्रेषके रहते हुए पहले उसमे आत्मबुद्धि हुआ करती थी, परन्तु अब मोहजन्य कलुषताके दूर हो जानेसे उसमे आत्मबुद्धि भी नही होती है ॥१९॥

# अवबोधशक्तिरपयाति नैक्यतो न विभक्तयोऽपि विजहत्यनेकताम् । तदनेकमेकमपि चिन्मयं वपुः स्वपरौ प्रकाशयति तुल्यमेव ते ॥२०॥

अन्वयार्थं—(अवबोधशिक्त ) ज्ञानशिक्त (ऐक्यत ) अभेदसे (न अपयाति) दूर नहीं हटती है और (विभक्तयोऽपि) विभेद भी (अनेकता) अनेकताको (न विजहित) नहीं छोडते हैं अर्थात् सामान्य ज्ञातृत्वशिक्त अभेदरूप है और उसके विशेष भेदरूप है। (तत्) इसिलये (अनेकम् एकम् अपि) अनेक और एकरूप—अभेद और भेदरूप (ते) आपका जो (चिन्मय वपु) चैतन्यरूप शरीर है वह (तुल्यमेव) समानरूपसे (स्वपरी) निज और परको (प्रकाशयित) प्रकाशित करता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी चेंतना, सामान्यकी अपेक्षा एक है, परन्तु विशेषकी अपेक्षा ज्ञान-चेंतना दर्शन-चेंतना तथा उनके अवान्तर भेदोंके भेदसे अनेक प्रकारकी है। चेंतना ही आपका शरीर है और वह चेंतना निज तथा पर-दोनोको समानरूपसे जानती है।।२०॥

त्वमनन्तवीर्यबल्रष्टंहितोदयः सततं निरावरणबोघदुर्द्धरः। अविचिन्त्यशक्तिर(स)हितस्तटस्थितः प्रतिभासि विश्वहृदयानि दारयन्।।२१॥

अन्वयार्थं—(अनन्तवीर्यंबलबृहतोदय) अनन्त वीर्य और बलके द्वारा जिनका उदय-ऐश्वयं वृद्धिको प्राप्त हुआ है, जो (सतत) निरन्तर (निरावरणबोधदुर्द्धर) निरावरण—क्षायिक ज्ञानसे दुर्धर है, जो (अविचिन्त्यशक्तिसहित) अचिन्त्य शिक्तयोसे सहित है तथा राग-द्वेषसे रहित होनेके कारण (तटस्थित) मध्यस्थ है ऐसे (त्वम्) आप (विश्वहृदयानि) विश्वके रहस्योको (दारयन्) खोलते हुऐ अथवा समस्त पदार्थोंके वास्तविक स्वरूपको प्रकट करते हुए (प्रतिभासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थं—जिसके कारण आत्माके समस्त गुण अपने-अपने स्वरूपमे स्थिर रहते है उस गुणको वीर्य कहते हैं और शारीरिक शक्तिको बल कहते हैं। हे भगवन्। आपके वीर्य और बल दोनो ही अनन्त अवस्थाको प्राप्त हो चुके है साथ ही निरावरण—सदा उद्घाटित रहनेवाले केवलज्ञानसे आप परिपूर्ण है, अचिन्त्य शक्तियोंसे सहित हैं और राग-द्वेषका अभाव होनेसे तटस्थ हैं। इस प्रकार आत्माके अनन्त अभ्युदयसे युक्त होकर आप दिब्यध्वनिके द्वारा समस्त पदार्थोंके हार्द—वास्तविक स्वरूपको प्रकट कर रहे है।।२१॥

वहिरङ्गदेतिनयतन्यवस्थया परमानयन्निप निमित्तमात्रताम् । स्वयमेव पुष्कलविभक्तिनिर्भरं परिणाममेपि जिन केवलात्मना ॥२२॥ अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र । (बहिरङ्गहेनुनियतव्यवस्थया) वहिरङ्ग कारणोकी निश्चित व्यवस्थाके कारण (परम्) अन्य पदार्थंको (निमित्तमात्रता) निमित्त मात्रपना (आनयन्ति) प्राप्त कराते हुए भी आप (स्वयमेव) स्वय ही (केवलात्मना) केवल अपने द्वारा (पुष्कल-विभिन्तिनिर्भर) अत्यधिक विभेदोंसे परिपूर्ण (परिणाम) परिणमनको (एषि) प्राप्त होते है।

भावार्थं—पदार्थमे जो परिणमन होता है उसके दो कारण हैं—एक उपादान और दूसरा निमित्त । जो स्वय कार्यरूप परिणमन करता है उसे उपादान कारण कहते हैं और जो उसमें सहायक होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं । उपादान कारण, स्वद्रव्य होता है और निमित्त कारण परद्रव्य । यतश्च निमित्त कारण, स्वयं कार्यरूप परिणमन नहीं करता, अत वह सदा निमित्त हो रहता है और उपादान, कार्यरूप परिणत होनेके कारण कार्य सज्ञाको प्राप्त हो जाता है । उपादान और निमित्त, इन दो कारणोमे उदापान वस्तुकी योग्यताको प्रकट करता है और निमित्त उसमे सहायक होता है । यद्यपि कार्य अपनी योग्यतासे होता है तथापि बाह्य कारणकी सापेक्षता भी आवश्यक रहती है । इसी शाश्वितिक व्यवस्थाके कारण हे भगवन् । आपके परिणमन में भी उपादान और निमित्त दोनो कारण आवश्यक हैं । कार्योत्पत्तिकी इस व्यवस्थाके कारण यद्यपि पर पदार्थ, आपके परिणमनमे निमित्त कारण रहते हैं तथापि उस परिणमनके उपादान आप ही हैं, अन्य पदार्थ नही ॥२२॥

## इद्मेकमेव परिणाममागत परकारणाभिरहितों (त) विभक्तिभिः। तव बोधधाम कलयत्यनङ्कुशामवकीर्णविश्वमपि विश्वरूपताम्।।२३।।

अन्वयार्थं—(विभिक्तिभ) पृथक्पनेके कारण जो (परकारणभिरहित) अन्य-निमित्त कारणोसे रहित होता हुआ (परिणाममागत) अविभाग प्रतिच्छेदोकी षड्गुणी हानि-वृद्धिरूप परिणामको प्राप्त हुआ है तथा (एकमेव) एक होकर ही (अवकीर्णविश्वमिप) जिसने समस्त विश्व- लोकालोकको व्याप्त कर लिया है ऐसा (तब) आपका (इद) यह (बोधधाम) केवलज्ञानरूप तेज (अनङ्का) निर्वाध (विश्वरूपता) नानारूपताको (कलयित) प्राप्त कर रहा है।

भावार्यं—हे भगवन् ! आपके केकलज्ञानमे जो परिणमन हो रहा है वह स्वयकी योग्यतासे हो रहा है, क्योंकि कालद्रव्य आदि बाह्य कारण उससे सर्वथा पृथक् हैं। वह केवलज्ञान यद्यपि एक है तथापि समस्त विश्वको जाननेके कारण विश्वरूपता—नानारूपताको प्राप्त हो रहा है।।२३।।

## जिन केवलैककलया निराकुलं सकल सदा स्वपरवस्तुवैभवम् । अनुभृतिमानयदनन्तमप्ययं तव याति तत्त्वमनुभृतिमात्रताम् ॥२४॥

अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र । जिसने (केवलैंककलया) केवलज्ञानरूप एक—अद्वितीय कलाके द्वारा (निराकुल 'यथा स्यात्तथा') निराकुलतापूर्वंक (अनन्तमिप) अनन्त परिणामसे युक्त होनेपर भी (सकल) समस्त (स्वपरवस्तुवेभव) स्व-पररूप वस्तुकी महिमाको (सदा) सर्वंदा (अनुभूतिमानयत्) अनुभूति प्राप्त करायी थी ऐसा (अय) यह प्राणी (तव) आपके (अनुभूतिमात्रताँ तत्त्व) अनुभूति मात्र तत्त्वको (याति) प्राप्त होता है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी उपासनाके फलस्वरूप यह जीव केवलज्ञानको प्राप्त होता है और उसके द्वारा समस्त स्व-पर पदार्थोंको जानता हुआ आपके यथार्थ तत्त्वको प्राप्त होता है ॥२४॥

अलमाकुलप्रलिपतैर्व्यवस्थितं द्वितयस्वभाविमहः तत्त्वमात्मनः। ग्लपयन्त्यशेषिमयमात्मवैभवादनुभृतिरेव जयतादनङ्कुशा।।२५॥

अन्वयार्थ—(आकुलप्रलिपते) आकुलतापूर्ण प्रलाप करनेसे (अल) रुको। (इह) इस जगत्मे (आत्मन) आत्माका (तत्त्व) स्वरूप (द्वितयस्वभाव) स्व और परको प्रकाशित करनेरूप दो प्रकारके स्वभावसे युक्त है यह (व्यवस्थित) निश्चित हो गया। (आत्मवैभवात्) अपनी सामर्थ्यसे (अशेष ग्लपयन्ती) अन्य समस्त मान्यताओको नष्ट करनेवाली (इय) यह (अनङ्कुशा) निर्वाध (अनुभूतिरेव) अनुभूति ही (जयतात्) जयवत्त प्रवर्ते।

भावार्थ — आचार्य कहते है कि व्यर्थके प्रलापसे क्या प्रयोजन है ? उपर्युक्त विवेचनसे यह निर्णीत हो गया कि आत्माका स्वरूप स्वपरावभासनरूप दो प्रकारके स्वभावसे युक्त है अर्थात् आत्मा स्वको भी जानता है और परको भी जानता है। ऐसा एकान्त नहीं है कि मात्र स्वको ही जानता है, परको नहीं जानता अथवा परको ही जानता है स्वको नहीं जानता। जब आत्माके इस स्वभावकी अनुभूति होती है तब अन्य मान्यताएँ स्वयमेव नष्ट हो जाती हैं।।२५॥

(88)

#### तोटक छन्दः

चितिमात्रमिदं दृशिवोधमयं तव रूपमरूपमनन्तमहः। अविखण्डविखण्डितशक्तिभरात् क्रमतोऽक्रमतश्च नुमः प्रतपत्॥१॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (अविखण्डविखण्डितशक्तिभरात्) गुण-गुणीके अभेद और भेदरूप शक्तिके भारसे (चितिमात्र) सामान्य विवक्षामे एक चैतन्यमात्र और विशेष विवक्षामे (दृशिबोध-मय) दर्शन और ज्ञानरूप, (अरूप) रूप रस गन्ध स्पर्शसे रहित (अनन्तमह) अनन्त तेजसे युक्त (प्रतपत्) प्रतपनशील (तव) आपके (इद) इस (रूप) रूप—स्वरूपकी हम (क्रमतः) क्रमसे (च) और (अक्रमतः) एक साथ (नुम) स्तुति करते हैं।

भावार्थं — आत्मामे भेद और अमेद-दो प्रकारकी शक्तियाँ हैं। इन शक्तियोमे जब भेद शक्तिकी विवक्षा होती है तब सज्ञा, सख्या लक्षण आदिके भेदसे गुण और गुणीमे भेदका अनुभव होना है। जैसे आत्मा पृथक् है और ज्ञानादि गुण पृथक् हैं। यहाँ आत्मा गुणी है और ज्ञानादि गुण पृथक् हैं। परन्तु जब अभेद शक्तिकी अपेक्षा विचार होता है तव आत्मा और ज्ञानादि गुणोंके प्रदेश पृथक्-पृथक् न होनेसे दोनोमे अभेद सिद्ध होना है। हे भगवन् । हम आपके जिस स्वरूपकी स्तुति कर रहे हैं वह अभेद विवक्षामे आपसे अखण्ड-अभिन्न रूप है और भेद विवक्षामे विखण्ड विभेदरूप है। आपका स्वरूप ज्ञान-दर्शनरूप है। सामान्यरूपसे यह ज्ञान-दर्शन एक चैतन्य-गुणकी पर्याय है, इसलिये जब सामान्यकी विवक्षा करते हैं तब वह एक चितिमात्र—चैतन्यमात्र है और जब चैतन्यगुणके द्विविध परिणमनकी विवक्षा करते हैं तब वह दर्शन और ज्ञानरूप प्रतीत होता है। आत्मा रूप रस गन्ध और स्पर्शंसे रहित है, अत उसका चैतन्य गुण भी जनसे रहित है एतावता आपका वह स्वरूप अरूप है—रूपादिसे रहित है। आपके यह ज्ञान दर्शन गुण, केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप परिणत होनेसे अनन्त तेजरूप है अथवा अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोंसे युक्त होनेके कारण अनन्तरूप हैं। इसके अतिरिक्त आपका यह स्वभाव सदा प्रतपनशील है-सदा उपयोग-स्वरूप है। क्षायोपशमिक दर्शन और ज्ञान क्रमवर्ती होनेसे लब्धि और उपयोग—दोनोरूप होते हैं परन्तु क्षायिक, ज्ञान और क्षायिक दर्शन सदा उपयोगात्मक ही रहते हैं। हे नाथ । हम आपके इस स्वरूपकी गुण-गुणीकी अभेद विवक्षामे एक साथ स्तुति करते है और भेद विवक्षामे पहले गुणकी और उसके पश्चात् उस गुणके धारक आपकी स्तुति करते हैं ॥१॥

त्वमनेकचिदिःचकदम्ब (म्ब) रुचा रुचिर रचयन् जिन चित्रमिदम् । न परामृश्वतोऽपि विभूतिलवान् दृश्विगोचर एव परीतदृशः ॥२॥ अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (अनेकचिदिंच्चकदम्बरुचा) अनेक चैतन्यरूप ज्योति -समूह की कान्तिके द्वारा जो अपने आपको (रुचिर जनयन्) सदा रुचिमन्त—देदीप्यमान कर रहे हैं ऐसे (त्वस्) आप, (विभूतिलवान् परामृशत अपि) अल्पतम ऐश्वर्यके धारक तथा (परीतदृश अपि) दृष्टि सम्पन्न मनुष्यके भी (दृशिगोचर) दृष्टिके विषयभूत (न एव) नियमसे नही है (इदस्) यह (चित्रम्) आश्चर्यकी बात है।

भावार्थं — ज्योतियुक्त पदार्थं, नेत्रवाले मनुष्यको न दिखे यह आश्चर्यकी वात है। हे भगवन् । आप अपने आपको अनेक ज्योति समूहकी, कान्तिसे देदीप्यमान कर रहे है फिर भी उस नेत्रवान् मनुष्यको आप दिखाई नहीं देते जो लौकिक दृष्ट्सि कुछ विभूतिको भी धारण कर रहा है यह आश्चर्यकी बात है। यहाँ आचार्यने यह भाव प्रकट किया है कि हे भगवन् । आपका आभ्यन्तर स्वरूप मात्र चर्मचक्षुओके द्वारा नहीं देखा जा सकता उसके लिये श्रद्धा और ज्ञानरूप दो अन्तरङ्ग नेत्रोकी आवश्यकता है। आप अनन्त ज्ञानराशिसे देदीप्यमान हैं इसकी श्रद्धा उन मिथ्यादृष्टि जीवोको नहीं हो सकती है जो भले ही अल्पतम लौकिक विभूतिको प्राप्त हो।।।।।

# अनवस्थमवस्थित एष भवानविरुद्धविरोधिनि धम्मभरे । स्वविभृतिविलोकनलोलदृशामनवस्थमवस्थितिमादिशति ॥३॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (अविरुद्धविरोधिनि) अनेकान्तकी दृष्टिसे अविरुद्ध परन्तु एकान्त दृष्टिसे विरुद्ध (धर्म्मभरे) नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि धर्मोके समूहमे (अनवस्थ 'यथा स्यात्तथा') अनवस्थितरूपसे (अवस्थित ) स्थित रहनेवाले (एप भवान्) यह आप, (स्वविभूति-विलोकन' लोलदृशाम्) आत्मवैभवके देखनेमे सतृष्ण दृष्टिवाले मनुष्योके लिये (अनवस्थ 'यथा स्यात्तथा') अनवस्थितरूपसे (अवस्थितम्) स्थितको (आदिशति) प्ररूपित करते हैं—कहते है ।

भावार्थ—नित्य-अनित्य, एक-अनेक, भेद-अभेद आदि धर्म यद्यपि परस्पर विरुद्ध दिखते हैं तथापि नयविवक्षासे वे अविरुद्ध हो जाते हैं। जैसे द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य है तो पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा अनित्य है। सामान्यकी अपेक्षा एक है तो विशेषकी अपेक्षा अने क है। सज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन आदिमे भेद होनेसे गुण और गुणीमे भेद है तो प्रदेशभेद न होनेसे उनमे अभेद भी है। इस तरह अविरुद्ध होनेपर भी विरुद्ध दिखने वाले अनेक धर्मोंके समूहमें आप अवस्थित हैं। 'आप धर्मोंके समूहमें अवस्थित हैं। 'आप धर्मोंके समूहमें अवस्थित हैं। यह कथन भी धर्म और धर्मोंमे भेद विवक्षा होनेपर ही सगत होता है। जब धर्म और धर्मोंमे अभेद मानकर धर्मोंको धर्मरूप कहा जाता है तब यह नही कहा जा सकता कि आप धर्मोंके समूहमें स्थित हैं इसलिये 'अनवस्थित यथा स्यात्तथा'—अनवस्थित एपसे आप उन अविरुद्ध-विरोधी धर्मोंके समूहमें अवस्थित हैं यह कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि कथिचत् आप उन अविरुद्ध विरोधी धर्मोंमे अवस्थित हैं और कथिचत् उन धर्मस्वरूप होनेसे अनवस्थित भी हैं। हे भगवन्। आप स्वयं ऐसे हैं, तथा जो आपके वैभव अथवा स्वकीय आत्मवैभवको देखनेके लिये लालायित हैं—उत्कण्ठित हैं उन्हें भी आप यही उपदेश देते हैं कि हे ससारके प्राणियो। आप लोग कथिचत् अपने अविरुद्ध-विरोधी धर्मोंके समूहमें अवस्थित हैं और कथिचत् अवस्थित नहीं भी हैं अर्थात् उन धर्मस्वरूप ही हैं। अत ऐसा प्रयत्त करों कि जिससे गुण और गुणीका यह विकल्प भी समाप्त हो जावे॥।।।।

१ 'लोलश्चलसतृष्गयो ' इत्यमर !

# अयमूर्जितशक्तिचमत्कृतिभिः स्वपरप्रविभागविजृम्भितवित्। अनुभूयत एव विभो भेवतो मर्वेतोऽर्भवतश्च विभृतिमरः॥४॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे स्वामिन् । (भवत) जो आर्हन्त्य पर्यायकी अपेक्षा उत्पन्न हो रहे हैं (च) और सामान्य जीवद्रव्यकी अपेक्षा जो (अभवत) उत्पन्न नहीं हो रहे हैं ऐसे (भवत) आपका (अयम्) यह (स्वपरप्रविभागविज्यम्भतिवत्) स्वपर विभागके विस्तारको जाननेवाला (विभूति-भर) ज्ञान-दर्शन रूप विभूतिका समूह (ऊजितशक्तिचमत्कृतिभि) सबलशक्तिके चमत्कारसे युक्त मनुष्योंके द्वारा (अनुभूयते एव) नियमसे अनुभूत हो रहा है।

भावार्थ—हे प्रभो । आप पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा उत्पद्यमान हैं—उत्पन्न हो रहे हैं और द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा अनुत्पद्यमान है—उत्पन्न नही हो रहे हैं। ऐसे आपकी स्वपरावमासी ज्ञानदर्शनरूप विभूतिका जो समूह है वह अपनी सबल शिक्तके चमत्कारसे युक्त मनुष्योके द्वारा नियमसे अनुभूत हो रहा है। ज्ञानदर्शनका स्वभाव स्व और परके विभागको जानना है सो आपके इस स्वभावका अनुभव, उन पुरुषोको सदा होता रहता है जो प्रचण्ड आत्मवलसे सहित हैं।।।।

## न किलैकमनेकतया घटते यदनेकिमहैक्यमुपैति न तत्। उमयात्मकमन्यदिवासि महः समुदाय इवावयवाश्च मवन्।।५॥

अन्वयार्थं—(किल) निश्चयसे (इह) इस जगत्मे (यत्) जो (एक) एक है (तत्) वह (अनेक-तया) अनेकरूपसे (न घटते) घटित नही होता है और (यत्) जो (अनेक) अनेक है (तत्) वह (ऐक्य) एकपनेको (न उपैति) प्राप्त नही होता है परन्तु आप उस (उभयात्मक) एक अनेकात्मक (मह) तेज स्वरूप हो जो (अन्यदिव) अन्यके समान जान पडता है। हे भगवन्। आप (समुदाय इव भवन्) समुदायके समान हैं (च) और (अवयवा भवन्) अवयव रूप भी हो रहे हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । एक और अनेक, ये दोनो परस्पर विरोधी धर्म हैं क्योंकि जो एक है वह अनेक नहीं हो सकता और जो अनेक है वह एक नहीं हो सकता परन्तु आप एकानेक इन दोनो धर्मोसे मुक्त हैं और इसीलिये अन्यके समान जान पड़ते हैं। आपके एक तथा अनेक रूप होने का कारण यह है कि जब अवयवोके समुदायकी ओर दृष्टि जाती है तब आप एक है और जब अवयवोकी ओर दृष्टि जाती है तब अनेक हैं। लोकमे अवयव अनेक, और अवयवी एक रूपसे प्रसिद्ध है ही ॥५॥

#### क्षणभङ्गविवेचितचित्किरुकानिकुरम्बमयस्य सनातनता । क्षणिकत्वमथापि चिदेकरसप्रसराद्वितचित्कणिकस्य तव ॥६॥

अन्वयार्थं—(क्षणभङ्गविवेचितचित्किलकानिकुरम्बमयस्य) क्षणभङ्गसे रहित चैतन्य किल काओंके समूह स्वरूप (तव) आपके यद्यपि (सनातनता) नित्यपना है (अथापि) तो भी (चिवेकरस-प्रसराद्वितचित्किणिकस्य) चैतन्य रूप एकरसके समूहसे आद्वित चैतन्य कणोंसे युक्त (तव) आपके (क्षणिकत्व) क्षणिकपना भी है।

१ भातीति भवान् तस्य भवतः तव इत्यर्थं, २ भवतीति भवन् तस्य, ३ न भवतीति अभवन् तस्य।

भावार्थ —हे भगवन् । आप नित्यानित्य रूप है क्योंकि क्षणभङ्गमे रहिन चैतन्यरूप किन्काओंके ममूहसे युक्त होनेके कारण आपमें नित्यता है तो एक चैतन्यरूप रसने आदित चैतन्यरूप कार्यों युक्त होनेके कारण आपमें क्षणिकता—अनित्यना भी है। ज्ञान सामान्य, उत्पत्ति और विनायसे रहित होनेके कारण नित्य है तो क्षण क्षणमें परिवर्तित होनेवाले ज्ञानकण—ज्ञानको विशिष्ट परिणित अनि य भी है। आप इन दोनो—नामान्य विशेष रूप ज्ञानोंसे युक्त होनेके कारण नित्यनित्यात्यक है।।६॥

उदगाद्यदृदेति नदेव विभा यदृदेति च भ्य उदेप्यति तत् । जिन कालकलद्भितवोधकलाकलनेऽप्यसि निष्कलचिज्जलिधः ॥७॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र! (विभी) महिमाशाली आपमे (यत्) जो ज्ञान (उदगात्) उत्पन्न हुआ था (नदेव) वही ज्ञान (उदेति) इम नमय उदिन हो रहा है (च) और (यत्) जो (उदेति) इम नमय उदित हो रहा है (तत्) वही (भ्य) पुन (उदेप्यिन) उदिन होगा। हे भग-वन्! इम प्रकार आप (जालकलिङ्कनवोधकलाकलनेऽपि) कालसे कलिङ्कत अर्थात् कालप्रयमे परिणमन करनेवाले ज्ञानकी कलासे युक्त होने पर भी (निष्कलचिष्कलिष्ठ) कलारहित अनाद्य-नन्त ज्ञान मागरसे सहिन है।

भावार्य—हे भगवन् । जब आप घातिचतुष्कको नष्ट कर जिनेन्द्र अयन्धाको प्राप्त हुए तब आपका बैभव निराला हो गया। आप विभु कहलाने लगे। उस समय जो आपको केवलकान उत्तरन हुआ था वही आज उत्तरन हो रहा है—जोकालोकको जान रहा है और अपने अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा जो आज उत्तरन हो रहा है वही आगे फिर भी उत्तरन होगा। तात्त्र्य यह है कि ज्ञानगुणकी केवलज्ञानरूप पर्याय नादि अनन्त पर्याय है—एक बार प्रकट हो कर कभी नष्ट नहीं होती। यद्यपि उत्पाद व्यय भौव्यरूप होनेने उसमे भी अधिमाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा उत्पाद और व्यय होते रहते है तथापि मामान्य केवलज्ञानको अपेक्षा वह गदा भूवल्प रहनी है। विरोप, गामान्यमे पृथक् नहीं होना है और मामान्य भी विरोपने पृथक् नहीं रत्ता है। ज्ञानसामान्य, आत्माका अनादि अनन्त गुण है और ने प्रतान मादि अनन्तर पिराप जान है। ज्ञानसामान्य, आत्माका अनादि अनन्त गुण है और वे प्रतान गादि अनन्तर पिराप जान है। ज्ञानसामान्य, आत्माको ओर दृष्टि देकर कथन किया जाना है, तब यह दहा जाना है कि हे भगवन्। पिरापमन करनेवाले आप फालने कलियून—अविभाग प्रतिच्छेदोकी अणेक्षा कारप्रपम ने प्रतान ज्ञानको धारण फरनेवाले है परन्तु जब सामान्य ज्ञानस्यापको और दृष्टि रस्तकर प्रप्ता जाना है तब यह प्रयन होता है कि हे भगवन्। आग कलासे रहिन मामान्य चन्त्र-ज्ञानयन्य सामरन मान्य होता है कि हे भगवन्। आग कलासे रहिन मामान्य चन्त्र-ज्ञानयन्य सामरन महित है।।।।

न्वमनन्तिदृद्गमसङ्गलनां न वहामि मर्दकत्यापि लगन् । तुहिनोपलखण्डलकेऽस्टुकणा अविलीनविलीनमहिम्नि ममाः ॥=॥ है क्योंकि (अविलोनविलीनमहिम्नि) सघन और पिघलो हुई—दोनो अवस्थाओंसे युक्त (तुहिनोपल-खण्डलके) बर्फके खण्डमे (अम्बुकणा) पानीके कण (समा) समान होते हैं।

भावार्थं—यहाँ एक अखण्ड ज्ञानकी अपेक्षा आपमे एकत्व है और उसके अनन्त विकल्पोकी अपेक्षा अनेकत्व है। दोनो ही अवस्थाओमे बफँखण्डमे जलकर्णोके समान अविभाग प्रतिच्छेदोकी संख्या समान ही रहती है।।८।।

#### घटितो घटितः परितो झटिस झटितो झटितः परितो घटसे । झटसीश न वा न पुनर्घटसे जिन जर्ज्जरयन्निव भासि मनः ॥९॥

अन्वयार्थं—(हे ईश | हे जिन !) हे नाथ | हे जिनेन्द्र | आप (घटितो घटित ) अविभाग-प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा वृद्धिको प्राप्त होते हुए (परित ) सब ओरसे (झटिस) हानिको प्राप्त होते हैं और (झटितो झटित ) हानिको प्राप्त होते हुए भी (परित ) सब ओरसे पुन (घटसे) वृद्धिको प्राप्त होते हैं (वा) अथवा (न झटिस न पुन घटसे) न हानिको प्राप्त होते हैं और न पुन वृद्धिको प्राप्त होते हैं । इस प्रकार आप (मन ) मेरे मनको (जर्ज्जरयन्निव) जर्जर करते हुएके समान (भासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । प्रत्येक द्रव्यके प्रत्येक गुणमे वृद्धिका प्रसग आनेपर अगुक्लघु गुणके निमित्तसे अनन्तभागवृद्धि, असल्यातभागवृद्धि, सल्यातभागवृद्धि, सल्यातभागवृद्धि, असल्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि यह छह प्रकारकी वृद्धि होती है तथा हानिका प्रसङ्ग आनेपर उपयुक्त छह प्रकारकी हानि होती है। हे भगवन् । द्रव्यगत स्वभावके कारण आप भी अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा उपयुक्त छह प्रकार की वृद्धिको प्राप्त कर पुन छह प्रकारकी हानिको प्राप्त करते, हैं इसिलये कहा जाता है कि आप सब ओरसे वृद्धिको प्राप्त होकर भी हानिको प्राप्त होते हैं और हानिको प्राप्त होकर भी पुन वृद्धिको प्राप्त होते हैं। तात्पर्य यह है कि भाववती शक्तिके कारण आपमे अर्थपर्यायरूप परिणमन निरन्तर चालू रहता है परन्तु विशेषता यह है कि इस अर्थपर्यायरूप परिणमनसे आपके द्रव्य और गुणोमे कोई ऐसा परिणमन नही होता जिससे उसके बाह्यरूप में कोई विशेषता अङ्कित की जा सके। भाव यह है कि सामान्य द्रव्य तथा गुणकी अपेक्षा आपमे न वृद्धि होती है और न हानि होती है। इस प्रकार द्रव्य और पर्यायगत स्वभावके कारण समी-क्षक मनुष्यका मन यद्यपि असमजसमे पडता हुआ जर्जर हो जाता है तथापि वस्तुस्वभावका विचार करने पर मनकी वह जर्जरता दूर हो जाती है।।९॥

### प्रकृतिर्भवतः परिणाममयी प्रकृतौ च वृथैव वितर्ककथा। वहनित्य (वहसि त्व) मखण्डितधारचिता सदृशेतरभावभरेण भृतः ॥१०॥

अन्वयार्थ—(भवत ) आपका (प्रकृति ) स्वभाव (परिणाममयी) परिणमनकील है (च) और (प्रकृती) स्वभावके विषयमे (वितर्ककथा) ऐसा क्यो होता है ? ऐसे तर्ककी चर्चा (वृथेव) वृथा ही है (अखण्डितधारचिता) अखण्ड सन्तितिसे युक्त (सदृशेतरभावभरेण) समान और असम्मान—वृद्धि और हानिरूप परस्पर विरोधी धर्मीके समूहसे (भृत ) परिपूर्ण (त्वम्) आप (वहिंस) उपर्युक्त प्रकृति—स्वभावको धारण कर रहे है ।

भावार्थ—हे भगवन् । द्रव्यका यह स्वभाव है कि वह उत्पाद व्यय और घ्रीव्यरूप परिण-मनसे युक्त होता है। उसका स्वभाव ऐसा क्यो है? इसमे तर्क नहीं किया जा सकता है क्यों कि— 'स्वभावोऽनकंगोचर' स्वभाव तर्कका विषय नहीं है। इस सिद्धान्तके अनुसार आप भी परिणमन-शील हैं और उस परिणमनशीलताके विषयमें कोई तर्क नहीं किया जा सकता है। यह परस्पर विरोधी परिणमन आपमे अनादिकालसे अखण्डधाराके रूपमें चला आ रहा है और आप इस प्रकारके परिणमनरूप स्वभावको धारण करते आ रहे हैं ॥१०॥

# अपरोक्षतया त्विय माति विभावपरोक्षपरोक्षतया(र्थ)य गतिः। न तथाप्यपरोक्षविभृतिभरं प्रतियं पेति (प्रतियन्ति वि) मोहहताः पश्चनः।।११॥

अन्वयार्थ—(अर्थगित ) पदार्थंका ज्ञान (अपरोक्षपरोक्षतया) प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे होता है [यद्यिप] (विभौ त्विय अपरोक्षतया भाति 'सित') लोकोत्तर सामर्थ्यसे युक्त आप प्रत्यक्षरूपसे सुशोभित हो रहे है (तथापि) तो भी (विमोहहता पशव) मिथ्यात्वसे पीडित अज्ञानी जन आपके (अपरोक्षविभूतिभर) प्रत्यक्षविभूतिके समूहकी (न प्रतियन्ति) प्रतीति नहीं करते है।

भावार्थ—हे भगवन् । यह ठीक है कि पदार्थका निर्णय प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो प्रमाणो से होता है परन्तु आप तो प्रत्यक्ष अनुभवमे आनेवाले वंभवसे सुशोभित हो रहे हैं फिर भी आक्चर्य हे कि विश्रमसे पीडित हुए अज्ञानी जन आपके इस प्रत्यक्ष वंभवकी प्रतीति नहीं कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि पदार्थका निर्णय यद्यपि कही पत्यक्ष प्रमाणसे होता है और कहीं स्मृति, प्रत्यभि-, ज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम इन परोक्ष प्रमाणोंसे भी होता है। जो पदार्थ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है उसका निर्णय प्रत्यक्ष प्रमाणसे होता है और जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है उसका निर्णय परोक्ष प्रमाणसे होता है। कदाचित् परोक्ष पदार्थके निर्णय करनेमे अज्ञानो जनोको वाघा हो सकती है परन्तु प्रत्यक्ष पदार्थके निर्णयमे वाघा नहीं होती। आक्चर्य यह है कि आपकी विभूतियोका समूह यद्यपि प्रत्यक्ष है तथापि अनादि विमोह—मिथ्यात्वसे पीडित अज्ञानी जन उसकी श्रद्धा नहीं कर पा रहे हैं।।११।।

## स्वपराकृतिसङ्कलनाकुलिता स्वमपास्य परे पतिता परदृक्। भवतस्तु भरादभिभृय पर स्वमहिम्नि निराकुलमुच्छलि ॥१२॥

अन्वयार्थ—(स्वपराकृतिसङ्कलनाकुलिता) निज और परकी आकृतिक गहण करनेम आकु-लित रहनेवाली (परदृक्) अन्य—मिथ्यादृष्टि मनुष्योगी दृष्टि (स्वम् अपास्य) निजको छोटकर (परे) पर पदार्थमे (पितता) जा पट्टी है (तु) परन्तु (भवत्) आपकी दृष्टि (भरा) वल्यपूर्वक (परम् अभिभूय) परको छोडकर (निराकुल यथास्यात्तया') निराकुलरूपने (स्वमहिस्नि) अपनी मिह्मामे ही (उच्छलित) उच्छलित हो रही है।

भावार्यं—है भगवन् । यद्यपि ज्ञानका स्वभाव स्वपरमाही है परन्तु मिध्यादृष्टि सनुष्या ज्ञान म्वको छोड़कर पर पदार्थको ही ज्यना ज्ञेच बनाना है और आपना ज्ञान पर पदार्थनो छोड़कर अपने आपको ही ज्ञेच बना गहा है अर्थात् अपने आपको ही ज्ञान रहा है। परमाबंशे आप आत्मज्ञ ही हैं और व्यवहारसे लोकालोकश है ॥१२॥

#### दृशि दृश्यतया परितः स्वपरावितरेतरमीक्वरसंविशतः। अतएव विवेककृते भवता निरणायि विधिप्रतिपेधविधिः॥१३॥

अन्वयार्थ—(ईश्वर) हे भगवन् । (स्वपरी) निज और पर पदार्थ (दृश्यतया) दर्शनका विषय होनेसे (दृशि) दर्शनगुणमे (इतरेतरम्) परस्पर (परित) सव ओरसे (सविशत) प्रविष्ट हो रहे हैं (अतएव) इसिलये (भवता) आपके द्वारा (विवेककृते) स्व और परका भेद विज्ञान करने के लिये (विधिप्रतिषेधविधि) विधि और निषेधकी पद्धतिका (निरणायि) निर्णय किया गया है।

भावार्थं—जिस प्रकार स्वपरपदार्थं ज्ञानगुणके विषय हैं उसी प्रकार दर्शनगुणके भी विषय हैं। ज्ञानगुणके विषय होनेसे उन्हें ज्ञेय कहते हैं और दर्शनगुणका विषय होनेसे उन्हें दृश्य कहते हैं। ज्ञान और दर्शनमें जो विषय आते है वे परस्पर सविलत रूपसे आते हैं अत कौन स्व है ? और कौन पर है ? इसका भेद करनेके लिये हे भगवन्। आपने विधि और निषेधकी पद्धित को स्वीकृत किया है। जिसके साथ विधिका व्यवहार होता है वह स्व है जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। और जिसके साथ प्रतिषधका व्यवहार होता है वह पर है जैसे राग, द्वेष, काम. क्रोध आदि। ज्ञान दर्शन आदि आत्माके हैं क्योंकि ये परावलम्बनके विना आत्मामे स्वतः विद्यमान रहते हैं और राग-द्वेष आदि आत्माके नहीं हैं, क्योंकि ये परावलम्बनसे आत्मामे प्रकट होते हैं। १३॥

## यदि दृश्यनिमित्तक एष दृषि व्यतिरेकभरोऽन्वयमन्वगमत्। दृशिरेव तदा प्रतिभातु परं किम्र दृश्यभरेण दृशं हरता।।१४॥

अन्वयार्थ—(यदि) यदि (दृश्यनिमित्तकः) दृश्यके निमित्तसे होनेवाला (एषः) यह (व्यति-रेकमरः) पर्याय समूह (दृशि) दर्शनमे (अन्वयम्) अन्वयको (अन्वगमत्) प्राप्त होता है अर्थात् दृश्य पदार्थीके निमित्तसे ही दर्शनगुणको पर्यार्थोकी सन्तित चलती है (तदा) तो (हिशरेव) एक दर्शन-ही (पर) अत्यन्त (प्रतिभातु) प्रतिभासित हो (दृश हरता) दर्शनको हरनेवाले (दृश्यभरेण किम्) दश्य पदार्थीके समृहसे क्या प्रयोजन है ?

भावार्थं—जिस प्रकार दर्पणकी स्वच्छतासे दर्पणमे अनेक पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पडता है परन्तु परमार्थसे वह सब प्रतिबिम्ब, दर्पणका ही परिणमन है पदार्थोंका नही। इसी प्रकार दर्शन गुणमे उसकी स्वच्छतासे अनेक दृश्योका विकल्प आता है, परन्तु वह सब विकल्प दर्शनका ही परिणमन है पदार्थोंका नही। इसी दृष्टिसे यहाँ कहा गया है कि यदि दृश्य—पदार्थोंके निमित्तसे दर्शनगुणमे अनेक पर्यायोका समूह अन्वयको प्राप्त होता है तो परमार्थसे वह दर्शनगुणका ही परिणमन है दृश्य—पदार्थों का नही।

यद्यपि दर्शन निर्विकल्पक माना गया है और ज्ञान सिवकल्पक, तथापि छद्मस्थ जीवका ज्ञान दर्शनपूर्वक होता है और सर्वज्ञका ज्ञान दर्शनके साथ उत्पन्न होता है इसी अभिप्रायसे यहाँ दर्शनमे दृश्यके विकल्पका उल्लेख किया गया है ऐसा जान पडता है ॥१४॥

यदिद वचसां विषयाविषयस्तदभूत्तव दृश्यमशेषमपि। अथवाचलचिद्धरधीरतया जिन दृश्यविरक्तविभूतिरसि॥१५॥ अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारण (इदम्) यह दर्शनगुण (वचसा विषयाविषय) वचनोंके विषयका अविषय है अर्थात् सूक्ष्म होनेके कारण वचनोंसे उल्लिखित नहीं होता है (तत्) उस कारण (तव) आपका (अशेष दृश्यमिप) समस्त दृश्य भी (वचसा विषयाविषयः) वचनों के विषय का अविषय है अर्थात् वचनोंसे उल्लिखित नहीं होता है। (अथवा) अथवा (जिन) हे जिनेन्द्र! (अचलिन्द्ररधीरतया) अचल चैतन्यके समूहमें स्थिर होनेके कारण आप (दृश्यविरक्तविभूतिः असि) दृश्यपदार्थोसे विरक्तविभूतिवाले है।

भावार्थ—दर्शनगुणका परिणमन इतना सूक्ष्म होता है कि वचनोके द्वारा उसका उल्लेख नहीं किया जा सकता है। वचनोसे जिसका उल्लेख होता है वह ज्ञानका विषय हो । है। इसी अभिप्रायसे दर्शनको निर्विकल्प माना जाता है अर्थात् उसमे दृश्यके निमित्तसे विकल्पकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती है। इस प्रकार हे भगवन्। आप दृश्यके विकल्पसे रिहत हैं। अथवा चैतन्य एक गुण है उसका ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो रूप परिणमन होता है। जब इन दो रूप परिणमनोकी विवक्षा रहती है तब दर्शन-दृश्य और ज्ञान-ज्ञेयका व्यवहार होता है परन्तु जब एक अविनाशी चैतन्यगुणकी ही विवक्षा रहती है तब इनका व्यवहार नहीं हो ।, एक चैतन्य और चैत्यका ही व्यवहार होता है। इस स्थितिमे यह कहा जाता है कि हे भगवन्। आपकी विभूति दृश्य से विरक्त है अर्थात् दृश्यके विकल्पसे रिहत है।।१५॥

### महतात्मविकासभरेण भृशं गमयन्त्य इवात्ममयत्विमाः। जिन विश्वमपि स्फुटयन्ति इठात् स्फुटितस्फुटितास्तव चित्किलिकाः॥१६॥

अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र ! (महता) बहुत बडे (आत्मविकासभरेण) आत्मविकासके समूहसे (मृश) अत्यधिक दृश्य और ज्ञेय पदार्थोंको (आत्ममयत्व) आत्मरूपताको (गमयन्त्य इव) प्राप्त कराती हुई के समान (तव) आपकी (हमा) ये (स्फुटितस्फुटिताः) अतिशयरूप प्रकट हुई (चित्कलिका) ज्ञानदर्शनरूप चैतन्यगुणको परिणतियाँ (हठात्) हठपूर्वक (विश्वमिप) समस्त-पदार्थोंको भी (स्फुटयन्ति) प्रकट करतो है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके चैतन्यगुणका जो केवलदर्शन और केवलज्ञानरूप परिणमन है वह आत्मविकासका उत्कृष्ट रूप है। उसमे जो भी पदार्थ दृश्य और ज्ञेयरूप होकर आते हैं वे ऐसे जान पडते हैं मानो आत्मा के साथ तन्मयताको हो प्राप्त हो रहे हो। ये केवलदर्शन और केवलज्ञान स्वय अत्यन्त स्फुटित हैं—प्रकटरूप हैं और समस्त विश्वको भी अपने भीतर स्फुटित करते है।।१६॥

## अचलात्मचमत्कृतचन्द्ररुचा रचयन्ति वितानमिवाविरतम् । अवभासितविश्वतयोच्छलिता विततद्युतयस्तव चित्तिद्दिः ॥१७॥

अन्वयार्थ—(अवभासितिवश्वतया) समस्त लोकालोकरूप विश्वको प्रकाशित करनेके कारण जो (उच्छिलिता) उत्कृष्टरूपसे प्रकट हो रही है तथा (विततद्युतयः) जिनकी दीप्ति अत्यन्त विस्तृत है ऐसो (तव) आपकी (चित्तिडित) चैतन्यज्ञानदर्शनरूप बिजलियाँ (अचलात्मचमत्कृतचन्द्र- रुचा) अविनाशी आत्माक चमत्काररूप चन्द्रमाको कान्तिके द्वारा (अविरतस्) निरन्तर (वितान- मिव रचयन्ति) मानो चँदेवा ही रच रही है।

भावार्ष —हे भगवन् । आपके चैतन्यगुणका जो केवलदर्शन और केवलज्ञानरूप परिणमन है वह विजलीके समान अत्यन्त प्रकाशमान है। विजली सीमित क्षेत्रको जब कभी अपनी कौंदसे प्रकाशित करती है परन्तु केवलदर्शन और केवलज्ञान अपनी कौंदसे निरन्तर लोकालोकको प्रकाशित करते रहते है। उनका प्रकाश तो ऐसा छाया रहता है मानों आत्मज्ञानरूप चन्द्रमाकी चाँदनीके द्वारा एक सदा स्थायी रहने वाला चैंदेवा ही तान दिया गया हो ॥१७॥

## इदमद्य ददद्विशदानुभवं वहुमावसुनिर्भरसन्वरसम्। तव वोधमुखे कवलग्रहवत् परिवृत्तिमुपैति समग्रजगत्।।१८॥

अन्वयार्थ—(विशदानुभव ददत्) जो स्पष्ट अनुभवको दे रहा है तथा जो (वहुभावसुनिर्भर-सत्त्वरसम्) अनेक पदार्थसमूहकी अतिशय सत्तारूपी रससे युक्त है ऐसा (इदम्) यह (समग्रजगत्) सम्पूर्ण लोक (अद्य) आज (तव) आपके (बोधमुखे) केवलज्ञानरूप मुखमे (कवलग्रहवत्) ग्रासग्रहणके समान (परिवृत्ति) परिवर्तनको (उपैति) प्राप्त हो रहा है।

भावार्थं—जिस प्रकार अनेक रसोसे युक्त ग्रास, मुखमे पहुँच कर अपने आपका रसास्वाद कराता हुआ घुलमिल जाता है उसी प्रनार अनेक पदार्थों के अस्तित्त्वसे परिपूर्ण यह समस्त ससार आपके केवलज्ञानमे अपना स्पष्ट अनुभव कराता हुआ घुलमिल रहा है अर्थात् ज्ञेय बनकर प्रतिफलित हो रहा है ॥१८॥

#### बहुरूपचिदुद्गमरूपतया वितथैव वपुः प्रतिविम्बकथा। अनुभृतिमथापतित युगपन्ननु विश्वमपि प्रतिमा भवतः॥१९॥

अन्वयार्थं—(बहुरूपचिदुद्गमरूपतया) ज्ञान-दर्शनके भेदसे विविधरूपताको प्राप्त चैतन्यके उद्गमस्वरूप होनेके कारण (भवतः) आपके (वपु प्रतिबिम्बकथा) शरीरके प्रतिबिम्ब की कथा करना (वितथेव) व्यर्थ ही है (अथ) एक सर्वज्ञदशाके प्रकट होनेके अनन्तर तो (युगपत्) एक साथ (अनुभूतिम् आपिततम्) अनुभूतिको प्राप्त होने वाला (विश्वमिप) समस्त विश्व भी (ननु) निश्चयसे (भवत ) आपकी प्रतिमा—प्रतिबिम्ब है।

भावार्थ—हे भगवन् । परमार्थसे ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप जो चैतन्यका परिणमन है वही आपका स्वरूप है अत आपके शरीरके प्रतिबिम्बकी चर्चा करना व्यर्थ है परन्तु आपकी आरमों एक साथ प्रतिफलित होने वाले अनन्तानन्त पदार्थोंको ओर लक्ष्य देकर जब चर्चा की जाती है तब ऐसा लगता है कि यह समस्त विश्व ही आपकी प्रतिमा है। ज्ञेय—पदार्थका जब ज्ञानमे विकल्प आता है तब ज्ञान, ज्ञेयाकार हो जाता है ऐसा व्यवहार है, इसी व्यवहारके अनुसार आपके ज्ञानमे समस्त विश्वका विकल्प आ रहा है अत. आपका ज्ञान विश्वाकार हो रहा है। यद्यपि परमार्थसे न ज्ञान, ज्ञेयरूप होता है और न ज्ञेय, ज्ञानरूप होता है तथापि व्यवहारसे ऐसा वर्णन होता है कि ज्ञेयको जाननेक कारण ज्ञान ज्ञेयाकार हो जाता है और ज्ञेय, ज्ञानमे प्रतिबि-म्बत होनेसे ज्ञानाकार हो जाता है।।१९॥

हियते हि परैविंषयैविंषयी स्वमतः क्रुरुतां विषय विषयी। स (यतो)हतो विषयैविंषयस्तु भवेंदहृतो विषयी न पुनविंषयः॥२०॥

अन्वयार्थ—(हि) जिस कारण (विषयी) पदार्थीको विषय करनेवाला—जाननेवाला आत्मा (परे विषये.) अन्य विषयोके द्वारा (ह्रियते) हरा जाता है—तद्रूप हो जाता है (अतः) इस कारण (विषयी) आत्मा (स्वम्) अपने आपको (विषय कुरुताम्) विषय करे—परज्ञेयोसे निवृत्त होकर स्व को जाने । (तु) और (यतो) जिस कारण (स) वह स्वकीय आत्मा (विषयः) विषय होता है उस कारण वह (विषये) अन्य विषयोके द्वारा (अहृतो भवेत्) अहृत होता है—अन्यरूप नहीं होता है उस समय वह आत्मा (विषयो) विषय करनेवाला—ज्ञायक ही होता है (न पुनर्विषयः) विषय-रूप नहीं होता।

भावार्थं—जो आत्मा अन्य पदार्थोंको जानिता है वह ज्ञेयाकार परिणमन करनेके कारण उनरूप हो जाता है इसलिये उपरितन भूमिकामे आत्मा अन्य पदार्थोंका विकल्प छोड़कर अपने आपको जानता है। जब आत्मा अपने आपको विषय बनाता है अर्थात् अपने आपको जानता है तब वह अन्य ज्ञेयाकार नही होता, अत विषयी—ज्ञायक ही रहता है विषय—ज्ञेयरूप नहीं होता है ॥२०॥

## दृशिबोधसुनिक्चलवृत्तिमयो ' भवबीजहरस्तव शक्तिभरः। न विविक्तमतिः क्रियया रमते क्रिययोपरमत्यपथादथ तु ॥२१॥

अन्वयार्थं—(दृशिबोधसुनिश्चलवृत्तिमय) दर्शन और ज्ञानमे निश्चलवृत्तिरूप जो (तव) आपकी (शक्तिभर.) शक्तियोका समूह है वह (भवबीजहर) ससारके बीज—कारणको नष्ट करने-वाला है (तु) किन्तु (विविक्तमित) पिवत्र ज्ञानका धारक—भेदिवज्ञानी मनुष्य (क्रियया) क्रियाके द्वारा (न रमते) रमता नहीं है अर्थात् मात्र क्रियामे तल्लीन नहीं होता है (अथ) अपितु प्रारम्भिक अवस्थामे (क्रियया) क्रियाके द्वारा (अपथात्) कुमार्गसे (उपरमित) निवृत्त होता है।

भावार्यं—हे भगवन् । आत्मा ज्ञाता द्रष्टा-स्वभाव वाला है अत. आत्माकी समस्त शिव्तयोका समूह जब आत्मस्वभावमे स्थिर हो जाता है तब ससार अवस्थाका नाश कर वह मुक्त अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। ज्ञाता द्रष्टा स्वभावमे स्थिर होना ही परम यथाख्यातचारित्र है और परम यथाख्यातचारित्र हो मोक्षका साक्षात् कारण है। ज्ञानमे अपवित्रता मोहके निमित्तसे आती है, जिसके मोहका सम्बन्ध छूट जाता है उसका ज्ञान पित्रत्र हो जाता है। जब तक इस जीव के साथ मोहका सम्बन्ध रहता है तभी तक इसकी सामायिक छेदोपस्थापना आदि क्रियारूप चारित्रमे प्रवृत्ति होती है। बारहवें आदि गुणस्थानोमे मोहका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है अत उन गुणस्थानोमे रहनेवाले जीवोके एक यथाख्यातचारित्र ही होता है क्रियारूप चारित्र नहीं होता। इस उपरितन भूमिकामे पहुँचनेके पहले जो क्रियारूप चारित्रमे प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा इस जीवकी अशुभोपयोगि कुमागंसे निवृत्ति होती है। तात्पर्यं यह है कि निश्चयनयकी अपेक्षा निवृत्तिका अश ही चारित्र कहलाता है प्रवृत्तिका अश नही। यह निवृत्तिरूप चारित्रं ससार-निवृत्तिका कारण है और प्रवृत्तिरूप चारित्र प्रथबन्धका कारण है।।२१॥

क्रिययेरितपुद्गलकर्ममलिश्चिति पाकमकम्पमुपैति पुमान्। परिपक्वचितस्त्वपुनर्भवता भवगीजहरोद्धरणान्नियतम्।।२२॥ बन्वयार्थ—(क्रियया) चारित्ररूप क्रियाके द्वारा (ईरितपुद्गलकर्ममल) जिसका पुद्गल कर्म-रूपीमल निरस्त हो गया है ऐसा (पुमान्) पुरुष (चिति),ज्ञानस्वभावमे (अकम्प) कभी नष्ट न होने-वाले (पाक) परिणामको (उपैति) प्राप्त होता है (तु) और (परिपक्वचित ) जिसका ज्ञानस्वभाव परि-पक्व हो चुका है अर्थात् केवलज्ञानरूप पर्यायको प्राप्त कर परिपूर्ण हो चुका है उसके (नियतम्) निश्चितरूपसे (भवबीजहठोद्धरणात्) ससारके कारणोको बलपूर्वक नष्ट कर देनेसे (अपुनर्भवता) मुक्ति होती है।

भावार्थ — यथाख्यातचारित्रके द्वारा जिसके घातिचतुष्टयका क्षय हो चुका है ऐसा पुरुष केवलज्ञान प्राप्त करता है और जिसे केवलज्ञान प्राप्त हो चुका है ऐसा पुरुष नियमसे मुक्तिका पात्र होता है। हे भगवन्। आप उपर्युक्त विधिसे कर्ममलको नष्ट कर केवलज्ञानको प्राप्त हुए हैं अत यह निश्चय है कि अब आपको पुनर्जन्म घारण नहीं करना है। ससारका कारणस्वरूप जो कर्ममल था उसे आपने आत्मपुरुषार्थसे बलपूर्वक निरस्त कर दिया है।।२२॥

# यदि बोधमबोधमलालुलितं स्फ्रुटबोधतयैव सदोद्वहते। जिन कर्त्त्रयाकुलितः प्रपत्तस्तिमिवन्न विवर्त्तसुपैति तदा ॥२३॥

बन्वयार्थ—(जिन) है जिनेन्द्र । (यदि) जब आप (स्फुटबोधतया) स्पष्ट-प्रत्यक्ष ज्ञानसे युक्त होनेके कारण (सदा एव) निरन्तर ही (अबोधमलालुलित) अज्ञानरूपी मलसे अचञ्चल अथवा अदूषित (बोध) केवलज्ञानको (उद्वहते) धारण करते हैं (तदा) तब (कर्तृतया) कर्तृत्वभावसे (आकुलितः) आकुलित हो (प्रपतन्) मुक्ति स्थानसे पितत होते हुए (तिभिवत्) मत्स्यावतारके समान (विवर्तम्) अवतारको (न उपैति) प्राप्त नही होते ।

भावार्थं—अन्यमतकी मान्यता है कि विष्णु मुक्ति स्थानको प्राप्त होकर शिष्टानुग्रह और दुष्टिनग्रह करनेको भावनासे आकुल हो मुक्तिस्थानसे नीचे आकर पुन अवतारको ग्रहण करता है जैसी कि कथा है—एक बार पृथिवी जलमे डूब गथी तब उसका उद्धार करनेके लिये विष्णुने मत्स्यावतार धारण किया। यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्। आप निरन्तर उस केवलज्ञानको धारण करते हैं जो कभी अज्ञान मलसे चञ्चल या दूषित नही होता। केवलज्ञान होनेपर आप कृतकृत्य हो जाते हैं—शिष्टानुग्रह तथा दुष्टिनग्रह जैसी कर्तृत्वकी भावना आपको कभी उत्पन्न नही होती। यही कारण है कि आप मुक्ति स्थानसे वापिस आकर फिर कभी अन्य अवतारको धारण नही करते हैं ॥२३॥

## तव सङ्गममेव वदन्ति सुख जिन दुःखमयं भवता विरहः। सुखिनः खलु ते कृतिनः सतत सतत जिन येष्वसि सन्निहितः॥२४॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र ! (तव) आपके (सङ्गममेव) समागमको ही (मुख वदन्ति) सुख कहते हैं और (भवता) आपके साथ जो (अय) यह (विरह) वियोग है उसे (दु ख) दु ख

१ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्मवित भारत । अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् ॥७॥ परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् । धर्मसस्यापनार्थाय सभवामि युगे युगे ॥८॥—भगवद् गीता, अध्याय ४

कहते हैं (खलु) निश्चयसे (ते कृतिन) वे भाग्यशाली मनुष्य (सतत सुखिन) निरन्तर सुखी है (जिन) हे जिनेन्द्र । (येपु) जिनमे आप (मतत) सदा (सन्निहित) निकटस्य (असि) हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । ऋषिगण आपके समागमको ही सुख और आपके वियोगको ही दु ख कहते हैं तात्पर्य यह है कि जिन जीवोकी आपमे सदा भिक्त रहती है वे सुखको प्राप्त होते है और जिन जीवोकी आपमे भिक्त नही है वे सदा दु खको प्राप्त होते है। हे नाथ । ससारमे वे ही भाग्यशाली मनुष्य सदा सुखी रहते हैं जिनके निकट आप रहते है। १४।।

## कलयन्ति भवन्तमनन्तकलं सकल सकलाः किल केविलनः। तव देव चिद्श्वललग्नमि ग्लपयन्ति कपायमलानि न माम्।।२५॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे (सकला) समस्त (केविलन) केवली भगवान् (भवन्त) आपको (अनन्तकल) अनन्त कलाओंसे सिहत (सकल) सकल परमात्मा (कलयन्ति) कहते हैं। (देव) हे नाथ। (तव) आपके (चिदञ्चललग्न माम अपि) ज्ञानरूप अञ्चलके एक देशसे सलग्न मुझे भी (कषायमलानि) कषायरूपी मल (न ग्लपयन्ति) नष्ट नही करने है।

भावार्य — हे भगवन् । आप जीवनमुक्त अरहन हैं अत समस्त केवली आपको सकल-सदेह परमात्मा कहते है। यत आप केवलज्ञानरूपी पूर्णचैतन्य ज्योतिसे देदीप्यमान है अत कर्मरूपी मल आपको म्लान कर ही कैसे सकते हैं मैं यद्यपि आपके चैतन्य ज्योतिके एक अञ्चलको ही प्राप्त कर सका हूँ तथापि कर्मरूपी मल मुझे भी म्लान नहीं कर सकते हैं। आपको श्रद्धा ही इस जीवको कर्ममलके ससर्गसे दूर रखनेमें समर्थ है।।२५॥

1 1

## वियोगिनी छन्दः

अभिभूय कषायकर्मणामुदयस्पर्द्धकपिक्तमुत्थिताः। जिन केवलिनः किलाद्भुत पदमालोकियतुं तवेश्वराः॥१॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (किल) निश्चयसे (कषायकर्मणा) क्रोधादि कषायोको उत्पन्न करनेवाले मोहकर्म अथवा क्रोधादि कषायो और ज्ञानावरणादि शेष घातिकर्मोके उदयावलीमे प्राप्त स्पर्द्धकोंके समूहको (अभिभूय) नष्ट कर जो (उत्थिता) अभ्युदयको प्राप्त हुए हैं ऐसे (केवलिन) केवली भगवान् (तव) आपके (अद्भुत) आश्चर्य कारक (पदम्) पदको (आलोकियतु) जाननेके लिये (ईश्वरा.) समर्थ हैं।

भावार्य है भगवन् । आपके आश्चर्यकारक पदको प्रत्यक्षरूपसे देखनेके लिये वे केवली भगवान् ही समर्थं हैं जो उदयागत कर्मपटलोको नष्ट कर अभ्युदयको प्राप्त हुए हैं ॥१॥

#### तव बोधकलामहर्निशं रसयन् बाल इवेशुकाणिकाम्। न हि तृष्तिमुपैत्यय जनो बहुमाधुर्यहृतान्तराशयः॥२॥

अन्वयार्थं—(इक्षुकाणिका रसयन् बाल इव) गन्नाकी गडेरीका (रसयन्) स्वाद लेने वाले बालकके समान (बहुमाचुर्यंहुतान्तराशय) अत्यधिक मिठास, पक्षमे आनन्दसे हृत हृदय (अय जन) यह मनुष्य (अहर्निश) दिनरात (तव) आपकी (बोधकला) ज्ञानरूपी कलाका (रसयन्) रस लेता हुआ—अनुभव करता हुआ (तूर्षि न हि उपैति) तृप्तिको प्राप्त नही होता है।

भावार्य—जिस प्रकार गन्नाकी गडेरीको चूसने वाला बालक उसके मिठासके वशीभूत होता हुआ तृप्त नही होता है उसी प्रकार आपके केवलज्ञानकी कलाका रातदिन अनुभव करने वाला यह प्राणी तृप्त नही होता है क्योंकि उसकी दिव्य सामर्थ्यका अनुभव करता हुआ यह प्राणी आश्चर्यसे चिकत हो जाता है ॥२॥

#### इदमीश निशायित त्वया निजनोधास्त्रमनन्तशः स्वयम् । अतएव पदार्थमण्डले निपतत्क्वापि न याति कुण्ठताम् ॥३॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । (त्वया) आपके द्वारा (इदम्) यह (निजबोघास्त्र) स्वकीय ज्ञानरूपी शस्त्र (अनन्तज्ञ) अनन्त बार (स्वय) अपने आप (निशायित) तीक्ष्ण किया गया है (अतएव) इसीलिये वह (पदार्थंभण्डले) पदार्थोंके समूह पर (निपतत्) पडता हुआ (क्वापि) कही भी (कुण्ठता) मोथलेपनको (न याति) नहीं प्राप्त होता है।

भावार्थ—जिस प्रकार बार-बार घिसकर पैना किया हुआ शस्त्र इतना तीक्ष्ण हो जाता है कि वह किसी भी पदार्थ पर गिराये जाने पर कुण्ठित नही होता किन्तु उसे अवश्य ही काट देता है, इसी प्रकार अपने ज्ञानरूपी शस्त्रको आपने अनन्तो बार इतना तेज किया है कि वह पदार्थ समूहको जाननेमे कुण्ठित नही होता। हे भगवन् । आपका ज्ञान केवलज्ञानरूपमे परिवर्तित हुआ है अत. वह लोकालोकको जाननेमे सदा तत्पर रहता है ॥३॥

## इदमेकमनन्त्रशो हठादिह वस्तुन्यखिलानि खण्डयन्। तव देव दृगस्त्रमीक्ष्यते युगपदिश्वविसर्पिविक्रमम्।।।।।

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (इह) इस ससारमे (हठात्) हठ पूर्वक (अखिलानि वस्तूनि) समस्त पदार्थोंको (अनन्तश ) अनन्तो बार (खण्डयन्) खण्ड-खण्ड करता हुआ। (तव) आपका (इद) यह (एक) एक (दृगस्त्रम्) दर्शनरूपी शस्त्र (युगपत्) एक साथ (विश्वविसर्पिविक्रमम्) जिसका पराक्रम लोकालोकमे फैल रहा है ऐसा (ईन्द्यते) दिखाई देता है।

भावार्थं —हे स्वामिन् । जिस प्रकार आपका ज्ञान, केवलज्ञानमे परिवर्तित होकर लोका-लोकको जाननेमे समर्थ हो गया है उसी प्रकार आपका दर्शन भी, केवल दर्शनरूपमे परिवर्तित होकर समस्त लोकालोकको देखनेमे समर्थ हो गया है ॥४॥

## समुदेति विनैव पर्ययैनी खलु द्रच्यमिदं विना न ते। इति तद्द्रितयावलम्बिनी प्रकृतिदेव सदैव तावकी ॥५॥

अन्वयार्थ—(खलु) निश्चयसे (द्रव्य) द्रव्य (पर्यये. विना) पर्यायों के बिना (न समुदेति) उदयको प्राप्त नहीं होता और (ते) पर्यायें भी (इद विना) द्रव्य के बिना (न 'समुद्यन्ति') उदयको प्राप्त नहीं होती (इति) इसिलये (देव) हे देव । (तावकी) आपकी (प्रकृति) स्वभाव (सदैव) निरन्तर ही (तद्दितयावलम्बिनी) उन दोनो—द्रव्य और पर्यायोको अवलम्बन देनेवाला है।

भावार्थ-पर्यायसे रहित द्रव्य और द्रव्यसे रहित पर्याय कभी नही होता इसीलिये हे भगवन् । आप दोनोका अवलम्बन करते हैं। ससारका प्रत्येक पदार्थं द्रव्य पर्यायात्मक अथवा सामान्य विशेषात्मक है। उन सबको आप जानते हैं।।।।

## न विनाश्रयिणः किलाश्रयो न विनैवाश्रयिणः स्युराश्रयम् । इतरेतरहेतुता तयोर्नियताकीतपभास्वरत्ववत् ॥६॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे (आश्रयिण विना) आश्रयीके बिना (आश्रय न) आश्रय नहीं रहता और (आश्रय विना) आश्रयके बिना (आश्रयिण) आश्रयी (नैव स्यु) नहीं रहते, इसिंखिये (तयो.) आश्रयी और आश्रयमे (अर्कातपभास्वरत्ववत्) सूर्य और उसके आतप तथा प्रकाश के समान (इतरेतरहेतुता) परस्परकी कारणता (नियता) निश्चित है।

भावार्थ-द्रव्य आश्रय कहलाता है और गुण तथा पर्याय आश्रय कहलाता है। ये दोनो परस्पर एक दूसरेके बिना नही रह सकते जैसे कि सूर्य और उसके आतप तथा प्रकाश ॥६॥

विधिरेष निपेधवाधितः प्रतिषेधो विधिना विरूक्षितः। उभयं समतामुपेत्य तद्यतते संहितमर्थसिद्धये।।७।। अन्यवार्थ—(एष) यह (विधि) अस्तिपक्ष (निषेधवाधित) नास्तिपक्षसे बाधित है और (प्रतिषेध) नास्तिपक्ष (विधिना) अस्तिपक्षके द्वारा (विरूक्षित) बाधित है परन्तु (तद् उभय) वे दोनो—अस्ति और नास्तिपक्ष (समतामुपेत्य) समताको प्राप्त कर (सिहत) परस्पर मिले हुए (अर्थसिद्धये) प्रयोजन अथवा पदार्थकी सिद्धिके लिये (यतते) यत्न करते हैं।

भावार्थं—पदार्थके सद्भावको बतलाने वाला पक्ष अस्तिपक्ष कहलाता है और असद्भावको बतलाने वाला पक्ष नास्तिपक्ष कहलाता है। ये दोनो पक्ष परस्परके विरोधी होनेसे मिलते नहीं हैं, पर तु आपने नय विवक्षासे इन दोंनोको एक साथ मिलाया है। आपने कहा है कि ससारका प्रत्येक पदार्थ स्वचतुष्टय—अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावको अपेक्षा अस्तिरूप है और परचतुष्टय—परद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा नास्तिरूप है। जब ये दोनो पक्ष परस्पर विरुद्ध रहते है—अपने विरोधी पक्षका सर्वथा निषेध कर देते हैं तब उनसे पदार्थका वास्तिवक रूप सिद्ध नहीं होता और न वैसा माननेसे कोई प्रयोजन ही सिद्ध होता है।।।।

#### न भवन्ति यतोऽन्यथा क्वचिज्जिन वस्तूनि तथा भवन्त्यि। समकालतयावतिष्ठते प्रतिपेघो विधिना समं ततः ॥८॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र (यत) क्योंकि (वस्तूनि) पदार्थ (तथा भवन्ति अपि) स्वचतुष्टयकी अपेक्षा होते हुए भी (क्वचित्) कही (अन्यथा न भवन्ति) परचतुष्टयकी अपेक्षा नहीं होते हैं (तत) इस कारण (प्रतिषेध) नास्तिपक्ष (विधिना सम) अस्तिपक्षके साथ (समका-लत्या) एक कालमे (अवतिष्टते) अवस्थित रहता है।

भावार्य— ऊपर कहे हुए अस्तिपक्ष और नास्तिपक्ष जब पृथक्-पृथक् विविधात होते हैं तब वे स्वतन्त्र रूपसे सामने आते हैं परन्तु जब उनकी क्रमसे एक साथ विवक्षा की जाती है तब एक ही साथ पदार्थमे अनुभूत होते हैं। ऊपरके श्लोकमे 'स्यात् अस्ति' और 'स्यात् नास्ति' इन दो भङ्गोकी चर्चा की गई थी। यहाँ 'स्यात् अस्ति नास्ति' इस तृतीय भगकी चर्चा की गई है।।।।।

#### निह वाच्यमवाच्यमेव वा तव माहात्म्यमिदं द्रचात्मकम् । उभयेकतरत् प्रभाषितां (णां) रसना नः शतखण्डतामियात् ॥९॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । वस्तु (निह वाच्यम्) न वाच्यरूप है (वा) और (निह अवाच्य-भेव) न अवाच्यरूप ही है किन्तु (द्वचारमकम्) दोनो रूप है। (इद) यह (तव) आपका (माहात्म्यम्) माहात्म्य है। (उभयेकतरत्) दोनोमे से मात्र एकका (प्रभाषिणा) कथन करने वाले (न) हमारी (रसना) जिह्वा (शतखण्डताम् इयात्) सौ खण्डको प्राप्त हो।

भादार्थ—हे भगवन् । आपकी यही महिमा है कि आपने वस्तुको सर्वथा वाच्य या अवाच्य न कहकर दोनो रूप कहा है। उन दोनो घर्मोंमे से मैं यदि मात्र एकका कथन करता हूँ तो मेरी जिह्नाके सीखण्ड हो जावें ॥९॥

> क्रमतः किल वाच्यतामियाद्युगपद् द्वचात्मकमेत्यवाच्यताम्। प्रकृतिः किल वाङ्मयस्य सा यदसौ शक्तिरशक्तिरेव च ॥१०॥

अन्वयार्थ—हे प्रभो । (किल) निश्चयसे वस्तु (क्रमत ) क्रमसे (वाच्यताम्) वाच्यरूपताको (इयात्) प्राप्त होती हे और (युगपद्) एक साथ (द्वचात्मक 'सत्') उभयधर्मात्मक होती हुई (अवाच्यताम्) अवाच्यरूपताको (एति) प्राप्त होती है (किल) वास्तवमे (वाड्मयस्य) गट्द-समूहका (सा—असो) वह (प्रकृति ) स्वभाव है (यत्) कि (शक्ति च अशक्ति ) क्रमसे कहनेमे उसकी शक्ति है और युगपत् कहनेमे अशक्ति है'।

भावार्थ—दो विरोधो धर्मोंको क्रमसे कहनेकी शब्दोमे शक्ति है परन्तु एक साथ कहनेकी शक्ति नहीं है अत विरोधी धर्मोंकी जब क्रमसे विवक्षा की जाती है तब वे वाच्य होते हैं और जब एक साथ विवक्षा की जाती है तब अवाच्य होते हैं ॥१०॥

#### स्वयमेकमनेकमप्यदस्तवयत्तन्वमतिकतं परैः। इदमेव विचारगोचरं गतमायाति किलार्थगौरवम् ॥११॥

अन्वयार्थ—(परे अतर्कित) अन्य वादी जिसकी कल्पना नही कर सके है ऐसा (तव यत् अंद तत्त्वम्) आपका जो यह तत्त्व है वह (स्वय) स्वय (एकम् अपि अनेक) एक होकर भी अनेक है। (इदमेव) यही परस्पर विरोधी तत्त्व (विचारगोचर सत्) विचारके विषयको प्राप्त होता हुआ (अर्थगौरवम्) अर्थके गौरवको (आयाति) प्राप्त होता है।

भावार्थं—यहाँ आचार्य एक, अनेक और उभयात्म—एकानेक रूप धर्मका दिग्दर्शन कराते हुए भगवान्का स्तवन करते हैं—हे प्रभो । आपने जिस तत्त्वका निरूपण किया है वह विवक्षावश एक, अनेक तथा एकानेकात्मक है। समुदायकी अपेक्षा तत्त्व एक है, अवयवोक्षी अपेक्षा अनेक है और दोनोकी एक साथ विवक्षा करने पर एकानेक है। यही भाव आगेके एलोकमे स्पष्ट करते हैं ॥११॥

## न किलैंकमनेकमेव वा समुदायावयवी मयात्मकम् । इतरा गतिरेव वस्तुनः समुदायावयवी विहाय न ॥१२॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे वस्तु (न एक) न एकरूप ही है (वा) और (न अनेकमेव) न अनेकरूप ही है किन्तु (समुदायावयवोभयात्मक) समुदाय और अवयव—अंशो और अश—दोनो रूप है। क्योंकि (समुदायावयवौ) समुदाय और अवयवोको (विहाय) छोड़कर (वस्तुन) वस्तुकी (इतरा) अन्य (गतिरेव न) गति ही नहीं है।

भावार्थ-सारकी प्रत्येक वस्तु समुदाय और अवयवको छोडकर अन्य रूप नहीं है। अत. जब समुदायकी ओर दृष्टिपात कर कथन होता है तब वस्तु एक रूप प्रतीत होती ई और जब

१ कघित्तते सदयेष्ट कथित्रसदेव ते ।
तथोभयमवाच्य च नययोगान्न मर्थपा ॥१४॥
सदेव मर्यं को नेन्छेत्स्वम्पादिचतुग्टयात् ।
असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्टते ॥१५॥
क्रमापितद्वयाद् द्वैतं सहायान्यमगविततः ।
अवन्तःयोत्तरो. गेपान्ययो भङ्गा स्व हेतुत. ॥१६॥—आप्तमोमागा ।

उसके अवयवों की ओर दृष्टिपात कर कथन करते हैं तब वहीं वस्तु अनेकरूप प्रतीत होती है। जब इन एक और अनेक दोनों रूपोकी क्रमसे विवक्षा होती है तब वस्तु उभयात्मक अनुभवमें आती है और जब दोनों की एक साथ विवक्षा होती है तब वह अनुभयात्मक-अवाच्य प्रतीत होती है।।१२।।

## त्वमनित्यतयावभाससे जिन नित्योऽपि विभासि निश्चितम्। द्वितयी किल कार्यकारितां तव शक्तिः कलयत्यनाकुलम् ॥१३॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र (एवम्) आप (अनित्यतया) अनित्यरूपसे (अवभाससे) प्रतीतिमे आते हैं और (निश्चित) निश्चितरूपसे (नित्योऽपि) नित्यरूप भी (विभासि) प्रतीतिमे आ रहे हैं। (तव) आपकी यह (द्वितयी शक्ति) नित्यानित्यरूप द्विविधधमंता (अनाकुरुं) नि.सन्देह (कार्यकारिता) अर्थ कार्यकारित्वको (किरु) निश्चयसे (करुयित) प्रकट करती है।

भावार्थं—यहाँ नित्य, अनित्य और नित्यानित्य धर्मंको दृष्टिमे रखकर आचार्यने भगवान्-का स्तवन किया है—हें जिनेन्द्र । आप द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं और यह द्विरूपता ही अर्थ कियाकारी है। यही बात आगेके क्लोकमें स्पष्ट करते हैं।।१३।।

# किमनित्यतया विना क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता। स्वयमारचयन् क्रमाक्रमं मगवन् द्वचात्मकतां जहासि किम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(किम् अनित्यतया विना क्रम) क्या अनित्यताके बिना क्रम होता है? अर्थात् नहीं होता और (क्रमम् अनाक्रम्य) क्रमको नष्ट किये बिना (किं नित्यता अस्ति) क्या नित्यता है? अर्थात् नहीं है। इस प्रकार (भगवन्) हे भगवन् । (स्वय) अपने आप (क्रमाक्रम) क्रम और अक्रमको (आरचयन्) प्रकट करते हुए आप (द्वचात्मकता) नित्यानित्यरूपताको (किं जहासि) क्या छोडते हैं ।

भावार्थ—क्रमकी अनित्यताके साथ और अक्रमकी नित्यताके साथ व्याप्ति है। पर्याय दृष्टिसे आप क्रमको और द्रव्यदृष्टिसे अक्रमको स्वय ही आलम्बन दे रहे हैं अत नित्यानित्यात्मक-पनेको आप कैसे छोड सकते हैं? अर्थात् नही छोड सकते हैं।।१४।।

#### न किल स्वमिहैककारणं न तवैकः पर एव वा भवन् । , स्वपराववलम्ब्य वल्गतो द्वितय कार्यत एव कारणम् ॥१५॥

अन्वयार्थ—(किल) निष्चयसे (इह) यहाँ (स्व) स्व (एककारण न) एक कारण नही है (वा) और (भवन्) होता हुआ (एकः पर एव न) एक पर हो कारण नही है किन्तु (स्वपरी) निष और परका (अवलम्ब्य) अवलम्बन लेकर (वल्पत') उद्यम करने वाले (तव) आपके मतमे (कार्यंत) कार्यंकी सिद्धिमे (द्वितयम् एव कारणम्) स्व और पर दोनो ही कारण हैं।

भावार्थ —यहाँ भगवान्का स्तवन करते हुए कहा गया है कि कार्यकी सिद्धि स्वपर कारणों से हीती है। स्व, उपादान कारण और पर निमित्त कारण कहलाता है। दोनो कारण परस्पर सापेक्ष हैं।।१५॥

उसके अवयवों की ओर दृष्टिपात कर कथन करते हैं तब वही वस्तु अनेकरूप प्रतीत होती है। जब इन एक और अनेक दोनों रूपोकी क्रमसे विवक्षा होती है तब वस्तु उभयात्मक अनुभवमें आती है और जब दोनों की एक साथ विवक्षा होती है तब वह अनुभयात्मक-अवाच्य प्रतीत होती है। ११२।।

## त्वमनित्यतयावभाससे जिन नित्योऽपि विभासि निश्चितम् । द्वितयी किल कार्यकारितां तव शक्तिः कलयत्यनाकुलम् ॥१३॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (एवम्) आप (अनित्यतया) अनित्यरूपसे (अवभाससे) प्रतीतिमे आते हैं और (निश्चित) निश्चितरूपसे (नित्योऽपि) नित्यरूप भी (विभासि) प्रतीतिमे आ रहे हैं। (तव) आपकी यह (द्वितयी शक्ति) नित्यानित्यरूप द्विविधवर्मता (अनाकुलं) नि सन्देह (कार्यकारिता) अर्थ कार्यकारित्वको (किल) निश्चयसे (कलयित) प्रकट करती है।

भावार्थं—यहाँ नित्य, अनित्य और नित्यानित्य घर्मंको दृष्टिमे रखकर आचार्यने भगवान्-का स्तवन किया है—हें जिनेन्द्र । आप द्रव्यकी अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य हैं और यह द्विरूपता ही अर्थ क्रियाकारी है। यही बात आगेके क्लोकमे स्पष्ट करते हैं।।१३॥

#### किमनित्यतया विना क्रमस्तमनाक्रम्य किमस्ति नित्यता। स्वयमारचयन् क्रमाक्रमं भगवन् द्वचात्मकतां जहासि किम्।।१४॥

अन्वयार्थ—(किम् अनित्यतया विना क्रम) क्या अनित्यताके बिना क्रम होता है ? अर्थात् नहीं होता और (क्रमम् अनाक्रम्य) क्रमको नष्ट किये बिना (किं नित्यता अस्ति) क्या नित्यता है ? अर्थात् नहीं है। इस प्रकार (भगवन्) हे भगवन् । (स्वय) अपने आप (क्रमाक्रम) क्रम और अक्रमको (आरचयन्) प्रकट करते हुए आप (द्वचात्मकता) नित्यानित्यरूपताको (किं जहासि) क्या छोडते हैं ? अर्थात् नहीं छोडते हैं।

भावार्थं — क्रमकी अनित्यताके साथ और अक्रमकी नित्यताके साथ व्याप्ति है। पर्याय दृष्टिसे आप क्रमको और द्रव्यदृष्टिसे अक्रमको स्वय ही आलम्बन दे रहे हैं अत नित्यानित्यात्मक-पनेको आप कैसे छोड सकते हैं ? अर्थात् नहीं छोड सकते हैं।।१४।।

#### न किल स्वमिहैककारणं न तवैकः पर एव वा भवन्। स्वपराववलम्बय वल्गतो द्वितय कार्यत एव कारणम्।।१५॥

अन्वयार्थ—(िकल) निष्चयसे (इह) यहाँ (स्व) स्व (एककारण न) एक कारण नहीं है (वा) और (भवन्) होता हुआ (एक पर एव न) एक पर ही कारण नहीं है किन्तु (स्वपरी) निज और परका (अवलम्ब्य) अवलम्बन लेकर (वल्गत ) उद्यम करने वाले (तव) आपके मतमे (कार्यंत ) कार्यंकी सिद्धिमे (द्वितयम् एव कारणम्) स्व और पर दोनो ही कारण हैं।

भावार्थ-यहाँ भगवान्का स्तवन करते हुए कहा गया है कि कार्यंकी सिद्धि स्वपर कारणो से होती है। स्व, उपादान कारण और पर निमित्त कारण कहलाता है। दोनो कारण परस्पर सापेक्ष है।।१५॥

### न हि बोधमयत्वमन्यतो न च विज्ञानविभक्तयः स्वतः। प्रकटं तव देव केवले द्वितय कारणमभ्युदीयते।।१६।।

अन्वयार्थ—(हि) क्यों कि (बोधमयत्व) आपका ज्ञानसे तन्मयपना (अन्यत न) दूसरे कारणोसे नहीं हुआ है किन्तु स्वत हैं (च) और (विज्ञानविभक्तय) आपके ज्ञानमें जो विभक्ति—विभाग है वे (स्वतः न) स्वय नहीं हैं किन्तु पर सापेक्ष हैं। इस प्रकार (देव) हे नाथ । (प्रकट) स्पष्ट रूपसे (तव) आपके केवल ज्ञानमें (द्वितय कारण) दो प्रकारका कारण (अभ्युदीयते) समुख होता है।

भावार्थ—हे देव । आपकी जो ज्ञानरूपता है वह द्रव्यस्वभावके कारण स्वत सिद्ध है उसमे अन्य द्रव्य कारण नहीं है, किन्तु ज्ञेयोके आश्रयसे ज्ञानमे जो विभाग है वे पर सापेक्ष हैं। इस प्रकार आपके केवल ज्ञानमे स्व और पर अर्थात् उपादान और निमित्त दोनो कारण हैं।।१६॥

# स्वपरोमयभासि ते दिशां द्वितयीं यात्युपयोगवैभवम् । अनुभूतय एव तादृशं बहिरन्तर्मुखहासविक्रमैः ॥१७॥

अन्वयार्थ—(स्वपरोभयभासि) स्व और पर—दोनोंको प्रकाशित करनेवाला (ते) आपका (उपयोगवेभवस्) उपयोगरूपी वैभव (द्वितयी दिशास्) दो रूपता—स्वपररूपताको (याति) प्राप्त होता है और (वहिरन्तमुं बहासिवक्रमें ) बहिर्मुख तथा अन्तर्मुख प्रतिभासके विक्रमसे वह उपयोग-वैभव (तादृशस् एव) वैसा ही—स्वपरावभासी रूप ही (अनुभूयते) अनुभवमे आता है।

भावार्थ—आत्माके चैतन्यानुविधायी परिणामको उपयोग कहते हैं। उसके दो भेद हैं— एक ज्ञानोपयोग और दूसरा दर्शनोपयोग। उपयोगका कार्य स्व-परको प्रकाशित करना है, उसमे दर्शनका काम स्वआत्माको प्रकाशित करना है और ज्ञानका काम स्व तथा परको प्रकाशित करना है।। १७।।

# विषयं परितोऽवभासयन् स्वमपि स्पष्टमिहावभासयन् । मणिदीप इव प्रतीयसे भगवन् द्वचात्मकबोधदर्शनः ॥१८॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे प्रभो । (द्वचात्मकबोधदर्शन ) जिनका ज्ञान दर्शन दो प्रकारका है ऐसे आप (विषय) घट-पटादि पदार्थोंको (परित ) सब ओरसे (अवभासयन्) प्रकाशित करते हुए तथा (स्वमिप) अपने आपको भी (स्पष्ट) स्पष्टरूपमे (अवभासयन्) प्रकाशित करते हुए (इह) इस लोकमे (मणिदीप इव) मणिमय दीपकके समान (प्रतीयसे) प्रतीत होते है।

भावार्थ-जिस प्रकार मणिमय दीपक स्व-पर प्रकाशक होता है उसी प्रकार आप भी स्व-पर प्रकाशक दर्शन और ज्ञानसे तन्मय होनेके कारण स्व-पर प्रकाशक हैं।।१८॥

# न परानवभासयन् भवान् परतां गच्छति वस्तुगौरवात् । इदमत्र परावभासनं परमालम्ब्य यदात्मभासनम् ॥१९॥

अन्वयार्थ-(वस्तुगौरवात्) वस्तुके गौरवसे अर्थात् 'एक द्रव्य दूसरे रूप नही होता' इस गौरवके कारण (परान्) घट-पटादि परपदार्थींको (अवभासयन्) प्रकाशित करते हुए (भवान्) आप (परता) पररूपताको (न गच्छिति) नही प्राप्त होते हैं क्योकि (परमालम्ब्य) परका आलम्बन लेकर (यत्) जो (आत्मभासनम्) आत्माका प्रकाशित करना है (इदम्) यही (अत्र) यहाँ (पराव-भासन) परका प्रकाशित करना है।

भावार्थं — आत्मा पर पदार्थोंको जानता है इतने मात्रसे वह पररूप नही हो जाता है क्योंकि प्रत्येक वस्तुकी मर्यादा है कि वह सदा अपने रूप हो रहती है अन्यरूप नही होती। आत्मा पर-पदार्थको जानता है इसका इतना हो अर्थ विवक्षित है कि वह पर पदार्थका आलम्बन लेकर अपने आपको जानता है।।१९।।

#### व्यवहारदृशा पराश्रयः परमार्थेन सदात्मसंश्रयः। युगपत् प्रतिभासि पश्यतां द्वितयी ते गतिरीशतेतरा ॥२०॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (व्यवहारदृशा) व्यवहार दृष्टिसे (पश्यता) देखने वालोंके लिये वाप (पराश्रय) परका आलम्बन लेनेवाले और (परमार्थेन) निश्चय दृष्टिसे देखने वालोके लिये (सदा) निरन्तर (आत्मसश्रय) स्वका आलम्बन लेने वाले (युगपत्) एक कालमे (प्रतिभासि) प्रतिभासित होते हैं। इस प्रकार (ते गित द्वितयी) आपकी स्थित स्वाश्रयी और पराश्रयीके भेदसे दो प्रकारकी है। हे प्रभो। आपकी (ईशता) प्रभुता—लोकोत्तर सामर्थ्य (इतरा) अन्य लोगोंसे विभिन्न ही है।

भावार्थ— किसी द्रव्यकी निजकी परिणितिमे परके आलम्बनको व्यवहारनय स्वीकृत करता है और निश्चयनय सदा अपने आपके आलम्बनको स्वीकृत करता है। हे भगवन्। व्यवहारनयकी दृष्टिसे आप पराश्रयी और निश्चयनयकी दृष्टिसे स्वाश्रयी है। यह आपकी लोकोत्तर प्रभुता है कि आपमे दोनो अवस्थाएँ नयभेदसे युगपत् प्रतिभासित होती है।।२०॥

## यदि सर्वगतोऽपि भाससे नियतोऽत्यन्तमपि स्वसीमनि । स्वपराश्रयता विरुध्यते न तव द्वधात्मकतैव भासि (ति) तत् ॥२१॥

अन्वयार्थं—(यदि) यदि आप (सर्वगतोऽपि) सर्वव्यापक भी (भाससे) प्रतीत होते हैं तो (स्वसीमिन) अपनी सीमामे (अत्यन्त नियत अपि) अत्यन्त नियत भी प्रतीत होते हैं। (तत्) इसिलये (तव) आपकी (स्वपराश्रयता) स्व-परकी आश्रयता (न विरुध्यते) विरुद्ध नहीं है किन्तु (द्वचात्मकता एव) द्विरूपता ही (भाति) प्रतीत होती है।

भावार्थ—सर्वगत ज्ञेयोको जाननेकी अपेक्षा यद्यपि आप सर्वगत—सर्वव्यापक जान पडते है तथापि आत्मप्रदेशोकी अपेक्षा अपनी सीमामे ही नियत है—उससे बाहर नही जाते हैं। इस तरह व्यवहारनयकी अपेक्षा पराश्रयता और निश्चयनयकी अपेक्षा स्वाश्रयता आपमे एक साथ रहती है, इसमे विरोध नहीं मालूम होता है क्योंकि द्विविधरूपता स्पष्ट ही अनुभव में आ रही है ॥२१॥

> अपवादपदैः समन्ततः स्फुटग्रुत्सर्गमिहिम्नि खण्डिते। महिमा तव देव पश्यतां तदतद्रूपतयैव भासते॥२२॥

अन्वयार्थ—(देव) हे विभो। (अपवादपर्दे) प्रतिषेधात्मक शब्दोंके द्वारा (समन्तत) सव ओर (स्फुट) स्पष्टरूपसे (उत्सर्गमहिम्नि) उत्सर्ग—सामान्य-विधिपक्षके (खण्डित) खण्डित हो जाने-पर (पश्यता) देखनेवाले—अनुभव करनेवाले पुरुपोंके लिये (तव) आपकी (मिहमा) मिहमा (तदतद्रूपतया एव) तत्-अतत्रूपसे ही—विधि-निषेधरूपसे ही (भासते) प्रतिभासित होती है।

भावार्थ—निश्चयनयके पक्षको उत्सर्ग और व्यवहारनयके पक्षको अपवाद कहते हैं। यद्यपि अपवादके द्वारा उत्सर्गकी महिमा खण्डित होती है अर्थात् व्यवहार पक्षसे निश्चय पक्षका निपेध होता है तथापि वस्तुस्थितिका अनुभव करनेवालोके लिये वस्तु तत्-अतद् दोनो रूप प्रतीत होती है।।२२॥

## अनवस्थितिमेवमाश्रयन्नृभवत्वे विद्धद् न्यवस्थितिम्। अतिगाढविघद्दितोऽपि ते महिमा देव मनाङ् न कम्पते।।२३॥

अन्वयार्थ—(देव) हे विभो। जो (एव) इस प्रकार (अनवस्थिति) अवस्थितिके अभावका (आश्रयन्) आश्रय करती हुई (नृभवत्वे) मनुष्य पर्यायमे (व्यवस्थिति) अवस्थितिके सद्भावको (विदधत्) कर रही है अर्थात् निञ्चयनयसे यद्यपि आप किसी गतिमे अवस्थित नहीं हैं तथापि व्यवहारनयसे मनुष्य पर्यायमे आप अवस्थित हैं। ऐसी (ते) आपकी (महिमा) प्रभुना (अतिगाद-विघट्टितोऽपि) परस्पर विरोधके कारण अत्यन्त विघट्टित हानेपर भी (मनाक्) रख्नमात्र भी (न कम्पते) विचलित नहीं होती है।

भावार्थं—हे भगवन् । आपकी महिमा यद्यपि ऊपर कहे अनुसार तद्र्प और अतद्र्प होनेसे अवस्थित—एकरूप नहीं है और इस प्रकारके विरोधसे परस्पर व्याघातको भी प्राप्त हो रही है तथापि वह रखमात्र भी कम्पित नहीं होती है। क्योंकि नयविवक्षासे मद व्याघातोका परिहार हो जाता है।।२३।।

## हरुषञ्चनयाऽनया तव दृढनिःपीडितपौण्ड्कादिव। स्वरसप्लव एप उच्छलन् परितो मां बुढितं करिप्यति ॥२४॥

अन्वयार्थं—(तव) आपकी (अनया) इस (हठघट्टनया) इम सुदृढ आक्रान्तिसे—युक्तियुक्त विवेचनासे (दृढिन पीडितपीण्ड्रकादिव) अत्यन्त पीडित गन्नासे निकलते हुए रस प्रवाहके ममान (एप) यह (स्वरमप्लव) आत्मरमका पूर (उच्छलन्) छलकता हुआ (गां) मुझे (पिन ) गव ओरसे (बुडित) निमग्न (करिष्यित) कर देगा।

भावार्य—हे भगवन् । जिस प्रकार अत्यन्त दवाये हुए गन्नासे निकलता हुआ रमका पूर समीपवर्ती मनुष्यको अपने आपमे निमग्न कर लेता है उसी प्रकार आपके स्नवनमे प्रवट हुआ आत्मरसका प्रवाह मुने अपने आपमें सब प्रकारसे निमग्न कर लेगा। यहां भगवलनुनिक प्रकार निरूपण करते हुए आचार्यने आकाशा प्रकट की है कि आपकी स्तुनिमे मुने आत्मानुमृति प्रकट हो और उसमे में मर्व ओरसे लीन हो जाऊँ ॥२४॥

विरता मम मोहयामिनी तव पाटाञ्जगतम्य जाग्रतः। कृपया परिवर्त्य भावितक भगवन् क्रोडगत विधेहि माम् ॥२५॥ अन्वयार्थ—(भगवन्) हे स्वामिन् । (तव) आपके (पादाञ्जगतस्य) चरणकमलको प्राप्त तथा (जाग्रत ) जागृत रहनेवाले (मम) मेरी (मोहयामिनी) मोहरूपी रात्रि (विरता) व्यतीत हो चुकी है अत (कृपया) करुणाभावसे (मा भाक्तिक) मुझ भक्तको (परिवर्त्य) उठा कर (क्रोडगत) गोदमे स्थित (विधेहि) कीजिये।

भावार्थे—हे भगवन् । अनादिकालसे मैं अन्य देवी-देवताओकी शरणमे जाकर भव वनमे भटकता रहा हूँ। अब बडे सौभाग्यसे मुझे आपके चरणकमलोकी शरण प्राप्त हुई है जिसके फल-स्वरूप मेरी मिथ्यात्वरूपी रात्रि बीत चुकी है तथा तन्द्रा दूर हो जानेसे मैं निरन्तर जाग रहा हूँ। मैं एक आपका ही भक्त हूँ अत मुझे उठाकर अपनी गोद मे स्थान दीजिये। अपने स्नेहपूर्ण उप-देशसे मेरा कल्याण कीजिये।।२५॥

# पुष्पितायाञ्चन्दः

## अयमुद्यदनन्तवोधशक्तिस्त्रसमयविश्वसमग्रघस्मरात्मा । धृतपरमपरारुचिः स्वतृप्तः स्फुटमनुभूयत एव ते स्वभावः ॥१॥

अन्वयार्थं—(उदयदनन्तबोधशक्ति) जिसमे अनन्त ज्ञानकी शक्ति अथवा अनन्त ज्ञान और अनन्त वीर्यं प्रकट हो रहे हैं, (त्रिसमयविश्वसमग्रघस्मरात्मा) जो त्रिकालवर्ती विश्व-लोकालोकको सम्पूर्णं रूपसे ग्रहण करने वाला है, (धृतपरमपरारुचि) जिसने उत्कृष्ट रूपसे पर पदार्थोमे अरुचि-को धारण किया है तथा जो (स्वतृप्त) अपने आपमे संतुष्ट है ऐसा (अय) यह (ते) आपका (स्वभाव.) स्वभाव (स्फुट 'यथास्यात्तथा') स्पष्ट रूपसे (अनुभूयते एव) अनुभवमे आ हो रहा है।

भावार्य—यहाँ भगवान्के स्वभावका वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आपका स्वभाव अनन्तज्ञान और अनन्त बलसे सहित है। वह तीनकाल सवधी समस्त द्रव्योंकी समय-समयवर्ती पर्यायोंको ग्रहण करने वाला है। पर पदार्थोंमे उसकी रञ्चमात्र भी रुचि नहीं है तथा अपने आपमे ही सतोषको प्राप्त है। तात्पर्य यह है कि आपके वीतराग विज्ञान स्वभावका अनुभव मुझे स्पष्ट रूपसे होने लगा है। अनादि कालसे कुदेवोकी आराधना कर में ससारमे परि- भ्रमण करता रहा हूँ परन्तु अब ससार दशाके क्षीण होनेसे मुझे आपकी शरण प्राप्त हुई है और स्पष्टरूपसे मुझे आपके स्वभावका अनुभव होने लगा है। आपके स्वभावका अनुभव होते ही मुझे अपने स्वभावका भी अनुभव होने लगा है। मेरी श्रद्धा हो रही है कि जैसा वीतराग—विज्ञान- मयस्वभाव आपका है वैसा ही स्वभाव तो मेरा है। मे अपने स्वभावकी ओर आजतक दृष्टि नहीं दे सका और उसके कारण परपदार्थोंमे आसक्त रहा परन्तु अब मुझे परपदार्थोंमे अत्यन्त अरुचि होने लगी है और आत्मस्वरूपमे अभिरुचिकी प्राप्ति होने लगी है। ।।।।।

जिनवर परितोऽपि पीड्यमानः स्फुरसि मनागपि नीरसो न जातु । अनवरतम्रुपर्श्वपर्यभीक्ष्ण निरविषयोधसुधारमं ददासि ॥२॥

अन्वयार्थ—(जिनवर) हे जिनेन्द्र । (परित ) सभी ओरसे (पीड्यमान अपि) पीड्यमान—अनुभूयमान होते हुए भी आप (जातु) कदाचित् (मनागिप) रञ्चमात्र भी (नीरस ) नीरस (न स्फुरिस) नही मालूम होते हैं किन्तु (अनवरत) निरन्तर (उपर्युपरि) उत्तरोत्तर (अभीक्ष्णं) नित्य (निरविधवोधसुधारस) अनन्तज्ञानरूपी अमृतरसको (ददासि) प्रदान करते रहते हैं।

भावार्थ—इक्षु आदि पदार्थ अत्यन्त पीडित होने पर—दवाये जाने पर अपना रस छोट देते है और उसके पश्चात् नीरस हो जाते है तथा दूसरोके लिये रस देना वन्द कर देते है परन्तु हे भगवन्। आप सब ओरसे पीडित होने पर—समारके अनन्त प्राणियो के द्वारा एक साथ अनुभूयमान

१. धृता परमा-उत्कृष्टा परस्मिन् अरुचिर्येन स

होने पर भी कभी नीरस नहीं होते किन्तु उत्तरोत्तर निरन्तर अनन्तज्ञानरूप सुधारसको प्रदान करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी आराधना करने वाले जीव अनन्तकाल तक अपने ज्ञानस्वभावकी अनुभूति करते रहेगे।।२॥

#### शमरसकलशावलीप्रवाहैः क्रमविततैः परितस्तवैष धौतः। निरवधिमवसन्ततिप्रवृत्तः कथमपि निर्गलितः कषायरङ्गः॥३॥

अन्वयार्थ—(क्रमवितते ) क्रमसे विस्तारको प्राप्त हुए (शमरसकलशावलीप्रवाहै ) शान्तरस के कलश समूहके प्रवाहोके द्वारा (परित ) जो सब ओरसे (धौत ) धुला है ऐसा (निरविधभव-सन्तितप्रवृत्त ) अनन्त पर्यायोसे साथ लगा हुआ (तव) आपका (एष ) यह (कषायरङ्ग ) कषाय रूपी रग (कथमिप) किसी प्रकार (निगंलित ) निकल गया था।

भावार्य—हे भगवन् । जैसा आपका वीतरागिवज्ञान स्वभाव वर्तमानमे प्रकट है—व्यक्त है वैसा अनादि कालसे व्यक्त नही था। अनादि कालसे आपका स्वभाव भी कषायरूपी रगसे आच्छा-दित था परन्तु शान्तरसरूप कलशोंके समूहसे धुलते-धुलते वह कषायरूपी रग किसी तरह अब निकल चुका है। इलोकका एक भाव यह भी अनुभव मे आता है कि—हे भगवन् । आपकी आराधना करने के फल स्वरूप मुझमे जो लोकोत्तर शान्ति प्रकट हुई है उसके द्वारा मेरा अनादिकालीन कषाय रूपी रग छूट गया है।।३॥

#### सुचरितशितसंविदस्त्रपातात्तव तिहिति त्रुटतात्मवन्ननेन । अतिभरनिचितोच्छ्वसत्स्वशिक्तप्रकरिवकाशमवापितः स्वभावः ॥४॥

अन्वयार्थं—(आत्मवन्) हे आत्मज्ञ । (सुचरितशितसिवदस्त्रपातात्) अच्छी तरहसे आचरित सम्यग्ज्ञान रूपी तीच्ण शस्त्र के पातसे (तिहिति त्रुटता) तहतह कर टूटते हुए (अनेन) इस कषाय के द्वारा (तव) आपका (स्वभाव) वीतराग विज्ञानस्वभाव (अतिभरिनचतोच्छ्वसत्स्वशिक्ति-प्रकरिवकाश) अत्यन्त भारसे व्याप्त प्रकट होती हुई आत्मशिक्तयोंके समूहके विकाशको (अवापित) प्राप्त कराया गया है।

भावार्थं—हे भगवत् । ज्योही आपने भेदिवज्ञानरूप तीक्ष्ण शस्त्रका प्रयोग किया त्योही आपका कषायरूपी बन्धन तहतह कर दूट गया और टूटते ही उसने आपके वीतराग विज्ञानरूप स्वभावको प्रकट कर दिया। स्वभावके प्रकट होते ही अनन्तकालसे आच्छादित अनन्तशक्तियोका समूह स्वयमेव विकासको प्राप्त हो गया।।।।।

#### निरवधिभवभूमिनिम्नखातात् सरभसम्रुच्छितो महद्भिरोघैः। अयमतिविततस्तवाच्छवोधस्वरसभरः क्रुरुते समग्रपूरम्।।५॥

अन्वयार्थ—(निरविधमवमूमिनिम्नखातात्) जो अनन्तभवरूपी भूमिके निम्नगर्तसे (सरभसम्) बढे वेग सिहत (महिद्भ ओषे) बहुत भारी प्रवाहोके साथ (उच्छिलत) प्रकट हुआ है तथा (अतिवितत ) अत्यन्त विस्तृत है ऐसा (तव) आपका (अयम्) यह (अच्छबोधस्वरसभर) निर्मल ज्ञानके स्वरसका समूह (समग्रपूरम्) परिपूर्ण प्रवाहको (कुरुते) करता है।

भावार्थ—हे भगवन् । अनन्तभवोकी साधनाके अनन्तर जो आपके अत्यन्त विस्तृत केवल-ज्ञान प्रकट हुआ है वह समस्त पदार्थोंको जानता है और एक अखण्ड धारामे प्रवाहिस होता रहता है ॥५॥

निरवधि च दधासि निम्नमावं निरवधि च भ्रियसे विशुद्धनोधैः। निरवधि दधतस्तवोन्नतत्वं निरवधि स्वे[च]विभो विभाति बोधः॥६॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे भगवन् । आप (निरविध च) सीमातीत (निम्नभाव) गम्भीरताको (दघासि) धारण करते है तथा (विशुद्धबोधे) निर्मल ज्ञानके द्वारा (निरविध) अन्त रिहत रूपसे (भ्रियसे) भरे जाते है। साथ ही (निरविध) सीमातीत (उन्नतत्व) औदार्थको (दधत) धारण करने वाले (तव) आपका (बोध) ज्ञान (निरविध) निःसीम रूपसे (स्थे) अपने आपमे (विभाति) सुशोभित होता है।

भावार्थं—हे भगवन् । आप अनन्त गाम्भीयं गुणको धारण करते है। अनन्त निर्मल ज्ञानसे परिपूर्ण है। अनन्त उदारताको धारण करते हैं और आपका ज्ञान पर ज्ञेयोसे विमुख हो स्व ज्ञेयमे विलसित हो रहा है।।६॥

अयमनविधवोधनिर्भरः सन्ननविधरेव तथा विभो विभासि। स्वयमथ च मितप्रदेशपुद्धः प्रसमविपुष्टितवोधवैभवोऽसि।।।।

अन्वयार्थ—(तथा विभो) और है नाथ । (अयम्) यह आप (अनवधिबोधिनर्भर. सन्) अनन्त ज्ञानसे परिपूर्ण होते हुए (अनवधिरेव) अनन्त ही (विभासि) मालूम होते हैं (अथ च) और (स्वय) स्वय (मितप्रदेशपुञ्ज) परिमितप्रदेशसमूहसे युक्त होते हुए भी (प्रसभविपुञ्जितबोधवैभव) अत्यधिक एकत्रित ज्ञानके वैभवसे युक्त (असि) है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अवधिरहित अनन्त ज्ञानसे परिपूर्णं होते हुए स्वय भी अवधि-रहित-अनन्त है । और यद्यपि आप स्वय असख्यात प्रदेशी है तथापि आपमे अनन्तानन्तअविभाग-प्रतिच्छेदोंसे युक्त केवलज्ञान रूपी वैभव इकठ्ठा हुआ है ॥७॥

श्रितसहजतया समप्रकर्मक्षयजनिता न खलु स्खलन्ति भावाः। अनवरतमनन्तवीर्यगुप्तस्तव तत एव विभात्यनन्तबोधः॥८॥

अन्वयार्थं—(समग्रकमंक्षयजिनताः) समस्त कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुए (भावा) भाव (खलु) निश्चयसे (श्रितसहजतया) सहज-स्वभावका आश्रय छेनेसे जिस कारण (यतो) जिस कारण (न स्खलिन्त) नष्ट नही होते हैं (तत एव) उसी कारण (अनवरत) निरन्तर (अनन्तवीर्यगुप्तः) अनन्तवीर्यसे सुरक्षित (तव) आपका (अनन्तबोधः) अनन्त ज्ञान (विभाति) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । समस्त कर्मीके क्षयसे जो भाव प्रकट होते हैं वे कभी नष्ट नही होते। इसीलिये ज्ञानावरणकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेवाला आपका केवलज्ञान कभी नष्ट नही होता किन्तु अनन्तवीर्यसे सुरक्षित होता हुआ सदा सुशोभित रहता है।।८।।

दुगवगमगभीरमात्मतन्वं तव भरतः प्रविशक्किरर्थसार्थैः। निरवधिमहिमावगाहहीनैः पृथगचला क्रियते विहारसीमा।।९।। अन्वयार्थं हे जिनेन्द्र ! (दृगवगमगभीर) दर्शन और ज्ञानसे परिपूर्ण (आत्मतत्त्व) आत्मतत्त्वको (प्रविशद्भिः) प्रवेश करनेवाले किन्तु (अवगाहहीनैः) अवगाहसे रहित (अर्थसार्थैः) पदार्थोके समूहसे (भरतः) भरते हुए (तव) आपकी (निरविधमिहमा) अनन्तमाहात्म्यसे युक्त (अचला) अविनाशी (विहारसीमा) विहारकी सीमा (पृथक्) अन्य सब द्रव्योसे भिन्न (क्रियते) की जाती है।

भावार्थं—हे भगवन् । दर्शन ज्ञानस्वभावसे परिपूर्णं आत्मृतत्त्वकी ऐसी अद्भुत महिमा है कि अनन्तपदार्थोंका समूह प्रवेश करता है अर्थात् वह अनन्त पदार्थोंको अपने स्थानपर स्थित रहकर ही जानता है। इसके साथ विचित्रता यह है कि वे पदार्थ आपकी आत्मामे प्रवेश करनेपर भी अवगाहसे हीन रहते हैं अर्थात् उसमे स्थान नही पाते हैं इस प्रकार आपकी यह कीडा अनन्त-महिमासे युक्त है, अविनाशी है और सब द्रव्योसे भिन्न है। भाव यह है कि जिस प्रकार दर्पणमें पदार्थोंका प्रतिबिम्ब पडता है। परन्तु प्रतिबिम्ब पडने पर भी क्या पदार्थ दर्पणके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं? नही। पदार्थ अपने स्थानपर रहते हैं मात्र उनके सम्मुख स्थित होनेसे दर्पणका पदार्थाकार परिणमन हो जाता है परमार्थसे दर्पण, दर्पण रहता है और पदार्थ, पदार्थ रहते हैं इसी प्रकार ज्ञानगुणकी स्वच्छताके कारण पदार्थोंका प्रतिबिम्ब—को याकार विकल्प आत्मामें पडता है परन्तु इस विकल्पके पडने पर भी क्या पदार्थ आत्मामे प्रविष्ट हो जाते हैं? नही। पदार्थ पदार्थ ही रहते है और आत्मा आत्मा ही रहता है। ज्ञानको यस्वमावकी ऐसी ही अद्भुत महिमा है कि वे दोनो पृथक्-पृथक् रहकर भी अपृथक् के समान ज्ञान पडते हैं। ज्ञान को यका का यह स्वभाव अचल है—कभी नष्ट नही होता है और आत्माके सिवाय अन्य द्रव्योमे नही पाया ज्ञाता है अत उनसे पृथक् है।।९॥

#### निरविधनिजवीधसिन्धुमध्ये तव परितस्तरतीव देव विश्वम् । तिमिक्कलमिव सागरे स्वगात्रैः प्रविरचयन्निजसन्निवेशराजीः ॥१०॥

अन्वयार्थं—(देव) हे भगवन् । (सागरे) समुद्रमे (स्वगात्रे ) अपने शरीरके द्वारा (निज-सिन्नवेशराजी ) अपने सिन्नवेशकी रेखाओको (प्रविरचयत्)) रचने वाले (तिमिकुलिमव) मच्छोके समूहके समान (विश्व) यह लोक-अलोकका समूह (तव) आपके (निरविधिनिजबोधिसन्धुमध्ये) अनन्त आत्मज्ञानरूप समुद्रके बीचमे (परित ) चारो ओरसे (तरतीव) तैर्ता हुआ-सा जान पडता है।

भावार्थं — जिस प्रकार मगर-मच्छोका समूह समुद्रमे तैरता है और तैरते समय उसके शरीरके समर्थं से जलमे रेखाएँ भी बनती जाती हैं उसी प्रकार आपके अगाघ ज्ञानसागरमे यह समस्त विश्व तैर रहा है और उसकी विकल्पच्प रेखाएँ भी बनती जाती है परन्तु जिस प्रकार समुद्रके जलमे मगर-मच्छोके शरीरकी रेखाएँ स्थिर नहीं रहती उसी प्रकार विश्वकी विकल्पच्प रेखाएँ भी आपके ज्ञानमे स्थिर नहीं रहती। वीतराग विज्ञानकी ऐसी ही अद्भृत महिमा है कि वह जानता तो समस्त विश्वको है परन्तु किसी भी पदार्थके साथ उसका आत्मीयभाव नहीं होता।।१०।।

१ तज्जयित पर ज्योति सम समस्तैरनन्तपर्यायै । दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र ॥१॥—-पुरुषार्थसिद्धभूपाय ।

# प्रतिपद्मेतदेविमत्यनन्ता भ्रवनभरस्य विवेचयत्स्वशक्तीः। त्वद्वगमगरिम्ण्यनन्तमेतद्युगपदुदेति महाविकल्पजालम् ॥११॥

अन्वयार्थं—(एवम्) इस प्रकार जो (प्रतिपदम्) पद पद पर (भुवनभरस्य) समस्त ससारके सामने (इति) इस प्रकारको (अनन्ता स्वशक्ति) अपनी अनन्त शिवयोको (विवेचयत्) प्रकट कर रहा है ऐसा (एतत्) यह (अनन्त) अनन्त (महाविकल्पजाल) बहुत भारी विकल्पोका समूह (त्वत्अवगमगरिम्ण) आपके ज्ञानकी गरिमामे (युगपत्) एक साथ (उदेति) उदित हो रहा है— उत्पन्न हो रहा है।

भावार्थ—हे विभो । आपका ज्ञान अनन्तशक्तियोका भाण्डार है यह बात समस्त ससारके समक्ष प्रकट है ।।११॥

# विधिनियममयाद्भुतस्वभावात् स्वपरिवभागमतीवगाहमानः। निरविधमहिमाभिभूतविश्वं दधदपि बोधमुपैषि सङ्करंन।।१२॥

अन्वयार्थ—(विधिनियममयाद्भुतस्वभावात्) जो विधि और निषेधरूप अद्भुत स्वभावसे (स्वपरिवभागस्) निज और परके विभागको (अतीवगाहमान ) अतिशयरूपसे प्राप्त हो रहा है ऐसे आप (निरविधमिहमाभिभूतिवश्व) अपनी अनन्त मिहमासे विश्व समस्त लोकालोकको आक्रान्त करने वाले (बोध) ज्ञानको (द्धदिप) यद्यपि धारण करते है तो भी (सङ्कर) सङ्कर दोषको—ज्ञान और ज्ञेयके एकीभावको (न उपैषि) नही प्राप्त होते है।

भावार्थं—वस्तुका स्वभाव विधि और निषेधरूप हैं। स्वचतुष्ट्यकी अपेक्षा वस्तु विधिरूप हैं और परचतुष्ट्यकी अपेक्षा निषेधरूप हैं। 'ज्ञानमे ज्ञेय हैं' यह विधिपक्ष हैं और 'ज्ञानमे
ज्ञेय नहीं हैं' यह निषेधपक्ष है। 'ज्ञानमे ज्ञेयका विकल्प आता हैं' इस अपेक्षासे विधिपक्षकी सिद्धि होती है और 'ज्ञानमे ज्ञेयका प्रवेश नहीं आते हैं' इस अपेक्षासे निषेधपक्षकी सिद्धि होती है। जिस
प्रकार दर्पणमे पड़ा हुआ मयूरका प्रतिबिम्ब दर्पणसे भिन्न नहीं है उसी प्रकार ज्ञानमे आया हुआ
ज्ञेयका विकल्प ज्ञानसे भिन्न नहीं है इस प्रकार ज्ञान और ज्ञेयमे अमेद है परन्तु जब दर्पण
और सामने खड़े हुए मयूरकी अपेक्षा विचार करते हैं तब दर्पण जुदा है और मयूर जुदा है, ऐसा
प्रतीत होता है उसी प्रकार जब ज्ञान और उसमे आने वाले पदार्थकी अपेक्षा विचार करते हैं तब
ज्ञान और ज्ञेय पृथक्-पृथक् प्रतीत होते हैं। हे भगवन्। आपका ज्ञान अपनी अनन्त सामर्थ्यसे
समस्त पदार्थोंको जानता है अर्थात् वे समस्त पदार्थ विकल्पकी अपेक्षा आपके ज्ञानमे आते है तो
भी उनके साथ आपके ज्ञान अथवा गुण-गुणोको अभेद विवक्षासे आपमे सकर भाव प्राप्त नहीं होता
अर्थात् आप पदार्थरूप नहीं होते और पदार्थ आपरूप नहीं होते। आप सदा स्व-परके विभागको
धारण करते रहते हैं ॥१२॥

## उदयति न भिदा समानभावाद्भवति भिदैव समन्ततो विशेपैः। द्वयमिदमवलम्ब्य तेऽतिगाढ स्फुरति समक्षतयात्मवस्तुभावः॥१३॥

अन्वयार्थ—(समानभावात्) सामान्यकी अपेक्षा (भिदा) भेद (न उदयति) उदित नही होता और (विशेषे) विशेषोकी अपेक्षा (समन्तत ) सब ओरसे (भिदेव) भेद ही (भवति) होता है।

(ते) आपका (आत्मवस्तुभाव ) आत्मा नामक पदार्थं (अतिगाढ) अत्यन्त गाढ रूपसे (इद द्वयम्) इन भेद और अभेद दोनोका (अवलम्ब्य) आलम्बन लेकर (समक्षतया) प्रत्यक्ष रूपसे (स्फुरित) प्रकट हो रहा है-अनुभवमे आ रहा है।

भावार्थं—यहाँ अभेद और भेद इन दो विरोधी धर्मोंका एकत्र समन्वय करते हुए भगवान्का स्तवन किया जा रहा है। पदार्थं समान्य-विशेषात्मक अथवा द्रव्य-पर्यायात्मक है। सामान्यकी अपेक्षा पदार्थं में अभेद रहता है और विशेषपर्यायकी अपेक्षा भेद रहता है। हे भगवन् । आपका आत्मद्रव्य भी सामान्यविशेषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक होनेसे अभेद और भेदरूप है। इन दोनो विरोधी धर्मोंका अवलम्बन लेकर आपका आत्मा अन्यन्त सुशोभित हो रहा है।।१३॥

# इदमुदय(द)मनन्तशक्तिचक समुद्यरूपतया विगाहमानः। अनुभवसि सदाऽप्यनेकमेक तदुभयसिद्धमिम विभो स्वभावम्॥१४॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे स्वामिन् । (समुदयरूपतया)[समुदायरूपसे (उदयत्) प्रकट होनेवाले (इद) इस (अनन्तशक्तिचक्र) अनन्तशक्ति समूहको (विगाहमान ) अवगाहन करते हुए आप (सदापि) निरन्तर ही (अनेक एक) अनेक, एक और (तदुभयसिद्ध) उन दोनोसे सिद्ध (इम) इस (स्वभाव) स्वभावका सदा (अनुभविस) अनुभव करते हैं।

भावार्थ-यहाँ एकानेकके भङ्गसे भगवान्का स्तवन किया जा रहा है। हे भगवन्। आप उदयमे आने वाली अनन्त शक्तियोंके समूहमे अवगाहन करते हुए पदार्थंको एक, अनेक अथवा दोनो रूप ग्रहण करते हैं। सामान्यकी अपेक्षा वस्तु एक परन्तु पर्यायकी अपेक्षा अनेक है। क्रम विवक्षामे दोनो पृथक्-पृथक् हैं और युगपद् दोनोकी क्रमिक विवक्षामे एकानेकरूप हैं।।१४।।

# निरविधयटमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्यनन्तशक्तेः। अनुभवनमिहारमनः स्फुटं ते वरद यतोऽस्ति तद्प्यनन्तमेतत् ॥१५॥

अन्वयार्थ — (वरद) है उत्कृष्ट मोक्षपदके दायक । (यत ) जिस कारण (इह) इस जगत् में (ते) आपको (निरविधयमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्यनन्तशक्ते ) अविधरहितरूपसे—अनादि कालसे विद्यमान भावोकी सन्तितसे परिणमित होनेवाली अक्रमवर्ती—युगपत् अनन्त शिक्तयाँ जिसमे विद्यमान हैं ऐसे (आत्मन ) आत्मतत्त्वका (अनुभवन) अनुभव (स्फुट) स्पष्ट रूपसे हो रहा है (तत्) उस कारणसे (एतत् अनुभवनमिप) यह अनुभव भी (अनन्तस् अस्ति) अनन्त है।

भावार्थ—अनादिकालसे इस आत्मामे जो नाना प्रकारके भावोकी सन्तित उत्पन्न होती आ रही है उससे आत्माकी अनन्तशक्तियोका बोघ होता है और वे अनन्तशक्तियों भी क्रमवर्ती न होकर अक्रमवर्ती हैं—एक साथ आत्मामे विद्यमान हैं। यतश्च ऐसी आत्माका अनुभवन आपको स्पष्ट रूपसे हो रहा है अत आपका वह अनुभवन—ज्ञान भी अनन्त है। तात्पर्य यह है कि अनन्त-शक्तियोको साक्षात् जानने वाला आपका ज्ञान भी अनन्त ही है।।१५।।

प्रतिसमयलसद्विभृतिमानैः स्वपरिनिमित्तवशादनन्तमानैः। तव परिणमतः स्वभावश्वन्त्या स्फ्रुरित समक्षमिद्यात्मवैभवं तत् ॥१६॥ अन्वयार्थ—(स्वपरिनिमत्तवशात्) स्वपर निमित्तके वश (स्वभावशक्त्या) स्वभाव शिक्तसे (प्रतिसमयलसिद्धभूतिभावें) जिनकी विभूतिका भाव प्रतिसमय उल्लिसित हो रहा है ऐसे (अनन्त-भावें) अनन्तभावो रूप (परिणमत) परिणमन करने वाले (तव) आपेका (तत्) वह अद्वितीय (आत्मवेभव) आत्मसम्बन्धी वैभव (इह) इस जगत्में (समक्ष) प्रत्यक्षरूपसे (स्फुरित) प्रकट हो रहा है।

भावार्थं—पदार्थंका परिणमन करनेका स्वभाव है और वह परिणमन स्वपरिनिमत्तोंके द्वारा होता है। स्विनिमित्तसे अन्तरङ्ग कारण और परिनिमित्तसे बिहरङ्ग कारण अपेक्षित है। वह सभी द्रव्योंके परिणमनमे सहायक होता है। इस साधारण परिनिमित्तके अतिरिक्त जीवद्रव्य और पुद्गल-द्रव्य परस्पर भी एक दूसरेके निमित्त होते हैं अर्थात् जीवके निमित्तसे पुद्गलद्रव्यमे कर्मरूप परिणमन होता है। परिणमन करनेकी शक्ति सब द्रव्योंकी अपनी-अपनी निज की है निमित्तकारण मात्र सहायक होता है। हे भगवन्। आपकी आत्मामे प्रतिसमय जो अनन्त-भाव उल्लिसत हो रहे है वे स्व-पर कारणोसे उल्लिसत हो रहे है । वस्तुका स्वभाव हो ऐसा है। यद्यपि निमित्तका परिणमन निमित्तमे हो रहा है और वस्तुरूप उपादानका परिणमन वस्तुमे हो रहा है तथापि निमित्तके साथ अन्वयव्यितरेक होनेसे वस्तुका परिणमन निमित्तसापेक्ष होता है निमित्तनिरपेक्ष नही। आपका यह आत्म-वैभव प्रत्यक्ष ही अनुभवका विषय हो रहा है ॥१६॥

# इममचलमनाद्यनन्तमेकं समगुणपर्ययपूर्णमन्वयं स्वम् । स्वयमनुसरतिचदेकधातुस्तव पिबतीव परान्वयानशेपान् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(अचल) चलाचलसे रहित (अनाचनन्त) अनादि अनन्त (समगुणपर्ययपूर्ण) समस्त गुण और पर्यायोसे पूर्ण (एक) एक (इम) इस (स्व) स्वकीय (अन्वय) आत्मद्रव्यका (स्वय) (अनुसरतः) अनुसरण करने वाले (तव) आपकी (चिदेकधातु) चैतन्यरूप अद्वितीयधातु केवलज्ञान (अशोषान् परान्वयान्) समस्त परद्रव्योको (पिबतीव) मानो पी रहा है—जान रहा है ।

भावार्थ—समस्त कालोमे विद्यमान रहनेसे द्रव्यको अन्वय और क्रमवर्ती होनेसे पर्यायको व्यतिरेक कहते हैं। आपका जो स्वद्रव्य है वह अचल है—चलाचलसे रहित अविनाशी है, अनादि और अनन्त है, समस्त गुणो और पर्यायोसे पूर्ण है तथा एक है—स्वतन्त्र द्रव्य है। इस आत्मद्रव्यका निरन्तर आश्रय लेनेसे ही आपकी यह अरहन्त पर्याय प्रकट हुई है। इस अरहन्त पर्यायकी विशेषता यह है कि इसमे प्रकट होने वाली चैतन्यधातु—केवलज्ञान, स्वद्रव्यको तो जानता ही है—साथमे अन्य समस्त द्रव्योको भी मानो पी रहा है अर्थात् ज्ञेय बनाकर उन्हे अपने आपमे निगीर्ण कर रहा है।।१७।।

## अतिनिशितमनंशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातदन्त्यभेदात् । प्रतिपदमतिदारयत् समग्रं जगदिदमेतदुदेति ते विदस्त्रम् ॥१८॥

अन्वयार्थं — जो (अतिनिशित) अत्यन्त तीक्ष्ण है तथा (अनशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तर) अखण्ड मूलसत्ता आदिसे परिपूर्ण (इद समग्रं जगत्) इस समस्त ससारको (आतदन्त्यभेदात्) उसके

(ते) आपका (आत्मवस्तुभाव ) आत्मा नामक पदार्थ (अतिगाढ) अत्यन्त गाढ रूपसे (इदं द्वयस्) इन भेद और अभेद दोनोका (अवलम्ब्य) आलम्बन लेकर (समक्षतया) प्रत्यक्ष रूपसे (स्फुरित) प्रकट हो रहा है-अनुभवमे आ रहा है।

भावार्थं—यहाँ अभेद और भेद इन दो विरोधी धर्मोंका एकत्र समन्वय करते हुए भगवान्का स्तवन िकया जा रहा है। पदार्थं समान्य-विशेषात्मक अथवा द्रव्य-पर्यायात्मक है। सामान्यकी अपेक्षा पदार्थमे अभेद रहता है और विशेषपर्यायकी अपेक्षा भेद रहता है। हे भगवन्। आपका आत्मद्रव्य भी सामान्यविशेषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक होनेसे अभेद और भेदरूप है। इन दोनो विरोधी धर्मोंका अवलम्बन लेकर आपका आत्मा अन्यन्त सुशोभित हो रहा है।।१३॥

#### इद्युद्य(द)मनन्तशक्तिचक समुद्यरूपतया विगाहमानः। अनुभवसि सदाऽप्यनेकमेकं तदुभयसिद्धमिम विभो स्वभावम्।।१४॥

अन्वयार्थं—(विमो) हे स्वामिन् । (समुदयरूपतया) समुदायरूपसे (उदयत्) प्रकट होनेवाले (इद) इस (अनन्तर्शक्तिचक्र) अनन्तर्शक्ति समूहको (विगाहमान ) अवगाहन करते हुए आप (सदापि) निरन्तर ही (अनेक एक) अनेक, एक और (तदुभयसिद्ध) उन दोनोंसे सिद्ध (इम) इस (स्वभाव) स्वभावका सदा (अनुभवसि) अनुभव करते हैं।

भावार्थ—यहाँ एकानेकके भङ्गसे भगवान्का स्तवन किया जा रहा है। हे भगवन् । आप उदयमे आने वाली अनन्त शक्तियोंके समूहमे अवगाहन करते हुए पदार्थको एक, अनेक अथवा दोनो रूप ग्रहण करते हैं। सामान्यकी अपेक्षा वस्तु एक परन्तु पर्यायकी अपेक्षा अनेक है। क्रम विवक्षामे दोनो पृथक्-पृथक् है और युगपद् दोनोको क्रमिक विवक्षामे एकानेकरूप हैं॥१४॥

#### निरविध्यटमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्यनन्तशक्तेः। अनुभवनमिद्यात्मनः स्फुटं ते वरद यतोऽस्ति तद्प्यनन्तमेतत्॥१५॥

अन्वयार्थ — (वरद) हे उत्कृष्ट मोक्षपदके दायक । (यत ) जिस कारण (इह) इस जगत् में (ते) आपको (निरविध्वटमानभावधारापरिणमिताक्रमवर्त्यंनन्तशक्ते ) अविधरिहतरूपसे—अनादि कालसे विद्यमान भावोकी सन्तितिसे परिणमित होनेवाली अक्रमवर्ती — युगपत् अनन्त शिक्तयाँ जिसमे विद्यमान हैं ऐसे (आत्मन ) आत्मतत्त्वका (अनुभवन) अनुभव (स्फुटं) स्पष्ट रूपसे हो रहा है (तत्) उस कारणसे (एतत् अनुभवनमिप) यह अनुभव भी (अनन्तस् अस्ति) अनन्त है।

भावार्थ—अनादिकालसे इस आत्मामे जो नाना प्रकारके भावोकी सन्तित उत्पन्न होती आ रही है उससे आत्माकी अनन्तशक्तियोका बोघ होता है और वे अनन्तशक्तियों भी क्रमवर्ती न होकर अक्रमवर्ती हैं—एक साथ आत्मामे विद्यमान है। यतश्च ऐसी आत्माका अनुभवन आपको स्पष्ट रूपसे हो रहा है अत आपका वह अनुभवन—ज्ञान भी अनन्त है। तात्पर्य यह है कि अनन्त-शक्तियोको साक्षात् जानने वाला आपका ज्ञान भी अनन्त ही है।।१५।।

प्रतिसमयलसिक् भृतिमानैः स्वपरिनिमित्तवशादनन्तभानैः। तव परिणमतः स्वभावश्वन्त्या स्फ्रुरित समक्षमिहात्मवैभव तत् ॥१६॥

ŗ

अन्वयार्थ—(स्वपरिनिमित्तवशात्) स्वपर निमित्तके वश (स्वभावशक्त्या) स्वभाव शिक्तसे (प्रतिसमयलसिंद्वभूतिभावें) जिनकी विभूतिका भाव प्रतिसमय उल्लिसित हो रहा है ऐसे (अनन्त-भावें) अनन्तभावो रूप (परिणमतः) परिणमन करने वाले (तव) आपेका (तत्) वह अद्वितीय (आत्मवेभव) आत्मसम्बन्धो वेभव (इह) इस जगत्में (समक्ष) प्रत्यक्षरूपसे (स्फुरित) प्रकट हो रहा है।

भावार्यं—पदार्थका परिणमन करनेका स्वभाव है और वह परिणमन स्वपरिनिमित्तोंके द्वारा होता है। स्विनिमित्तसे अन्तरङ्ग कारण और परिनिमित्तसे बिहरङ्ग कारण अपेक्षित है। वह सभी द्रव्योंके परिणमनमे सहायक होता है। इस साधारण परिनिमित्तके अतिरिक्त जीवद्रव्य और पुद्गल्द्रव्य परस्पर भी एक दूसरेके निमित्त होते है अर्थात् जीवके निमित्तसे पुद्गलद्रव्यमे कर्मरूप परिणमन होता है। परिणमन करनेकी शक्ति सब द्रव्योंकी अपनी-अपनी निज की है निमित्तकारण मात्र सहायक होता है। है भगवन् । आपकी आत्मामे प्रतिसमय जो अनन्त-भाव उल्लिसत हो रहे है वे स्व-पर कारणोसे उल्लिसत हो रहे है । वस्तुका स्वभाव हो ऐसा है। यद्यपि निमित्तका परिणमन निमित्तमे हो रहा है और वस्तुरूप उपादानका परिणमन वस्तुमे हो रहा है तथापि निमित्तके साथ अन्वयव्यितरेक होनेसे वस्तुका परिणमन निमित्तसापेक्ष होता है निमित्तनिरपेक्ष नही। आपका यह आत्म-वैभव प्रत्यक्ष ही अनुभवका विषय हो रहा है ॥१६॥

# इममचलमनाद्यनन्तमेकं समगुणपर्ययपूर्णमन्वयं स्वम् । स्वयमनुसरतिक्वदेकथातुस्तव पिबतीव परान्वयानशेषान् ॥१७॥

अन्वयार्थं—(अचल) चलाचलसे रहित (अनाद्यनन्त) अनादि अनन्त (समगुणपर्ययपूणं) समस्त गुण और पर्यायोसे पूणं (एक) एक (इम) इस (स्व) स्वकीय (अन्वय) आत्मद्रव्यका (स्वय) (अनुसरत) अनुसरण करने वाले (तव) आपकी (चिदेकघातु) चैतन्यरूप अद्वितीयधातु केवलज्ञान (अशेषान् परान्वयान्) समस्त परद्रव्योको (पिबतीव) मानो पी रहा है—जान रहा है।

भावार्थ—समस्त कालोमे विद्यमान रहनेसे द्रव्यको अन्वय और क्रमवर्ती होनेसे पर्यायको व्यतिरेक कहते हैं। आपका जो स्वद्रव्य है वह अचल है—चलाचलसे रहित अविनाशी है, अनादि और अनन्त है, समस्त गुणो और पर्यायोसे पूर्ण है तथा एक है—स्वतन्त्र द्रव्य है। इस आत्मद्रव्यका निरन्तर आश्रय लेनेसे ही आपकी यह अरहन्त पर्याय प्रकट हुई है। इस अरहन्त पर्यायकी विशेषता यह है कि इसमे प्रकट होने वाली चैतन्यधातु—केवलज्ञान, स्वद्रव्यको तो जानता ही है—साथमे अन्य समस्त द्रव्योको भी मानो पी रहा है अर्थात् ज्ञेय बनाकर उन्हे अपने आपमे निगीण कर रहा है।।१७।।

#### अतिनिशितमनंशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तरमातदन्त्यभेदात् । प्रतिपदमतिदारयत् समग्रं जगदिदमेतदुदेति ते विदस्त्रम् ॥१८॥

अन्वयार्थ—जो (अतिनिश्चित) अत्यन्त तीक्ष्ण है तथा (अनंशमूलसत्ताप्रभृतिनिरन्तर) अखण्ड मूलसत्ता आदिसे परिपूर्णं (इद समग्र जगत्) इस समस्त संसारको (आतदन्त्यभेदात्) उसके

अन्तिमभेद पर्यन्त (प्रतिपदं) पद-पद पर (अतिदारयत्) अत्यन्त विदीर्ण करता है—खण्ड-खण्ड कर जानता है ऐसा (ते) 'आपका (एतत्) यह (विदस्त्रम्) ज्ञानरूपी अस्त्र (उदेति) उदित हुआ है।

भावार्थ है भगवन् । आपका ज्ञानरूपी शस्त्र इतना तीच्ण है कि वह इस अखण्ड ससारको उसके अन्तिमभेद तक खण्ड खण्ड कर देता है। तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान अत्यन्त सूच्मग्राही है।।१८।।

#### विघटितघटितानि तुल्यकालं तव विदतः सकलार्थमण्डलानि । अवयवसमुदायवोधलक्ष्मीरखिलतमा सममेव निर्विभाति ॥१९॥

अन्वयार्थ—(विघटितघटितानि) खण्ड-खण्ड अवस्थाको प्राप्त तथा सयुक्त दशासे मुक्त (सकलार्थमण्डलानि) समस्त पदार्थोंके समूहको (तुल्यकाल) एक साथ (विदित ) जानने वाले (तव) आपकी (अखिलतमा) सपूर्ण (अवयवसमुदायबोधलक्ष्मी ) अवयव और समुदायको जानने वाली ज्ञानलक्ष्मी (सममेव) एक ही साथ (निविभाति) अत्यन्त सुशोभित हो रही है।

भावार्थ — ससारके समस्त पदार्थ अपने अपने प्रदेशोकी अपेक्षा विघटित हैं — विखरे हुए है और अवयवीकी अपेक्षा घटित हैं — मिले हुए है। उन समस्त पदार्थोंको आप एक साथ जानते हैं अर्थात् पदार्थोंके अखण्डरूपको तो जानते ही है उनके एक एक प्रदेशको भी जानते है इस प्रकार आपकी ज्ञानलक्ष्मी अवयव और समुदाय दोनोको एक साथ जानने वाली है ॥१९॥

#### जडमजडिमद चिदेकमावं तव नयतो निजशुद्धवोधधाम्ना। प्रकटयति तवैव बोधधाम प्रसमिमहान्तरमेतयोः सुदूरम्॥२०॥

अन्वयार्थं—(निजशुद्धबोधधाम्ना) अपने शुद्धज्ञानके तेजसे (इद) इस (जडमजड) चेतन अचेतन जगत्को (चिदेकभाव नयत ) एक चैतन्यभावको प्राप्त कराने वाले (तवैव) आपका ही (बोधधाम) ज्ञानरूपी तेज (इह) इस ससारमे (प्रसभ) बलपूर्वक (एतयो ) इन चेतन अचेतनके (सुदूरं) बहुत भारी (अन्तर) अन्तर को (प्रकटयित) प्रकट करता है।

भावार्थ — ससारके समस्त पदार्थ, चेतन और अचेतनके भेदसे दो भागोमे विभक्त है। अपने शुद्धज्ञानके द्वारा जब आप उन्हें जानते हैं तब अन्तर्ज्ञेय बन कर वे आपके ज्ञानमें आते हैं। इस अन्तर्ज्ञेय की अपेक्षा यद्यपि सब पदार्थ एक चैतन्यभाव को प्राप्त हो रहे हैं तथापि आपका ज्ञान उन दोनोके महान् अन्तर को प्रकट करता है। वह बतलाता है कि बह्जिंय की अपेक्षा पदार्थ चेतन और अचेतनके भेदसे दो प्रकारके हैं परन्तु अन्तर्ज्ञेय की अपेक्षा सब चेतन ही है। जिस प्रकार दर्पणमे पड़ा हुआ मयूरादिका प्रतिबिम्ब परमार्थसे दर्पण का ही परिणमन है उसी प्रकार आपके ज्ञानमे आया हुआ चेतन अचेतन ज्ञेयोका समूह परमार्थसे ज्ञानका ही परिणमन है। यतश्च ज्ञान चेतनरूप है अतः उसमे आये हुए अन्तर्ज्ञेय भी चेतनरूप हैं। वस्तु स्वरूपकी अपेक्षा चेतन और अचेतन दोनो द्रव्य पृथक्-पृथक् हैं अत इनमे महान् अन्तर है। हे प्रभो। इसे आपका ज्ञान ही प्रकट कर रहा है।।२०॥

तव सहजविभाभरेण विश्वं वरद विभात्यविभामयं स्वभावात्। स्निपतमपि महोमिरुष्णरश्मेस्तव विरहे भ्रुवनं न किञ्चिदेव॥२१॥ अन्वयार्थ—(वरद) हे वरदायक (स्वभावात्) स्वभावसे (अविभामय) अप्रकाशमय (विश्व) जगत् (तव) आपके (सहजविभावरेण) स्वाभाविक ज्ञानके समूहसे (विभाति) प्रकाशित हो रहा है सो ठीक ही है क्योंकि (उष्णरक्मे) सूयके (महोभि) तेजसे (स्निपतमिप) नहलाये जाने पर भी—प्रकाशित होनेपर भी (भुवन) जगत् (तव विरहे) आपके अभावमे (न किञ्चिदेव स्निपत) कुछ भी प्रकाशित नहीं होता है।

भावार्थ—यहाँ भगवान्के स्वाभाविक ज्ञानप्रकाश का वर्णन करते हुए कहा गया है कि हे मनोवाञ्छितफलको देनेवाले जिनेन्द्र । यह अप्रकाशमय विश्व आपकी स्वाभाविक विभा—ज्ञान-ज्योतिसे ही विभासित हो रहा है। इसमे दृष्टान्त दिया है कि यह जगत् सूर्यके तेजसे प्रकाशित होनेपर भी अप्रकाशितके ही समान है। भावार्थ यह है कि आपका तेज सूर्यके तेजसे विलक्षण है।।२१॥

# स्पृशदिप परमोद्गमेन विश्वं वरद परस्य न तेऽस्ति बोधधाम । धवलयदिप सौधमिद्धधार धवलगृहस्य सुधाम्बु न स्वमावः ॥२२॥

अन्वयार्थ—(वरद) हे इच्छितपदार्थके देनेवाले जिनेन्द्र । (ते) आपका (बोधधाम) ज्ञानरूपी तेज (परमोद्गमेन) अपनी उत्कृष्ट सामर्थ्यसे (विश्व) समस्त विश्वका (स्पृशदिप) स्पर्श करता हुआ भी—उसे जानता हुआ भी (परस्य) अन्यका—विश्वका (न अस्ति) नहीं है जैसे (इद्धधार) उज्ज्वल धारासे युक्त (सुधाम्बु) चूना का पानी (सौध) भवनको (धवलयदिप) धवल करता हुआ भी (धवलगृहस्य) धवल महल—श्वेतभवन का (स्वभाव न) स्वभाव नहीं होता।

भावार्थं — जिस प्रकार करुई मकान को सफेद करती हुई भी मकानसे भिन्न रहती है, मकानका स्वभाव नहीं बन जाती उसी प्रकार आपका ज्ञान अपनी उत्कृष्ट सामर्थ्यसे यद्यपि पर पदार्थों को जानता है तथापि उनसे भिन्न रहता है परपदार्थक्ष्प नहीं होता। यहाँ ज्ञान और ज्ञेयके पृथक्त्वभावका वर्णन किया गया है ॥२२॥

#### परिणतसकलात्मशक्तिसारः स्वरसभरेण जगत्त्रयस्य सिक्तः। तव जिन जरठौपयोगकन्दः श्रयति बहुनि समं रसान्तराणि॥२३॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (परिणतसकलात्मशक्तिसार) जिसकी अपनी समस्त शक्तियोका सार परिणत हुआ है—पूर्णताको प्राप्त हुआ है तथा जो (स्वरसभरेण) आत्मरसके समूहसे (सिक्त) सीचा गया है—आत्मस्वभावसे परिपूर्ण है ऐसा (तव) आपका (जरठोपयोगकन्द) उपयोगरूपी पुराना कन्द (जगत्त्रयस्य) तीनो जगत्के (बहूनि) बहुसख्यक (रसान्तराणि) अन्य रसो को (सम) एकसाथ (श्रयति) ग्रहण करता है।

भावार्थ—जिस प्रकार भूमिमे पडा हुआ पुराना जमीकन्द, पानीसे सीचा जानेपर समीप-वर्ती मिट्टी पानी आदि अन्य पदार्थोंको अपना बनाकर अङ्कृरित हो उठता है उसी प्रकार आपका पुरातन—पूर्ववर्ती—ज्ञानोपयोग भी अपनी ज्ञातृत्वशक्तिके कारण तीनो लोकोंके अन्यपदार्थी को

१ शुद्धद्रव्यस्वरसभवनात्कि स्वभावस्य शेषमन्यद्रव्य भवति यदि वा तस्य कि स्यात्स्वभाव । ज्योत्स्नारूप स्नपयति भूवं नैव तस्यास्ति भूमिर्ज्ञान ज्ञेय कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥२१६॥

एक साथ ग्रहण करता है अर्थात् उन्हे अपने आपमे प्रतिबिम्बित कर अन्तज्ञ परिणमा लेता है ॥२३॥

त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि स्फूटमहिमा परमान अयिमह तव सविदेककोणो(ण)कलयित कीटमणेः किलाहि

अन्वयार्थं → (स्फुटमहिमा) जिसकी महिमा अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकाः (परमागमप्रकाश) परमागमरूप प्रकाश (इह) इस जगत्मे (त्रिसमयजगरे तीनकाल और तीनलोकके पदार्थोंको प्रकट करनेके लिये अद्वितीय दीपक स्व आपके (सिवदेककोणे) केवलज्ञानके एक कोनेमे (अद्वि) दिनमे (कीटमणे) लीलाको (कलयित) प्राप्त हो रहा है।

भावार्थं — जिस प्रकार दिनके समय जुगनू निष्प्रभ रहता है उसी प्रका कावभासी केवलज्ञानके सामने श्रुतज्ञानका प्रकाश निष्प्रभ है। यद्यपि श्रुतज्ञानक है तथापि वह परोक्ष और सान्त होनेके कारण प्रत्यक्ष और अनन्त केवलज्ञानके ही रहता है।।२४।।

निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसमविकाशवि स(श)कटां क्रमेण अविकलविलसत्कलौधशाली वरद विशाशु ममैकवित् स्फुलिङ्गाम्

अन्वयार्थ—(वरद) हे वरदायक भगवन् । (अविकलविलसत्कलीघशाली) सित होने वाली कलाओके समूहसे सुशोभित (एकवित्) अद्वितीय केवलज्ञान (मम) मेरी उस (स्फुलिङ्गाम्) श्रुतज्ञानरूप चिनगारीमे (क्रमेण) क्रमसे (विश) प् (निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशविशकटा) निज गौरवके निरन्तर अवपीड़ा पूर्वक होने वाले विकाशसे विशाल है।

भावार्य—यहाँ स्तुतिकर्त्ता आचार्य जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हैं कि है वर आपका केवलज्ञान परिपूर्ण कलाओं समूहसे सुशोमित है और मेरा श्रुतज्ञान विनगारी (आगके तिलगा) के समान है। फिर भी मेरा श्रुतज्ञान आत्मज्ञानके ग विकाशके सम्मुख हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि केवलज्ञान शीघ्र ही मेरे श्रुतज्ञान मे प्रवेश करे अर्थात् मेरा श्रुतज्ञान केवलज्ञानक्ष्य पर्यायसे युक्त हो जावे। यह क्योंकि श्रोणीमे आरूढ हुआ क्षपक जैसे-जैसे मोहजन्य कालिमाको दूर करता जाता उसका श्रुतज्ञान सराग दशासे वीतराग दशाको प्राप्त होता जाता है। यहाँ तक स्थानमे उसका श्रुतज्ञान पूर्णरूपसे वीतराग हो जाता है और अन्तर्मुहूर्तके भीतर ज्ञानके रूपमे परिवर्तित हो जाता है।।२५॥

१ 'वे बालच् बकटची' इति सूत्रेण वे बाद्धटच् प्रत्यय । विशाला विशाद्धटा इति पर्यायवा।

#### ( १७)

# प्रहर्षिणी छन्दः

वस्तृनां विधिनियमोभयस्वभावादेकांशे परिणतशक्तयः स्खलन्तः। तत्त्वार्थे वरद वदन्त्यनुग्रहात्ते स्याद्वादप्रसभसमर्थनेन शब्दाः॥१॥

अन्वयार्थं—(वरद) हे वरदायक । (परिणतशक्तय) अभिधाशक्तिसे सम्पन्त (शब्दा) शब्द (वस्तूना) जीवाजीवादिपदार्थोके (विधिनियमोभयस्वभावात्) विधि और निपेध—दोनो स्वभावरूप होनेसे (एकाशे) विधि या निषेधरूप एक अशमे (स्खलन्त) स्खलित होते हुए (ते) आपके (अनुग्रहात्) अनुग्रहसे (स्याद्वादप्रसभसमर्थनेन) स्याद्वादके प्रवल समर्थनके द्वारा (तत्त्वार्थं) वस्तुस्वरूपको (वदन्ति) कहते है।

भावार्थ—संसारके प्रत्येक पदार्थं विधि और निषेध—दोनो स्वभावोंसे युवत है अर्थात् स्वकीय चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति आदि विधिक्षप हैं और परचतुष्टयकी अपेक्षा निपेध आदि नास्तिक्षप हैं। इधर वस्तुका स्वभाव ऐसा है उधर उसका कथन करनेवाले शब्द अभिधाशिवतके कारण नियन्त्रित होनेसे दो विरोधी धर्मोंमे से एकको कह-कर क्षीणशक्ति हो जाते है—दूसरे धर्मको कहनेकी उनमे सामर्थ्य नही रहती। एक अशके कहनेसे वस्तुका पूर्णस्वक्ष्प कथनमे नही आ पाता। इस स्थितिमे हे भगवन्। आपके अनुग्रहसे स्याद्वादका—कथिचत्वादका आविर्भाव हुआ। उसके प्रवल समर्थनसे शब्द दोनो स्वभावोंसे युक्त तत्त्वार्थका प्रतिपादन करनेमे समर्थ होते है। स्याद्वादका समर्थन प्राप्त कर ही शब्द, यह कहनेमे समर्थ होते हैं कि अमुक अपेक्षासे पदार्थ अस्तिक्ष्प है और अमुक अपेक्षासे नास्तिक्ष्प है।।१॥

आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्यः शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्परः सन्। प्रत्यक्षरफुरदिदमेवग्रुच्चनीच नीत्वास्तं त्रिभ्रुवनमात्मनास्तमेति॥२॥

अन्वयार्थ—(अनिवारितात्मवाच्य) निर्वाध आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा (आत्मेति ध्विन) आत्मा यह शब्द (शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन्) शुद्ध आत्मस्वभावको प्रकट करनेमे तत्पर होता हुआ (प्रत्यक्षस्फुरत्) प्रत्यक्षरूपसे स्फुरित होनेवाले (एवम्) इमी प्रकारके (उच्मनीच) ऊँचे-नीचे (इद त्रिभुवन) इस त्रिलोकको (अस्त नीत्वा) अस्तको प्राप्त कराकर (आत्मना) अपने आपके द्वारा (अस्तम् एति) अस्तको प्राप्त होता है ॥२॥

तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयैव स्यात्काराश्रयणगुणाहिधानशक्तिम् । सापेक्षां प्रविद्धता निपेधशक्तिर्दत्तासां स्वरमभरेण वन्गतीह ॥३॥ एक साथ ग्रहण करता है अर्थात् उन्हे अपने आपमे प्रतिविम्बित कर अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानरूप परिणमा लेता है ।।२३।।

> त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि स्फूटमहिमा परमागमप्रकाशः। अयमिह तव संविदेककोणो(णे)कलयति कीटमणेः किलाह्वि लीलाम् ॥२४॥

अन्वयार्थं → (स्फुटमहिमा) जिसकी महिमा अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट है ऐसा (अय) यह (परमागमप्रकाश) परमागमरूप प्रकाश (इह) इस जगत्मे (त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि 'सन्') तीनकाल और तीनलोकके पदार्थोंको प्रकट करनेके लिये अद्वितीय दीपक होता हुआ भी (तव) आपके (सिवदेककोणे) केवलज्ञानके एक कोनेमे (अह्नि) दिनमे (कीटमणे) जुगनूकी (लीला) लीलाको (कलयित) प्राप्त हो रहा है।

भावार्थ-जिस प्रकार दिनके समय जुगनू निष्प्रभ रहता है उसी प्रकार आपके लोकालो-कावभासी केवलज्ञानके सामने श्रुतज्ञानका प्रकाश निष्प्रभ है। यद्यपि श्रुतज्ञानका विषय भी बहुत है तथापि वह परोक्ष और सान्त होनेके कारण प्रत्यक्ष और अनन्त केवलज्ञानके सामने गौरवहीन ही रहता है। । २४।।

निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशिव स(श)कटां क्रमेण। अविकलविलसत्कलीपशाली वरद विशाशु ममैकवित् स्फुलिङ्गाम्।।२५॥

अन्वयार्थ—(वरद) हे वरदायक भगवन् । (अविकलविलसत्कलीवशाली) पूर्णंरूपसे विलिस्ति होने वाली कलाओं समूहसे सुशोभित (एकवित्) अद्वितीय केवलज्ञान (आशु) शीघ्र ही (मम) मेरी उस (स्फुलिङ्गाम्) श्रुतज्ञानरूप चिनगारीमे (क्रमेण) क्रमसे (विश) प्रवेश करे जो कि (निजगरिमनिरन्तरावपीडप्रसभविकाशविशकटा) निज गौरवके निरन्तर अवपीडन—दबावसे हठ-पूर्वंक होने वाले विकाशसे विशाल है।

भावार्थ — यहाँ स्तुतिकत्तां आचार्यं जिनेन्द्रसे प्रार्थना करते हैं कि हे वरदायक भगवन् । आपका केवलज्ञान परिपूर्ण कलाओं के समूहसे सुशोभित है और मेरा श्रुतज्ञान उसके समक्ष एक चिनगारी (आगके तिलगा) के समान है। फिर भी मेरा श्रुतज्ञान आत्मज्ञानके गौरवसे निरन्तर विकाशके सम्मुख हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि केवलज्ञान शीघ्र ही मेरे श्रुतज्ञानरूपी चिनगारी में प्रवेश करे अर्थात् मेरा श्रुतज्ञान केवलज्ञानरूप पर्यायसे युक्त हो जावे। यह उचित भी है क्योंकि श्रेणीमे आरूढ हुआ क्षपक जैसे-जैसे मोहजन्य कालिमाको दूर करता जाता है वैसे-वेसे ही उसका श्रुतज्ञान सराग दशासे वीतराग दशाको प्राप्त होता जाता है। यहाँ तक कि बारहवें गुण स्थानमे उसका श्रुतज्ञान पूर्णरूपसे वीतराग हो जाता है और अन्तर्मुहूर्तके भीतर नियमसे केवल-ज्ञानके रूपमे परिवर्तित हो जाता है।।२५॥

<sup>&#</sup>x27;वे शालच् शकटची' इति सुत्रेण वे' शस्त्रुटच् प्रत्यय । विशाला विशस्त्रटा इति पर्यायवाचिनौ शन्दौ ।

( 29 )

# प्रहर्षिणी छन्दः

वस्तृनां विधिनियमोभयस्वभावादेकांशे परिणतशक्तयः स्खलन्तः। तत्त्वार्थं वरद वदन्त्यनुग्रहात्ते स्याद्वादप्रसभसमर्थनेन शब्दाः॥१॥

अन्वयार्थं—(वरद) हे वरदायक ! (परिणतशक्तय) अभिधाशिक्तसे सम्पन्न (शब्दा) शब्द (वस्तूना) जीवाजीवादिपदार्थींके (विधिनियमोभयस्वभावात्) विधि और निषेध—दोनो स्वभावरूप होनेसे (एकाशे) विधि या निषेधरूप एक अशमे (स्खलन्त) स्खलित होते हुए (ते) आपके (अनुग्रहात्) अनुग्रहसे (स्याद्वादप्रसभसमर्थनेन) स्याद्वादके प्रबल समर्थनके द्वारा (तत्त्वार्थं) वस्तुस्वरूपको (वदन्ति) कहते है।

भावार्थ—ससारके प्रत्येक पदार्थ विधि और निषेध—दोनो स्वभावोंसे युक्त है अर्थात् स्वकीय चतुष्टयकी अपेक्षा अस्ति आदि विधि एक है और परचतुष्टयकी अपेक्षा निषेध आदि नास्तिरूप है। इधर वस्तुका स्वभाव ऐसा है उधर उसका कथन करनेवाले शब्द अभिधाशिक्ति कारण नियन्त्रित होनेसे दो विरोधी धर्मोंमे से एकको कह-कर क्षीणशिक्त हो जाते हैं—दूसरे धर्मको कहनेकी उनमे सामर्थ्य नही रहती। एक अशके कहनेसे वस्तुका पूर्णस्वरूप कथनमे नही आ पाता। इस स्थितिमे हे भगवन्! आपके अनुग्रहसे स्याद्वादका—कथिन्त्रवादका आविर्भाव हुआ। उसके प्रबल समर्थनसे शब्द दोनो स्वभावोसे युक्त तत्त्वार्थका प्रतिपादन करनेमे समर्थ होते है। स्याद्वादका समर्थन प्राप्त कर ही शब्द, यह कहनेमे समर्थ होते हैं कि अमुक अपेक्षासे पदार्थ अस्तिरूप है और अमुक अपेक्षासे नास्तिरूप है।।१॥

आत्मेति ध्वनिरनिवारितात्मवाच्यः शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्परः सन्। प्रत्यक्षस्फुरदिदमेवग्रुच्चनीच नीत्वास्त त्रिश्चवनमात्मनास्तमेति।।२॥

अन्वयार्थ—(अनिवारितात्मवाच्य) निर्वाध आत्मा ही जिसका वाच्य है ऐसा (आत्मेति ध्विन ) आत्मा यह शब्द (शुद्धात्मप्रकृतिविधानतत्पर सन्) शुद्ध आत्मस्वभावको प्रकट करनेमे तत्पर होता हुआ (प्रत्यक्षस्फुरत्) प्रत्यक्षरूपसे त्स्फुरित होनेवाले (एवम्) इसी प्रकारके (उच्म्निच) ऊँचै-नीचे (इद त्रिभुवन) इस त्रिलोकको (अस्त नीत्वा) अस्तको प्राप्त कराकर (आत्मना) अपने आपके द्वारा (अस्तम् एति) अस्तको प्राप्त होता है ॥२॥

तस्यास्तगमनमनिच्छता त्वयैव स्यात्काराश्रयणगुणादिधानशक्तिम्। सापेक्षां प्रविद्धता निपेधशक्तिर्दत्तासौ स्वरसभरेण वल्गतीह।।३॥ अन्तयार्थ — जो (तस्य) उस आत्माके (अस्तगमन) अस्तभाव — निषेघपक्षकी (अनिच्छता) इच्छा नहीं करते हैं तथा (स्यात्काराश्रयणगुणात्) स्याद्वादके आश्रयसे समृत्पन्न गुणसे (सापेक्षा) अपेक्षा सहित (विधानशक्ति) विधि शक्तिको (प्रविद्यवता) करते हैं ऐसे (त्वयैव) आपके द्वारा ही (असौ) यह (निषेधशक्ति) निषधशक्ति (दत्ता) दी गई है और वह निषधशक्ति (इह) जगत्मे (स्वरसभरेण) स्वकीय महिमासे (वलाति) क्रियाशील है।

भावार्यं — हे भगवन् । आपको आत्माका नास्तित्व इष्ट नही है अत आपने स्याद्वादका आश्रय लेकर कहा है कि आत्मा अस्ति और नास्ति — उभयरूप है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिरूप है। जिस प्रकार अस्तिपक्षको सूचित करनेवाली विधि-शक्ति स्वरससमूह — स्वकीय महिमासे क्रियाशील है उसी प्रकार नास्तिपक्षको सूचित करनेवाली निषेधशक्ति भी स्वरससमूहसे क्रियाशील है।।३॥

#### तद्योगाद् विधिमधुराक्षर ब्रुवाणा अप्येते कटुककठोरमारटन्ति । स्वस्यास्तगमनभयान्निषेधमुच्चैः स्वाकृतादवचनमेव घोषयन्तः ॥४॥

अन्वयार्थ—(तद्योगात्) उस निषेध शक्तिके योगसे (एते) ये शब्द (विधिमघुराक्षर) विधि-पक्षके मिष्ट अक्षरोको (बुवाणा अपि) कहते हुए भी (स्वस्य) अपने आपके (अस्तगमनभयात्) नष्ट होनेके भयसे (अवचनमेव) चुपचाप ही (स्वाकूतात्) अपनी चेष्टामात्रसे (निषेधं) निषेधपक्षकी (उच्चे.) उच्च (घोषयन्त ) घोषणा करते हुए (कटुककठोर आरटिन्त) कटुक और कठोर घोषणा करते हैं।

भावार्थं—यद्यपि विधिपक्ष मधुर है और निषेधपक्ष कटुक और कठोर है फिर भी शब्द अपनी दोनो प्रकारकी शक्तियोके योगसे दोनो पक्षोका कथन करते हैं क्योकि इसके बिना उसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता है।।४।।

त्रैलोक्यं विधिमयतां नयन्न चासौ शब्दोऽपि स्वयमिह गाहतेऽर्थरूपम् । सत्येव निरवधिवाच्यवाचकानां भिन्नत्व विलयम्रुपैति दृष्टमेतत् ॥५॥

अन्वयार्थ—(त्रैलोक्य) तोनो लोकोको (विधिमयता) विधिक्षपताको (नयन्) प्राप्त कराते-वाला (असौ) यह (शब्दोऽपि) शब्द भी (इह) इस जगत्मे (स्वय) अपने आप (अर्थरूप) अर्थरूपता-को (न च गाहते) प्राप्त नही होता क्योंकि (एव सित) ऐसा होनेपर (निरविधवाच्यवाचकाना) असख्य शब्द और अर्थोंको (दृष्ट) देखी हुई (एतत्) यह (भिन्नत्व) भिन्नता (विलय) विनाशको (उपैति) प्राप्त होती है।

भावार्य—यद्यपि शब्द तीनो लोकोको विधिरूपताको प्राप्त कराते हैं—उनके अस्तिपक्षको सूचित करते हैं तो भी वे स्वय अर्थरूप नहीं होते अर्थात् शब्द, शब्द ही रहते हैं और अर्थ, अर्थ ही रहते हैं। इसके विपरीत यदि शब्द अर्थरूप होने लगें तो असख्य शब्द और अर्थीमे जो भिन्न-रूपता दिखाई देती है वह नष्ट हो जावेगी, दोनोमे एकरूपता हो जावेगी ॥५॥

श्चाव्दानां स्वयमपि कल्पितेऽर्थमात्रे भाव्येत अम इति वाच्यवाचकत्वम् । किन्त्वस्मिन् नियममृते न जातु सिद्धयेद् दृष्टोऽयं घटपट (घट) शब्दयोविंभेदः ॥६॥

सन्वयार्थ—(गव्दाना) घट आदि शव्दोको (स्वयमिप) स्वय भी (अर्थभावे कित्पिते 'सित') अर्थरूपता माननेपर (वाच्यवाचकत्वम्) उनमे जो वाच्यवाचकपना है वह (भ्रम इति भाव्येत) भ्रम है ऐमा समझा जावेगा (किन्तु) परन्तु (अस्मिन्) इस भ्रममे (नियमम् ऋते) नियमके विना (हष्ट) देखा गया (अय) यह (घटघटगव्दयो) घट पदार्थ और घट शब्दका (विभेद) भिन्नपना (जातु) कभी (न सिद्धयेत्) सिद्धिके लिये नहीं हो सकता।

भावार्थ—यदि ऐसा माना जावे कि जो शब्द हैं वे स्वय ही अर्थरूप हो जाते हैं तो ऐसा माननेपर शब्द और अर्थमे जो वाचक और वाच्यका भेद है वह भ्रमरूप हो जावेगा अर्थात् असत्य-वत् हो जावेगा और उसके असत्यवत् होनेपर घटपदार्थं और घट शब्दमे देखा गया भेद असत्य हो जावगा ॥६॥

# अप्येतत् सदिति वचोऽत्र विश्वचुम्ति सत्सर्वं निष्ट सकलात्मना विधत्ते । अर्थानां स्वयमसतां परस्वरूपात् तत्कुर्यान्नियतमसद्वचोऽप्यपेक्षाम् ॥७॥

अन्वयार्थ—(अत्र) इस जगत्मे (सिंदिति वच) 'सत्' यह शब्द (विश्वचुम्चि अपि सत्) समस्त पदार्थोका ग्राही होता हुआ भी (हि) निश्चयसे (सकलात्मना) सम्पूर्णरूपसे (सर्वे) सवको (सत् न विधत्ते) सत् नहीं करता है क्योंकि (तत्) वह सत् शब्द (असत् वचोऽपि) असत् अर्थको भी कहता हुआ (परस्वरूपात्) पर स्वरूपसे (स्वयम् असताम्) स्वय न रहनेवाले (अर्थानाम्) पदार्थोकी (नियतम्) नियमसे (अपेक्षा कुर्यात्) अपेक्षा करता है।

भावार्थं—यद्यपि 'सत्' शब्दके कहनेसे ससारके समस्त पदार्थों का ग्रहण होता है तथापि वह सर्वरूपसे सबको सत् नहीं कह मकता क्यों कि समस्त पदार्थं स्व-स्वरूपकी अपेक्षा ही सत् रूप होनेपर भी परस्वरूपकी अपेक्षा अमत् रूप भी हैं—तात्पर्यं यह है कि सत् और असत् ये दोनो पक्ष परस्पर सापेक्ष है। जहाँ किसी पदार्थंको स्वस्वरूपको अपेक्षा सत् कहा जाता है वहाँ उसी पदार्थंको परस्वरूपकी अपेक्षा असत् भी कहा जाता है और जहाँ किसी पदार्थंको परस्वरूपकी अपेक्षा असत् कहा जाता है ॥७॥

## अस्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभृतिरुल्लसन्ती । चित्तत्वं विहितमिदं निजात्मनोच्चैः प्रव्यक्त वदति परात्मना निपिद्धम् ॥८॥

अन्वयार्थ—(समन्तत) सब ओरसे (अस्तीति) 'अस्ति' इस प्रकारका (विकल्पे स्फुरित) विकल्प स्फुरित होनेपर (स्वय) अपने आप (उल्लसन्ती) प्रकट होती हुई (असी) यह (स्पष्टा अनुभृति) स्पष्ट अनुभृति जहाँ (इद चित्तत्त्व) इस जीवतत्त्वको (निजात्मना) स्वस्वरूपसे (विहित) विधिपक्षसे युक्त (उच्चे) उच्च स्वरसे (वदित) कहती है वहाँ उसे (परात्मना) परस्वरूपसे (प्रव्यक्त) स्पष्टरूपसे (निषिद्ध) नास्तिपक्षसे युक्त भी (वदित) कहती है।

भावार्थ-यहाँ चेतनतत्त्व-जीवतत्त्वके अस्ति और नास्ति पक्षका उदाहरण देते हुए पदार्थों मे रहने वाले विधि और निषेध धर्मको स्पष्ट किया गया है। जब जीवतत्त्वको 'अस्ति' ऐसा कहा जाता है तब उसमे अस्तित्वका विकल्ग सब ओरसे प्रकट होता है और अस्तित्वको स्पष्ट अनुभूति भी होतो है परन्तु वह निजन्दमा--स्वस्वरूपको अपेक्षा होती है परन्तु जब उसी जीवतत्त्वको

परस्वरूपकी अपेक्षा 'नास्ति' ऐसा कहा जाता है तब उसमे नास्तित्वका विकल्प प्रस्फुरित होता है और नास्तित्वकी अनुभूति भी होने लगती है।।।।

नास्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे स्पष्टासौ स्वयमनुभृतिरुल्लसन्ती । प्रव्यक्तं वदति परात्मना निषिद्धं चित्तत्व विहितमिदं निजात्मनोच्चैः ॥९॥

अन्वयार्थ—(समन्तत) सब ओरसे (नास्तीति विकल्पे स्फुरित 'सित') 'नास्ति' ऐसा विकल्प स्फुरित—प्रकट होने पर (स्वय) अपने आप (उल्लसन्ती) प्रकट होती हुई (असौ) यह (स्पष्टा) स्पष्ट (अनुभूति) अनुभूति (चित्तत्त्व) चतनतत्त्वको (परात्मना) परस्वरूपको अपेक्षा (प्रव्यक्त) व्यक्त रूपसे (निषिद्ध) निषेधरूप—नास्तिपक्षसे युक्त (वदित) कहती है और (निजात्मना) स्वस्वरूपको अपेक्षा (इद) इस चेतनतत्त्वको (उच्चै) उच्चस्वरसे (विहित) विधिरूप—अस्तिपक्षसे युक्त (वदित) कहती है।

भावार्थ-इलोकका भाव पूर्वश्लोकके भावसे स्पष्ट है, विशेषता यह है कि यहाँ नास्ति-

पक्षकी मुख्यता और विधिपक्षकी गौणता है ॥९॥

सत्यस्मिन् स्वपरविमेदभाजि विश्वे किं त्र्यात् विधिनियमाद्वयात् स शब्दः। प्रत्रृयाद्यदि विधिमेव नास्ति मेदः प्रत्रृते यदि नियम जगत् प्रमृष्टम् ॥१०॥

अन्वयार्थं—(अस्मिन् विश्व स्वपरिवभेदभाजि सित) जब कि यह विश्व—जगत्, स्व और परके भेदको प्राप्त है तव (स शब्द ) वह शब्द (विधिनियमाद्वयात्) विधि और निषेधके अद्वैतसे—विधि और निषेधके अद्वैतसे—विधि और निषेधके अद्वैतसे—विधि और निषेधके अद्वैतसे—विधि और निषेधके सित्ती एक पक्षके द्वारा (कि बूयात्) क्या कह सकता है ? अर्थात् कुछ नहीं। (यदि) यदि वह (विधिमेव प्रबूयात्) विधिपक्ष—भेदको ही (प्रबूयात्) कहता है तो (भेद नास्ति) 'भेद नहीं है', यह बात सामने आती है और यदि (नियम प्रबूते) निषेधपक्ष—अभेदको कहता है तो (जगत् प्रमृष्ट) ससार साफ होता है—ससारकी विविधता नष्ट होती है, जो कि प्रत्यक्ष विरुद्ध है।

भावार्थ—'ससार स्व और परके भेद को प्राप्त है' यह विधिपक्ष है और 'ससार स्वपरके भेदको प्राप्त नहीं है', यह निषेधपक्ष है। इन दोनो पक्षोंके रहते हुए शब्द किसी एक पक्षका निरूपण नहीं कर सकते क्योंकि एक पक्षका निरूपण करने पर सर्वथा भेद या अभेदकी बात सामने आती है जो कि इप्ट नहीं है।।१०।।

एकान्तात् सदिति वचो विसिपि विश्व स्पृष्ट्वापि स्फुटमवगाहते निपेधम् । सन्तोऽर्था न खलु परस्परानिपेधाद् व्यावृत्ति सहजविजृम्मितां व्रजेयुः ॥११॥

अन्वयार्थ—(सिंदित वच) 'सत्' इसप्रकार का वचन (एकान्तात्) एकान्तसे (विसर्षि विश्व) विस्तृत विश्वका (स्पृष्ट्वापि) स्पर्श करके भी (स्फुट) स्पष्टश्पमे (निपेय) निपेधपक्ष का (अवगाहते) अवगाहन करता है क्योकि (खलु) निश्चयसे (सन्त अर्था) सत्रूप पदार्थ (परस्परानिपेधात्) परस्पर एक दूसरे का निपेध न करनेसे (महजविजृम्भिता) स्वभाव सिद्ध (ब्यावृत्ति) पृथक्त्वको (न व्रजेयु) प्राप्त नहीं हो सकेंगे।

भावार्य-यद्यपि सत् शब्द समस्त विश्वका वाचक है तथापि वह निपेच पक्षको भी प्रति-पादित करता है अर्थात् सवका वाचक नही है क्योंकि एकान्तसे यदि ऐसा मान लिया जावे कि सत् समस्त पदार्थों को विषय करता है तो एक पदार्थ की अन्य पदार्थसे व्यावृत्ति—पृथक्ता नहीं हो सकेगी। तात्पर्य यह है कि महासत्ता की अपेक्षा सत् शब्द, समस्त विश्वको ग्रहण करता है परन्तु अवान्तर सत्ताकी अपेक्षा समस्त विश्वको ग्रहण न कर घट, पट आदि विशिष्ट पदार्थीको ही ग्रहण करता है। ऐसा मानने पर घट पटादि पदार्थीका परस्पर पार्थक्य सिद्ध हो जाता है उसमें कोई वाधा नहीं आती।।११॥

# एकान्तादसदिति गीर्जगत्समग्रं स्पृष्ट्वापि श्रयति विधि पुरः स्फुरन्तम् । अन्योऽन्यं स्वयमसद्प्यनन्तमेतत् ग्रोत्थातुं न हि सहते विधेरमावात् ॥१२॥

अन्वयार्थ — (एकान्तात्) एकान्तरूपसे (असदिति गी) 'असत्' यह शब्द (समग्र जगत्) समस्त ससारका (स्पृष्ट्वापि) स्पर्श करके भी (पुर स्फुरन्त) सामने स्फुरित होनेवाली विधि सत्पक्षका (श्रयित) आश्रय लेता है क्योंकि (एतत् अनन्त) यह अनन्त जगत् (अन्योऽन्य) परस्पर (स्वय) स्वय (असदिप) असत् होता हुआ भी (विधेरभावात्) विधि—सत्पक्षके बिना (प्रोत्थातु) उठनेके लिये (न हि सहते) समर्थ नही है।

भावार्थ—जगत् एकान्तसे असत् सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि सत् पदार्थ ही द्रव्यादि चतुष्टयमें भेद होनेसे असत् हुआ करता है। जो पदार्थ अभावरूप होता है वह भी किसी क्षेत्र आदिकी अपेक्षा भावरूप होता है जैसे 'पुष्पका अभाव आकाशमें कहा जाता है उसका वृक्षपर सद्भाव पाया जाता है अर्थात् आकाशरूप क्षेत्रकी अपेक्षा पुष्प असत् है परन्तु वृक्षरूप क्षेत्रकी अपेक्षा सत्रूप है। तात्पर्य यह है कि सत् और असत्—दोनो परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे ही सिद्ध होते है सर्वथा रूपसे नहीं ॥१२॥

## भिन्नोऽस्मिन्भुवनभगन्न भाति भावोऽभावो वा स्वपरगतन्यपेक्षया तौ। एकत्र प्रविचरतां द्विरूपगक्तिः शन्दानां भवति यथा कथञ्चिदेव॥१३॥

अन्वयार्थं—(अस्मिन्) इस जगत्मे (भाव) सद्भाव (वा) अथवा (अभाव) असद्भाव (भुवनभरात्) ससारस्थ पदार्थोके समूहमे (भिन्नो न) भिन्न नहीं है क्योकि (तो) वे दोनो भाव (स्वपरगतव्यपेक्षया) स्वगत और परगतकी अपेक्षा सिद्ध होते हैं अर्थात् स्वगतकी अपेक्षा सद्भाव और परगतकी अपेक्षा सिद्ध होते हैं अर्थात् स्वगतकी अपेक्षा सद्भाव और परगतकी अपेक्षा असद्भाव सिद्ध होता है। इस तरह (एकत्र) किसी एक अर्थमे (प्रविचरता) प्रवृत्त होनेवाले (गब्दाना) शब्दोकी (द्विरूपशक्ति) सद्भाव और असद्भाव अर्थको सूचित करनेवाली शक्ति (यथाकथिन्वत्) किसी अपेक्षासे (भवित एव) होती ही है।

भावार्थ — भाव और अभाव ये दोनो धर्म यद्यपि परस्पर विरोबी हैं तथापि समारके प्रत्येक पदार्थमे रहते अवश्य है। स्वगतकी अपेक्षा भाव और परगतकी अपेक्षा अभाव, इस प्रकारकी विवक्षासे दोनो विरोधो धर्मोका अस्तित्व एक ही पदार्थमे सिद्ध हो जाता है। यह ठीक है कि अभिधाशक्तिके अनुसार गब्द किसी एक अर्थको ही सूचित करनेमे समर्थ होते हैं परन्तु स्याद्वादका आश्रय उनमे उभयअर्थको सूचित करनेकी शक्तिका अवतार करता है।।१३॥

१ 'सत कथञ्चित्तदमत्त्वशक्ति खे नास्ति पुष्प तरुपु प्रसिद्धम् । सर्वस्वभावच्युतमप्रमाण स्ववाग्विरुद्ध तव दृष्टितोऽन्यत् ॥'—स्वयभूस्तोत्र ।

# अस्तीति ध्वनिरनिवारितः प्रश्नम्यान्यत् कुर्याद्विधिमयमेव नैव विश्वम् । स्वस्यार्थं परगमनान्निवर्तयन्तं तन्नूनं स्पृशति निपेधमेव साक्षात् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(अस्तीति घ्वनि) अस्ति—पदार्थं सदूप है इस प्रकारका शब्द (अनिवारित) अनिवारितरूपसे (अन्यत्) असदूपको (प्रशम्य) शान्त कर-सर्वथा निषिद्ध कर (विश्वम्) विश्वको (विधिमयमेव) एकान्तसे विधिरूप ही (नैव कुर्यात्) नही कर सकता है क्योकि (तत्) वह (स्वस्यार्थ) अपने अर्थको (परगमनात्) परगमनसे (निवर्तयन्त) दूर करनेवाले (निषेध) निषेधका (नून) निश्चयसे (साक्षात्) साक्षात् (स्पृशति एव) स्पर्शं करता ही है।

भावार्थ—'पदार्थ अस्तिरूप है' यह शब्द किसी रुकावटके बिना निश्वको अस्तिरूप सिद्ध करनेमे समर्थ नही है। क्योकि वह नास्तिरूपका भी साक्षात् आश्रय लेता है। 'घट अस्ति' यहाँ घटका स्वार्थ घटमे है पटमे नही है अत विधिपक्ष घटकी, पटादिसे निवृत्ति भी करता रहता है।।१४॥

नास्तीति ध्वनितमनङ्कुशप्रचाराद्यच्छून्य झगिति करे।ति नैव विश्वम् । तन्नूनं नियमपदे तदारमभूमावस्तीति ध्वनितमपेक्षते स्वयं तत्।।१५॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारण (नास्तीति ध्वनित) नास्ति यह शब्द (अनङ्कृशप्रचारात्) स्वच्छन्दगितसे (विश्व) विश्वको (झगिति) शीघ्र ही (शून्य) अभावरूप (नैव करोति) नहीं ही करता है (तत्) उस कारण (तदा) उस समय (तत्) वह विश्व (आत्मभूमौ) स्वक्षेत्रमे (नियमपदे) नियमसे (स्वय) अपने आप (अस्तीति ध्वनित) अस्ति इस शब्दकी (अपेक्षते) अपेक्षा करता है।

भाषार्थ—ऊपरके विवेचनसे यह स्पष्ट है कि जिसप्रकार 'अस्ति' शब्द 'नास्ति' शब्दकी अपेक्षा रखता है उसीप्रकार 'नास्ति' शब्द 'अस्ति' शब्दकी अपेक्षा रखता है।।१५॥

सापेक्षो यदि न विधीयते विधिस्तत्स्वस्यार्थं नजु विधिरेव नाभिधत्ते । विध्यर्थः स खलु परान्निपिद्धमर्थं यत स्विश्मिन्यतससौ रवय ब्रवीति ॥१६॥

अन्वयार्थं—(यदि) यदि (सापेक्ष) निषेधपक्ष की अपेक्षासे सिंहत (विधि.) अस्तिका पक्ष (न विधीयते) नहीं किया जाता है (तत्) तो (ननु) निश्चयसे (स्वस्य अर्थं) अपने अर्थं को (विधिरेव) मात्र विधिपक्ष (नाभिधत्ते) नहीं कहता है क्योंकि (खलु) निश्चयसे (स असौ विध्यर्थं) वह यह विधि—अस्तिका पक्ष (स्वस्मिन् नियत) अपने आपमे नियत अर्थं को (परात् निषद्ध) परसे निवृत्त (स्वय ब्रवीति) स्वय कहता है।

भावार्थ-यदि विधिपक्षको निषेघपक्षसे सापेक्ष नही माना जावे तो वह अपने पक्ष का कथन करनेमे समर्थ नही हो सकता। क्योंकि विधिपक्ष अपने आपमे रहने वाले जिस अर्थका निरूपण करता है वह दूसरे पदार्थसे उसे अपने आप व्यावृत्त सूचित करता है जैसे विधिपक्षने कहा-यह घट है। यहाँ विना कहे ही निषेघपक्षने आकर कह दिया कि वह पट नही है।।१६॥

स्यात्कारः किंगु कुरुतेऽसतीं सतीं वा शब्दानामयग्रुभयात्मिकां स्त्रशिवतम् । यद्यस्ति म्वरसत एव सा कृतिः कि नासत्याः करणिमह प्रसह्य युक्तम् ॥१७॥ अन्वयार्थ—(अय) यह (स्यात्कार) स्यात् शब्द (शब्दाना) शब्दो की जिस (उभयात्मिका) विधि और निषेधरूप द्विविध शक्ति (कुरुते) करता है सो (िकमु) क्या (असती कुरुते सती वा) अविद्यमान शक्ति को करता है या विद्यमान शिक्त को करता है ? (यदि सा शिक्त स्वरसत एव अस्ति) यदि वह शिक्त स्वभावसे ही उसमे विद्यमान है तो (िक कृति) स्यात् शब्द का क्या कार्य हुआ—उसने क्या किया ? और यदि वह शिक्त असती—अविद्यमान है तो (इह) इस ससारमे (असत्या) अविद्यमान शिक्त का (प्रसिद्धा, हठपूर्वक (करण) करना (युक्त न) युक्त नही है— शक्य नहीं है।

भावार्थ—शब्दोमे उभयात्मक शिक्त स्वतः, विद्यमान है। स्यात् शब्द उन्हे सूचितमात्र करता है क्योंकि शिक्तयों का सद्भाव यदि स्वय न माना जावे तो अविद्यमान—नवीन शिक्त की उत्पत्ति सभव नहीं है।।१७॥

## शब्दानां स्वयमुभयात्मिकास्ति शक्तिः शक्तस्तां स्वयमसतीं परो न कर्तुम् । न न्यक्तिर्भवति कदाचनापि किन्तु स्याद्वादं सहचरमन्तरेण तस्याः ॥१८॥

अन्वयार्थ—(ज्ञब्दाना) शञ्दो की (उभयात्मिका) द्विविधरूप शक्ति (स्वय) स्वय (अस्ति) है अत (पर) दूसरा पदार्थ (ता) उसे (असती कर्तुम्) अविद्यमान करनेके लिये (स्वय न शक्तः) स्वय समर्थ नही है (किन्तु) परन्तु (तस्या व्यक्ति ) उस द्विविध शक्ति की व्यक्ति (स्याद्वाद सहचर-मन्तरेण) स्याद्वादरूप मित्रके बिना (कदाचनापि) कभी भी (न भवति) नही होती है।

भावार्थ—शब्दोमे जो शक्ति स्वय विद्यमान है उसे अविद्यमान करने की क्षमता किसी दूसरे पदार्थमे नहीं है क्योंकि ऐसा नियम है कि असत्की उत्पत्ति और सत्का नाश कभी नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार शब्दोमे विधिशक्ति स्वय है उसी प्रकार निषेधशक्ति भी स्वय है। कोई शक्ति न नवीन उत्पन्न होती है और न विनष्ट होती है। इतना अवश्य है कि उन शक्तियोकी व्यक्ति 'स्यात्' शब्दसे होती है। 'स्यात् घट' यहाँ विधिपक्ष स्पष्ट है परन्तु नास्तिपक्ष स्यात् शब्दसे प्रकट होता है और 'स्यात् अघट' यहाँ नास्तिपक्ष प्रकट है परन्तु विधिपक्ष स्यात् शब्दसे प्रकट होता है। १८।।

## एकस्मादिप वचसो द्वयस्य सिद्धौ किन्न स्याद्विफल इहेतरप्रयोगः। साफल्यं यदि पुनरेति सोऽपि तर्तिक क्लेशाय स्वयग्रभयाभिधायितेयम्॥१९॥

अन्वयार्थ—(इह) इस जगत्मे (एकस्मादिप वचस) एक ही वचनसे (द्वयस्य सिद्धी 'सत्या') दो अर्थोकी सिद्धि होने पर (इतरप्रयोगः) दूसरे वचनका प्रयोग (विफल) निष्फल (किं न स्यात्) क्यो नही होगा ? अवश्य होगा और (सोऽपि) वह दूसरे शब्दका प्रयोग भी (यदि पुन) यदि फिर (साफल्यम्) सफलता को (एति) प्राप्त होता है (तत्) तो (स्वय) अपने आप (इय) यह (उभयाभिधायिता) शब्दोकी यह उभयाभिधायिता—दोनो अर्थोका प्रतिपादन (वलेशाय किम्) वलेशदायक क्यो है।

भावार्थ-जब एक ही शब्दसे विधि और निषेध-दोनो अर्थों की प्रतीति हो जाती है तव अन्य शब्दके प्रयोगकी क्या आवश्यकता है ? जैसे 'घट अस्ति' यह घड़ा है ऐसा कहनेसे घटके

अस्तित्वका बोध होता है वैसे ही उससे 'घटेतरो नास्ति' घटसे भिन्न पटादि नही है। इस अर्थकी प्रतीति हो जाती है। जब यह स्थिति है तब दूसरे शब्दका प्रयोग निष्फल हो जाता है। इसके विपरीत यदि दूसरे शब्दके प्रयोगको सफल माना जाता है तो फिर एक ही शब्द तो फिर शब्दोकी उभयअर्थको प्रतिपादित करनेवाली शक्तिसे क्लेश क्यो होता है ?।।१९॥

## तन्मुख्य विधिनियमद्रयाद्यदुक्तं स्याद्वादाश्रयणगुणोदितस्तु गौणः। एकस्मिन्नुभयमिद्दानयोव्नु वाणे मुख्यत्व भवति हि तद्द्वयप्रयोगात्॥२०॥

अन्वयार्थ—(यत्) जो (विधिनियमद्वयात् उक्त) विधि और निपेध इन दो स्वभावोसे कहा गया है (तत्) वह (मुख्य) मुख्य है (तु) किन्तु (स्याद्वादाश्रयणगुणोदित) जो स्याद्वादके आश्रयरूप गुणसे कहा जाता है वह (गोण) गोण कहलाता है। (इह) इस जगत्मे (अनयो) विधिनिषेधमे (उभय) दोनो को (ब्रुवाणे) कहनेवाले (एकस्मिन्) एक शब्दमे (हि) निश्चयसे (तद्द्वय-प्रयोगात्) उन दोनोका प्रयोग होनेसे दोनो की (मुख्यत्व) मुख्यता (भवति) होती है।

भावार्थ—यहाँ आचार्यने मुख्य और गौण की परिभापा बतलाते हुए कहा है कि जो विधि और निषेध-दोनो स्वभावोको अपेक्षा लेकर कहा जाता है वह मुख्य कहलाता है और गौण शब्द का अर्थ यह है कि जो स्याद्वादके आश्रयरूप गुणसे कहा गया है वह गौण है। आगे विवक्षित और अविवक्षितको अपेक्षा मुख्य और गौण का कथन करते हैं।।२०।।

## मुख्यत्व भवति विवक्षितस्य साक्षात् गौणत्व व्रजति विवक्षितो न यः स्यात् । एकस्मिस्तदिष्ट विवक्षितो(ते)द्वितीयो गौणत्व दधदुपयाति मुख्यसख्यम् ॥२१॥

अन्वयार्थ — (माक्षात्-विविक्षतस्य) वक्ता जिसे साक्षात् कहना चाहता है उसके (मुख्यत्व) मुख्यपना (भवित) होता है और (य) जो (विविक्षतो न स्यात्) विविक्षित नही होता है वह (गौणत्व) गौणपने—अमुख्यपने को (व्रजित) प्राप्त होता है। (तत्) इसिलये (इह) इस जगत्मे (एकिस्मन्) एक धर्मके (विविक्षिते 'सिन') विविक्षित होनेपर (द्वितीय) दूसरा धर्म (गौणत्व) गौण-पने को (दधत्) धारण करता हुआ (मुख्यसख्यम्) मुख्य की मैत्री को (उपयाति) प्राप्त होता है।

भावार्थ—वनता जिस धर्म को साक्षात् कहना चाहता है वह मुख्य कहलाता है और जिस धर्मको नहीं कहना चाहता है वह गौण या अमुख्य कहलाता है'। यहाँ विवक्षा और अविवक्षा की अपेक्षा मुख्य तथा गौण का निरूपण किया गया है। इस मुख्य और गौणके निरूपणमे यह बात ध्यानमे रखने योग्य हैं कि गौण धर्म मुख्यका वाधक न हो कर उसका साधक ही होता है अर्थात उसके साथ मैत्रीभावको प्राप्त होता है।।२१।।

भावानामनविधिनिर्भरप्रवृत्ते सघड्डे महति परात्मनोरजस्रम् । सीमानं विधिनियमावसस्पृत्रन्तौ स्यात्काराश्रयणमृते विसवदाते ॥२२॥

१ 'विवक्षितो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो न निरात्मकस्ते'। —स्वयभूस्तोत्र ।

अन्वयार्थ—(भावाना) भावोंके (अनविधिनिर्भरप्रवृत्ते) असख्यभारसे प्रवृत्त होनेवाले (महित सघट्टे 'सित') बहुत भारी सघट्टके रहते हुए यदि (विधिनियमौ) विधि और निषेध (अजस्र) निरन्तर (परात्मनो) पर और अपनी (सीमान) सीमाका (अस्पृशन्तौ) स्पर्श नहीं करते है तो वे (स्यात्का-राश्रयणम् ऋते) स्याद्वादके आश्रयके बिना (विसवदाते) विसवाद—विरोध करने लगते है।

भावार्थ—विधि और निषेध ये दोनो धर्म परस्पर विपरीत स्वभाववाले हैं अत इनमें विसवादका अवसर निरन्तर रहता है। इस विसंवादको दूर करनेके लिये आचार्योने दोनोकी सीमाएँ निर्धारित करते हुए कहा है कि विधिकी सीमा स्व है और निषेधकी सीमा पर है। इन दोनोको स्याद्वादकी आज्ञाका पालन करते हुए अपनी अपनी सीमामे स्थिर रहना चाहिये। यदि इस आज्ञाका उल्लंघन किया गया तो भावोका सघट्ट होकर विसवाद उत्पन्न हो जावेगा ॥२२॥

# धत्ते ऽसौ विधिरधिकं निपेध मैत्रीं साकाङ्क्षा वहति विधि निपेधवाणी। स्यात्काराश्रयणसमर्थितात्मवीयी वाख्यातो विधिनियमौ निजार्थमित्थम् ॥२३॥

अन्वयार्थ—(असौ) यह (विधि) अस्तिपक्ष (अधिक) अधिक रूपसे (निषेधमैत्री) निषेध-पक्षके साथ मित्रताको (धत्ते) धारण करता है और (साकाड्क्षा निषेधवाणी) साकाक्षा निषेधवाचक शब्द (विधि) विधिपक्षको (वहित) धारण करता है। (इत्थ) इस प्रकार (स्यात्काराश्रयणसमिथ-तात्मवीयौँ) स्याद्वादके आश्रयसे अपनी शक्तिको बढानेवाले (विधिनियमौ) विधि और निषेध (निजार्थं) अपने अर्थको (आख्यात) कहते है।

भावार्थ-स्यात् शब्दकी सामर्थ्यसे विधि और निषेध वाचक शब्द परस्पर मैत्रीभावको रखते हुए ही अपने-अपने अर्थका प्रतिपादन करते है ॥२३॥

## इत्येवं स्फुटसदसन्मयस्वभाव वस्त्वेक विधिनियमो(भया)भिषेयम्। स्यात्कारे निहितभरे विवक्षितः सन्नेकोऽपि क्षमत इहाभिधातुमेतत्।।२४॥

अन्वयार्थ—(इत्येव) इस प्रकार (इह) इस जगत्मे (स्यात्कारे निहितभरे 'सित') जिसके ऊपर भार निहित है ऐसे स्याद्वादके रहते हुए (स्फुटसदसन्मयस्वभाव) जिसका स्वभाव स्पष्ट ही सत् और असत्से तन्मय है तथा (विधिनियमोभयाभिधेयम्) विधि और निषेध दोनो ही जिसके वाच्य है ऐसी (एतत्) इस (एक वस्तु) एक वस्तुको (एकोऽपि) एक सत् शब्द ही (विवक्षित सन्) विवक्षित होता हुआ (अभिधातु) कहनेके लिये (क्षमते) समर्थ है।

भावार्थ—ससारका प्रत्येक पदार्थं सत्-असत् स्वभावसे युक्त है तथा विधि और निषेध-रूपसे वाच्य है। उसका कथन करनेके लिये स्यात्कारके आश्रयसे एक 'सत्' शब्द भी समर्थं है। तात्पर्यं यह है कि 'स्यात् वस्तु सत्'—'वस्तु कथिचत् सत् है' इस एक शब्दसे ही वस्तुके अस्तिपक्ष के साथ नास्तिपक्षका भी बोध हो जाता है।।२४॥

स्वद्रच्याद् विधिरयमन्यथा निषेधः क्षेत्राधैरिप हि निजेतरैः क्रमोऽयम् । इत्युच्चैः प्रथममिह प्रताड्य भेरीं निर्वाधं निजविषये चरन्तु शन्दाः ॥२५॥ अन्वयार्थ—(स्वद्रव्यात्) स्वद्रव्यकी अपेक्षा (अय) यह विधि—अस्तिपक्ष है और (अन्यथा) परद्रव्यकी अपेक्षा (निषेध) नास्तिपक्ष है। (हि) निश्चयसे (निजेतरे) निज और पर (क्षेत्राद्ये अपि) क्षेत्र आदिकी अपेक्षा भी (अय कम) यह कम है अर्थात् स्व क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा अस्तिपक्ष है और पर क्षेत्र काल और भावकी अपेक्षा नास्तिपक्ष है। (इति) इस प्रकार (इह) इस जगत्मे (प्रथम) पहले (उच्चे) जोरसे (भेरी प्रताड्य) डका पीट कर (शब्दा) शब्द (निजविषये) अपने विषयमे (निर्वाध) निर्वाधरूपसे (चरन्तु) विचरण करें।

भावार्थ — 'स्वचतुष्टयकी अपेक्षा विधिपक्ष है और परचतुष्टयकी अपेक्षा नास्तिपक्ष है' इतना स्पष्ट कर देनेपर परस्पर विरोधी शब्दोका विरोध दूर हो जाता है और पदार्थमे परस्पर

विरोधी धर्मोकी सिद्धि हो जाती है ॥२५॥

# भत्तमयूरं छन्दः

आद्यं ज्योतिर्द्वयात्मकदुर्गाद्श्वततत्त्वं कर्मज्ञानोत्ते जितयोगागमसिद्धम् । मोहध्वान्तं ध्वंसयदत्यन्तमनन्तं पश्याम्येतन्निर्दयमन्तः प्रविदार्य ॥१॥

अन्यवार्थ—मै (अन्त ) अन्तरङ्गमे विद्यमान (एतत्) इस (अनन्त) बहुतभारी (मोहघ्वान्तं) मोहरूपी तिमिरको (निर्दय 'यथा स्यात्तथा') निर्दयता पूर्वक (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (प्रविदार्य) चीर कर—नष्ट कर (द्वयात्मकदुर्गाद्भुततत्व) जिसका यथार्थरूप द्वचात्मक—विधि-निषेधात्मक अथवा सामान्य-विशेषात्मक दुर्ग—गढसे आश्चर्यं कारक है (कर्मज्ञानोत्तेजितयोगागमसिद्धम्) जो कर्म—कर्मनय और ज्ञान—ज्ञाननयसे उत्तेजित योगागम शुक्लध्यानकी प्राप्तिसे सिद्ध है तथा (अनन्तं) अन्तसे रहित है ऐसी (आद्य ज्योति ) केयलज्ञानरूप प्रथम ज्योतिका (पश्यामि) अवलोकन कर रहा हैं।

भावार्थं—हे भगवन् । मै उस केवलज्ञानरूपी ज्योतिका अवलोकन कर रहा हूँ जिसका यथार्थरूप विधि-निषेधात्मक-सामान्य-विशेषात्मक दुर्ग-गढसे अद्भुत है अर्थात् जो पदार्थके उपर्युक्त द्विविधरूपको जानता है, जिसकी सिद्धि कर्मनय-क्रियारूप चारित्रका पालन तथा ज्ञाननय-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूप ज्ञाननय—निश्चयदृष्टिसे वृद्धिको प्राप्त होनेवाले शुक्लघ्यानकी प्राप्तिसे होती है तथा जो होकर फिर कभी नष्ट न होनेसे अनन्त है। यह केवलज्ञानरूपी ज्योति, अन्तरङ्गमे विद्यमान मोहरूपी गाढ तिमिरका निर्देयतापूर्वक अत्यन्त- सर्वथा क्षय करनेसे ही प्रकट होती है इसलिये उसके क्षय करनेकी बात कही गई है। केवलज्ञानकी उत्पत्तिका क्रम भी आगममें यही बताया गया है—'मोहक्षयान्ज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम्'—मोहकर्मका भौर उसके अनन्तर ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तरायकर्मका क्षय होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न होता है। पृथक्त्ववितर्कवीचार नामक प्रथम शुक्लघ्यानके प्रभावसे दशम—सूक्ष्मसाम्पराय गुण-स्थानके अन्तमे मोहकर्मका सर्वथा क्षय होता है और उसके अन्तर्मुहूर्तके बाद 'एकत्विवतर्क-वीचार' नामक द्वितीय शुक्लध्यानके प्रभावसे बारहर्वे क्षीणमोह नामक गुणस्थानके अन्तमे ज्ञानावरणादि शेष तीन घातिया कर्मीका क्षय होनेपर केवलज्ञान प्रकट होता है। केवलज्ञान को विशेषता यह है कि वह विधि निषेधात्मक अथवा सामान्य विशेषात्मक उभय धर्मीसे युक्त पदार्थींको जानता है और स्वय भी उभयधर्मात्मक है। सर्वोत्कृष्ट होनेसे इस केवलज्ञानक्पी ज्योतिको आद्य ज्योति कहा जाता है ॥१॥

१ 'वेदैरन्ध्रैम्तौ यसगा मत्तममपरम्'—इति वृत्तरत्नकरे।ल०-२५

एको भावस्तावक एष प्रतिभाति व्यक्तानेकव्यक्तिमहिम्न्येकनिषन्नः (ण्णः)। यो नानेकव्यक्तिषु निष्णातमतिः स्यादेको भावस्तस्य तवैषो विषयः स्यात्।।२॥

अन्ययार्थ—हे भगवन् । (तावक ) आपका (एष ) यह (एको भाव ) एक भाव (व्यक्तानेक-व्यक्तिमहिम्नि) प्रकट हुई अनेक पर्यायोकी महिमामे (एकनिषण्ण ) एक पर निर्भर अर्थात् सामान्य-ग्राही होनेसे अनेकोमे एकत्वको स्थापित करनेवाला (प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है (यो वा) जो पुरुष (अनेकव्यक्तिषु) अनेक पदार्थोमे (निष्णातमित स्यात्) निपुणमित है—पदार्थोके अनेकत्वको स्वीकृत करता है (तस्य एको भाव स्यात्) उसीके एक भाव है—एकत्वका अनेकत्वके साथ अविनाभाव स्वीकृत है और (एष ) यही एनेकात्मक भाव (तव विषय स्यात्) आपका ज्ञेय है।

भावार्थ—पहाँ एक और इन दो विरोधी घर्मोंकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि हे भगवन् । आपका यह एक भाव अनेक पदार्थों व्यापक रहनेसे उनके साथ अविनाभावी है और अनेक एकके साथ अविनाभावी है। यह एकानेकात्मक भाव आपका ज्ञेय है—आपके ज्ञानका विषय है। तात्पर्य यह है कि यह एकत्व और अनेकत्वभाव परस्पर सापेक्ष है, अत पदार्थके, एकत्वको वही ग्रहण कर सकता है जो अनेकत्वको भी ग्रहण करनेमे कुश्रू है और अनेकत्वको भी वही ग्रहण कर सकता है जो एकत्वके ग्रहण करनेमे निपुण है।।२।।

नो सामान्य भाति विनैवात्मविशेषैनिःसामान्याः सन्ति कदाचिन्न विशेषाः। यत् सामान्यं भाति त एवात्र विशेषास्त्वं वस्तु स्याः स्वीकृतसामान्यविशेषः॥३॥

अन्वयार्थ—(आत्मिविशेषे विना) अपने विशेष रूपोके बिना (सामान्यं नो भाति) सामान्य नहीं होता है और (नि सामान्या) सामान्यके बिना (विशेषाः) विशेष (कदाचित्) कभी भी (न सन्ति) नहीं होते हैं (अत्र) इस जगत्मे (यत् सामान्य) जो सामान्य है (ते एव विशेषाः) वे ही विशेष हैं अर्थात् सामान्य और विशेष पदार्थ पृथक्-पृथक् नहीं हैं। हे भगवन् । (त्व) आप (स्वीकृत सामान्यिवशेष) सामान्य और विशेष दोनोको स्वीकृत करनेवाले हैं, अतः (वस्तु स्या) यथार्थ वस्तु स्वरूप हैं।

भावार्थं—पदार्थमे रहनेवाले सामान्य और विशेष धर्म परस्पर सापेक्ष हैं, क्योंकि विशेषके विना सामान्य नहीं होता और सामान्यके विना विशेष नहीं होते। अत जो सामान्य है वहीं विशेष है और जो विशेष हैं वहीं सामान्य है। द्रव्यके विना पर्याय नहीं होती और पर्यायके विना द्रव्य नहीं रहता। द्रव्यको सामान्य और पर्यायको विशेष कहते हैं। इस प्रकार ससारका प्रत्येक पदार्थं द्रव्यपर्यायात्मक अथवा सामान्य-विशेपात्मक है। विवक्षावश जब द्रव्यको प्रधानता दी जाती है तब पदार्थं सामान्य या एक अनुभवमे आता है और जब पर्यायको प्रधानता दी जाती है तब विशेष या अनेक अनुभवमे आता है। जिनेन्द्र भगवान सामान्य और विशेषके एकान्तसे रहित हैं, अत वे स्वय वस्तुस्वरूप हैं।।३॥

र 'एयी विषय' यहाँ सु का लोप आचार्य वैकल्पिक मानते हैं ऐसा जान पडता है, क्यों कि 'एप प्रतिभावि' यहाँ लोप क्रिया है। ऐसा ही एक प्रयोग पुरुषार्थिसद्धभूपायमें भी पाया जाता है जैसे—'नैप कदापि सङ्ग सर्वोऽप्यतिवर्तते हिंसाम्' ।।११७।।

## द्रव्येणैको नित्यमपीशासि समन्ताद् देवानेकः स्फूर्जिस पर्यायभरेण। एकानेको वरत्तत एप प्रतिभासित्वं पर्यायद्रव्यसमाहारमयात्मा।।।।।

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (द्रव्येण) द्रव्यकी अपेक्षा आप (नित्यमिप) सदा ही (सम-न्तात्) सब ओरसे (एक असि) एक हैं और (देव) हे देव । (पर्यायभरेण) पर्याय समूहकी अपेक्षा आप (अनेक स्फूर्जिस) अनेक प्रतिभासित होते है। (वस्तुत) परमार्थसे (एष त्व) यह आप (पर्याय-द्रव्यसमाहारमयात्मा) द्रव्य और पर्यायके समूहसे तन्मय हैं अत (एकानेक प्रतिभासि) एक अनेक प्रतिभासित होते है।

भावार्थ—'द्रव्यमेक पर्यायास्त्वनन्ता ' इस सिद्धान्तके अनुसार द्रव्य एक और पर्याय अनेक है। हे नाथ । जब द्रव्यकी अपेक्षा विचार करते है तब आप एक मालूमं होते हैं और जब भूत-भविष्यत्कालकी अनन्त पर्यायोकी अपेक्षा विचार करते है तब अनेक प्रतीत होते हैं। यत आप द्रव्य और पर्यायोके समूहरूप हैं अत आप एकानेक. हैं अर्थात् कथित् एक हैं और कथित् अनेक है।।।।

## दृष्टः कस्मिन् किश्चदनेकेन विनैको यश्चानेकः सोऽपि विनैकेन न सिद्ध । सर्वे वस्तु स्यात् समुदायेन सदैक देवानेकं स्वावयवैर्भाति तदेव ॥५॥

अन्वयार्थ—(किश्चत् एक ) कोई एक (अनेकेन) अनेकके विना (किस्मिन्) कहाँ (दृष्ट) देखा गया है ? अर्थात् कही नहीं। (यश्च अनेक) और जो अनेक है (सोऽपि) वह भी (एकेन विना) एकके विना (न सिद्ध) सिद्ध नहीं है। (समुदायेन) समुदायकी अपेक्षा (सर्वं वस्तु) सभी पदार्थ (सदा) सदा (एक स्यात्) एक है और (देव) हे देव । (तदेव) वहीं एक पदार्थ (स्वावयवें) अपेने अवयवोकी अपेक्षा (अनेक भाति) अनेक मालूम होता है।

भावार्थ — ससारमे कही कोई एक ऐसा नहीं देखा गया है जो अनेकके विना हो और ऐसा एक भी नहीं देखा गया है जो अनेकके विना हो। तात्पर्य यह है कि ससारके समस्त पदार्थ एक और अनेकात्मक है। यह एक और अनेकपना जिस प्रकार द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा वनता है उसी प्रकार अवयवी और अवयवकी अपेक्षा भी बनता है। अवयवीके अपेक्षा पदार्थ एक है और अवयवोकी अपेक्षा अनेक है। जैसे शाखा प्रशाखा पत्ते फल तथा पुष्पोके समूहकी अपेक्षा वृक्ष एक है परन्तु अपने उपर्युक्त अवयवोकी अपेक्षा अनेक है।।।।

# एकानेको हो सममन्योन्यविरुद्धी संगच्छाते तौ त्विय वृत्तौ पथि भिन्ते । एकं द्रव्य नूनमनेके व्यतिरेका एकानेको न्यायत एवास्युभयात्मा ॥६॥

अन्वयार्थ—(अन्योन्यविरुद्धी) जो परम्परमे विरुद्ध हैं और (भिन्ने पिय वृन्ती) भिन्न मार्गमें रहते हैं (तां) वे (एकानेकी द्धी) एक और अनेक नामक वर्म (त्विय) आपमे (मम) एक माथ (संगच्छाते) सगत होते हैं क्यों कि (नून) निश्चयमे (द्रव्यम् एकस्) द्रव्य एक है और (व्यतिरेक्ता) पर्याय (अनेके) अनेक हैं ('न्वम्' उभयात्मा असि) आप उभयत्प हैं—व्रव्यायित्मक है अनः (न्यायत एव) न्यायसे ही (एकानेक) एकानेक है।

भावार्थ—एक और अनेक ये दोनो धर्म पूर्व और पश्चिमकी तरह परस्पर विरोधी है तथा मिन्त-भिन्न मागंमे स्थित हैं परन्तु आपमे एक साथ सगत होकर रहते हैं उसका कारण यह है कि एकत्व धर्म तो द्रव्यसे सम्बन्ध रखता है और अनेकत्व धर्म पर्याय से। द्रव्य एक है और पर्याय अनेक हैं और यत आप द्रव्यपर्यायात्मक हैं अत एकानेकात्मक हैं अर्थात् द्रव्यकी अपेक्षा एक हैं और पर्यायकी अपेक्षा अनेक हैं ॥६॥

# यत् तद्द्रच्यं रक्षति नित्यत्वमनन्त पर्याया ये ते रचयन्ति क्षणभङ्गम् । नित्यानित्यं वस्तु तवोदेति समन्तान्नित्यानित्यद्रच्यविशेपैकमयत्वात् ॥७॥

अन्वयार्थ—(यत् द्रव्य तत्) जो द्रव्य है वह (अनन्त) कभी नष्ट न होनेवाले (नित्यत्व) नित्यत्व धर्मको (रक्षति) रखता है और (ये पर्याया) जो पर्याय हैं (ते) वे (क्षणभङ्गम्) क्षण-क्षणमे नश्वरता—अनित्यवत्व धर्मको (रचयन्ति) रचती हैं। इसीलिये (तव) आपके मतमे (समन्तात्) सब ओरसे (नित्यानित्यद्रव्यविशेषेकमयत्वात्) नित्य द्रव्य और अनित्य विशेष-पर्यायसे एकरूप होनेके कारण (वस्तु) पदार्थ (नित्यानित्य) नित्यानित्य (उदेति) सिद्ध होता है।

भावार्थ—यहाँ नित्य और अनित्य इन दो विरोधी धर्मोंकी सगित सिद्ध करते हुए आचार्यने कहा है कि भगवन् । आपके मनमे वस्तु नित्यानित्यात्मक है क्योंकि वह वस्तु, द्रव्य और पर्यायसे तन्मय है तथा द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है ॥७॥

### नित्यं कि हि स्यात् क्षणमङ्गिन्यतिरिक्तं नित्यादन्यः स्यात्क्षणमङ्गी कतरोऽत्र । नित्यावृत्तिः स्यान्न विनांशैः क्षणिकैः स्वैनित्यावृत्ति स्युने विनांशाः क्षणिकास्ते ॥८॥

अन्वयार्थं—(हि) निश्चयसे (नित्य) नित्य रहनेवाला द्रव्य (किं) क्या (क्षणभि व्यति-रिक्त) अनित्य पर्यायसे पृथक् (स्यात्) है ? अर्थात् नहीं है और (क्षणभङ्गी) क्षण क्षणमें नष्ट होने वाला (कतर) कौनसा पर्याय(नित्यात्) नित्य-द्रव्यसे (अन्य) पृथक् है ? अर्थात् कोई नहीं है। (अत्र) इस जगत्मे (नित्यावृत्ति) नित्य रहनेवाला द्रव्य (क्षणिके स्वे अशे विना) क्षण-क्षणमें नष्ट होने-वाले पर्यायरूप अपने अशोके बिना (न स्यात्) नहीं हो सकता और (क्षणिका ते अशा) क्षण-क्षणमें नष्ट होने वाले वे अश (नित्यावृत्ति विना) द्रव्यके विना (न स्यु) नहीं हो सकते।

भावार्य—यह सिद्धान्त है कि द्रव्य, पर्यायसे और पर्याय, द्रव्यसे पृथक् नही है। जब दोनो पृथक् नही हैं तब द्रव्यकी अपेक्षा नित्यत्व और पर्यायकी अपेक्षा अनित्यत्व धर्म, एक साथ एक ही वस्तुमे सिद्ध होते हैं ॥८॥

## नित्यानित्यौ द्वौ सममन्योन्यविरुद्धौ संगच्छाते तौ त्विय वृत्तौ पथि भिन्ने नित्यम्। द्रव्यं नित्यमनित्या व्यतिरेका नित्यानित्यौ(त्यो)न्यायत एवास्युभयात्मा ॥९॥

अन्वयार्थं—(अन्योन्यविरुद्धौ) परस्पर विरोधी तथा (नित्य) निरन्तर (भिन्ने पथि) भिन्न मार्गमे (वृत्तौ) प्रवृत्त होनेवाले (नित्यानित्यौ द्धौ) नित्य और अनित्य ये दो धर्म (त्विय) आपमे (सम) एक साथ (सगच्छाते) सगत होते हैं, क्योंकि (द्रव्य) द्रव्य (नित्यं) नित्य है और (व्यतिरेका) पर्याय (अनित्या) अनित्य हैं। आप (उभयात्मा असि) द्रव्य और पर्याय रूप हैं अत (न्यायत एव) न्यायसे ही (नित्यानित्य) नित्यानित्य हैं।

भावार्थ—ऊपर जिस प्रकार द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा आपमे एकानेकत्व धर्म सिद्ध किया गया है उसी प्रकार यहाँ द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा नित्यानित्यत्व धर्म सिद्ध किया गया है। द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है और आप द्रव्यपर्यायात्मक हैं अत आपमे एक साथ नित्यानित्यत्व धर्म सिद्ध है।।९।।

स्वद्रन्याद्यैः स्कूर्जिस मावस्त्विमहान्यद्रन्याद्यैस्तु न्यक्तमभावः प्रतिभासि । भावाभावो वस्तुत्यासीश समन्ताद् भावाभावावैक्यम्रपानीय कृतो यत् ॥१०॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे नाथ ! (इह) इस जगत्मे (त्वम्) आप (स्वद्रव्याद्यें) स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल भावसे (भाव) भावरूप-अस्तिरूप (स्फूर्जिस) प्रतीत होते हैं (तु) और (अन्यद्रव्याद्यं) अन्य पदार्थके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा (व्यक्त) स्पष्ट ही (अभावः) अभावरूप—नास्तिरूप (प्रतिभासि) मालूम होते हैं (यत्) जिस कारण आपने (समन्तात्) सब ओरसे (भावाभावों) भाव और अभावको (ऐक्यमुपानीय कृत) एकरूपता प्राप्त करायी है अतः आप (वस्तुतया) परमार्थसे वस्तुस्वभावके कारण (भावाभाव असि) भावाभावरूप हैं।

भावार्थ — यहाँ जिनेन्द्र देवमे आचार्यने भाव और अभाव इन दो विरोघी घर्मोकी सगित सिद्ध करते हुये कहा है कि आप स्वद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा भावरूप हैं और परद्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अभावरूप हैं, अत आप परमार्थसे भावाभावरूप है ॥१०॥

भावाद्भिन्नः कीदृगभावोऽत्र विधेयोभावो वा स्यात्कीदृग भावेन विनासौ । तौ वस्त्वशौ द्वौ स्वपराभ्यां समकालं पूर्णं शून्यं वस्तु किलाश्रित्य विभातः ॥११॥

अन्वयार्थ—(अत्र) इस जगत्मे (भावात् भिन्न) भावसे भिन्न (अभाव) अभाव. (कीदृग् विधेय) कैसे किया जा सकता है ? (वा) अथवा (अभावेन बिना) अभावके विना (असौ भाव) यह भाव (कीदृग् विधेय) कैसा किया जा सकने योग्य (स्यात्) है ? (तो द्वौ) वे दोनो भाव और अभाव (वस्त्वशौ) वस्तुके अश हैं तथा (स्वपराभ्या) निज और पर चतुष्टयकी अपेक्षा (समकार्ल) एक ही साथ (पूणै) पूर्ण और (शून्य) शून्यरूप (वस्तु) वस्तुका (किल) निश्चयसे (आश्रित्य) आश्रयकर (विभात) सुशोभित होते है।

भावार्थ—भाव और अभाव ये दोनो वस्तुके अश है तथा परस्पर सापेक्ष हैं। भावसे भिन्नपृथक् अभाव और अभावसे भिन्न भाव नही होता है। प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा भावरूप है और परचतुष्टयकी अपेक्षा अभावरूप है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा वस्तु पूर्ण कहलाती है
परचतुष्टयकी अपेक्षा शून्य कही जाती है इस प्रकार पूर्ण और शून्य वस्तुका आश्रय लेकर वे
भाव और अभाव धर्म एक ही साथ सुशोभित होते है।।११।।

भावाभावौ द्वौ सममन्योन्यविरुद्धौ सङ्गच्छाते तौ त्विय वृत्तौ पथि भिन्ने । भावः स्वांशाद् व्यक्तमभावस्तु परांशाद् भावाभावो न्यायत एवास्युभयात्मा ॥१२॥

अन्वयार्थ—(अन्योन्यविरुद्धौ) जो परस्पर विरुद्ध हैं तथा (भिन्ने पथि वृत्तौ) भिन्न मार्गमें स्थित है (तौ) वे (भावाभावौ द्धौ) भाव और अभावरूप दोनो घर्म (त्विय) आपमे (सम) एक साथ (सगच्छाते) सगत होते हैं (व्यक्त) स्पष्ट ही (भाव) भाव (स्वाशात्) स्व अश—निजचतुष्टयकी

अपेक्षा है (तु) और (अभाव ) अभाव (पराशात्) पर अशकी अपेक्षा है। यतश्च आप (उभयात्मा) दोनोरूप हैं अत (न्यायत ) न्यायसे (भावाभाव ) भावाभावरूप (एव) ही (असि) हैं।

भावार्थ—भाव और अभाव धर्म यद्यपि परस्पर विरुद्ध हैं और भिन्न मार्गमे स्थित हैं तथापि स्वाश और पराशकी अपेक्षा आपमे एक साथ सिद्ध होते है। उन दोनो धर्मोंकी अपेक्षा आप भावाभावरूप है।।१२॥

सर्वे वाच्य द्वयात्मकमेतत्क्रमतः स्याद्देव।वाच्य तद्युगपद् वक्तुमशक्तेः । तौ पर्यायौ द्वौ सह विश्रद् भगवंस्त्वं वाच्यावाच्यं वस्त्वसि किञ्चिज्जगतीरं(ह) ॥१३॥

अन्वयार्थ —(देव) हे स्वामिन् । (ह्यात्मक) द्विविध रूपको धारण करनेवाली (एतत्) यह (सर्व) समस्त वस्तु (क्रमत ) क्रमसे (वाच्य स्यात्) वाच्य है और (तद्) वही वस्तु (युगपत्) एक साथ (वक्तुमशक्ते ) कहनेकी असमर्थता होनेसे (अवाच्य) अवाच्य है (भगवन्) हे भगवन् । (तौ ह्रौ पर्यायो) उन दोनों वाच्य-अवाच्य धर्मोंको (मह) एक साथ (विश्रद्) घारण करते हुथे (त्वम्) आप (इह जगित) इस ससारमे (किश्चित्) कोई—विलक्षण (वाच्यावाच्य) वाच्य और अवाच्यरूप (वस्तु असि) वस्तु हैं।

भावार्थ—यहाँ वक्तव्य और अवक्तव्य धर्मका समन्वय करते हुये कहा गया है कि विधि निषेध, एक अनेक, नित्य अनित्य और भाव अभाव आदि द्विविध रूपको धारण करने वाली वस्तु क्रमसे वाच्य है परन्तु एक साथ दोनो विरोधी धर्म नहीं कहे जा सकते, इसलिए अवाच्य है। यह वाच्य और अवाच्य दोनो पर्याय हैं। इन दोनोको एक साथ धारण करते हुए आप वाच्यावाच्य—वक्तव्य और अवक्तव्य धर्में इप कोई अद्भुत वस्तु हैं।।१३।।

वाच्यादन्यत् किञ्चिदवाच्यं न हि दृष्टं वाच्य चैतन्नेष्टमवाच्यव्यतिरिक्तम् । वागाश्रित्य स्वक्रमवृत्त्यत्र मवृत्ती वस्तु द्वचात्मक हि गृणीयान्न गृणीयात् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(हि) निश्चयसे (किञ्चित्) कोई भी (अवाच्य) अवाच्य (वाच्यात् अन्यत्) वाच्यसे पृथक् (न दृष्ट) नही देखा गया है (च) और (एतत् वाच्य) यह वाच्य (अवाच्यव्यतिरिक्त) अवाच्यसे भिन्न (न इष्टम्) इष्ट नही है—माना नही गया है। (वाक्) वचन, (स्वक्रमवृत्यक्रमवृत्ती) अपनी क्रमवृत्ति और अक्रमवृत्तिका आश्रय लेकर (हि) निश्चयसे (द्वधात्मक वस्तु) दो ष्प्य वस्तुको (गृणीयात्) निगीणं करता है और (न गृणीयात्) निगीणं नही करता है अर्थात् क्रमवृत्ति का आश्रय लेनेपर वचन द्वयात्मक वस्तुको कहता है और अक्रमवृत्तिका आश्रय लेने पर नहीं कहता है।

भावार्थ—वस्तुमे अवक्तव्य और वक्तव्य ये दो घमं हैं। ये दोनो घर्म परस्पर सापेक्ष हैं क्योंिक वाच्यसे भिन्न अवाच्य और अवाच्यसे भिन्न वाच्य देखनेमे नही आता। जब वचन, िकत्ही दो विरोधी घर्मोंका क्रमसे वर्णन करता है तब वस्तु वक्तव्य होती है और जब एक साथ वर्णन करना चाहता है तब दोनो घर्मोंका वर्णन एक साथ न कर सकनेके कारण अवक्तव्य होती है।।१४॥

वाच्यावाच्यौ द्वौ सममन्योऽन्यविरुद्धौ संगच्छाते तौ, त्विय वृत्तौ पथि भिन्ने । वाच्यौ व्यस्तौ व्यक्तमवाच्यस्तु समस्तो वाच्यावाच्यो न्यायत एवास्युभयात्मा ॥१५॥

अन्वयार्थ—(अन्योन्यविरुद्धी) जो परस्पर विरुद्ध हैं और (भिन्ने पिथ वृत्ती) भिन्न मार्गमें स्थित है (तो) वे (वाच्यावाच्यी) वाच्य और अवाच्य—वक्तव्य और अवक्तव्य दो विरोधी धर्म (त्विय) आपमे (सम) एक साथ (सगच्छाते) सगत होते हैं। (व्यस्ती) पृथक्-पृथक् रहते हुये स्पष्ट ही (वाच्यी) वाच्य हैं (तु) और (समस्त अवाच्य) समस्त—मिले हुये (अवाच्य) अवाच्य है। यत. आप (उभयात्मा) उभयरूप हैं अत (न्यायत एव) न्यायसे ही (वाच्यावाच्य असि) वाच्य अवाच्य-रूप हैं।

भावार्थ—यद्यपि वाच्य और अवाच्य धर्म परस्पर विरोधी हैं और विरुद्ध मार्गमे स्थित है तथापि हे भगवन् । आपमे दोनो धर्म एक साथ सगत है—अत न्यायसे आप उभयात्मा है—वाच्या-वाच्य अथवा वक्तव्य और अववतव्य धर्मसे सहित है ॥१५॥

सोऽयं भावः कर्भ यदेतत् परमार्थाद्धत्ते योग यद्भवनेन क्रियमाणम् । शुद्धो भावः कारकचक्रे तव लीनः शुद्धे भावे कारकचक्रं च निगूढम् ॥१६॥

अन्वयार्थ—(यदेतत् कर्म) जो यह कर्म है (सोऽय भाव) वही क्रिया है क्यों कि (यत् क्रियमाण) जो किया जा रहा कर्म है वह (परमार्थात्) वास्तवमे (भवनेन) क्रियाके साथ (योग धत्ते) योग—सम्बन्धको धारण करता है (तव) आपका (शुद्धो भाव) शुद्ध भाव (कारकचक्रे) कारकसमूहमें (लीन.) लीन है (च) और (कारकचक्र) कारक समूह (शुद्धे भाव) शुद्ध भावमें (निगूढ) निगूढ है।

भावार्थ-यहाँ कर्म और क्रियाका अभेद वर्णन करते हुये कहा गया है कि जो कर्म है वह भाव-क्रियाके साथ सम्बन्धको धारण करता है। परमार्थसे शुद्ध भाव-क्रिया कारक समूहमे लीन है और कारक समूह गुद्ध भावमे लीन है।।१६॥

जातं जात कारणभावेन गृहीत्वा जन्य जन्य कार्यतया स्वं परिणामम् । सर्वेऽपि त्वं कारणमेवास्यसि कार्यं शुद्धो मावः कारणकार्याविषयोऽपि ॥१७॥

अन्वयार्थ—(कार्यतया) कार्यरूपसे (जात) उत्पन्न हुआ (जन्य जन्य) उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक पदार्थ (कारणभावेन) कारणरूपसे (स्व परिणाम) अपने ही परिणामको (गृहीत्वा) गहण कर (जात) उत्पन्न हुआ है अत (ता) आप (मर्वोऽपि) सम्पूर्णरूपसे (कारणमेव अमि) कारण ही है और (कार्यम् एव असि) कार्य ही है जब कि (शुद्धो भाव) शुद्ध भाव (कारणकार्याविपयोऽपि) कारण और कार्यका विषय नहीं है।

भावार्थ—गुद्ध द्रव्यायिक नयमे न कोई उत्पन्न होना है और न कोई विनकता है इसिलये उसमे कारण—कार्यभावकी चर्चा नही है। इसी अभिप्रायमे यहाँ कहा गया है कि शुद्ध भाव कारण कार्यका विषय नही है परन्तु पर्यायायिक नयमे पदार्थ उत्पन्न होता है और विनदाता है अत. उसमे कारण—कार्यभावकी चर्चा आती है। जो पदार्थ उत्पन्न होता है वह कार्व कहराता है और उसमे जो निमित्त पड़ता है वह कारण वहलाता है। यहाँ कारणके लिये उपादानकी दृष्टिमे कर्ना भी कहा जाता है। परमार्थसे जो परिणमन करता है वह कर्ना कहलाता है और जो परिणमन है वह कर्म कहलाता है 'य परिणमति न कर्ता यः परिणमो भवेत् नत्कमें' ऐसा नमदनार परमा में भी कहा है। उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक कार्य अपने परिणमनको ही कारणहप्य स्वीवृत

करता है अन्य पदार्थको नहीं । जैसे मिट्टीसे घट बनता है । यहाँ घट कार्य है और मिट्टी उसका कारण अथवा कर्ता है । अध्यात्मको दृष्टिमे कर्नृ कर्म अथवा कारण कार्यभाव एक ही द्रव्यमे बनता है दो द्रव्योमे नहीं । दो द्रव्योमे निमित्तनैमित्तिक भाव बनता है इसिल्ये जो द्रव्य कार्य है वही द्रव्य उसका कारण होता है मात्र पूर्व और उत्तर क्षणकी अपेक्षा उसमे कारण और कार्यका भेद होता है । पूर्वक्षणवर्ती पर्याय कारण है और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है । जब इस प्रकार की तत्त्वव्यवस्था है तब हे भगवन् । आप ही सपूर्ण रूपसे कारण हैं और आप ही सपूर्ण रूपसे कार्य है । सपूर्ण रूपसे कहनेका तात्पर्य यह है कि आपकी आत्माके जितने असख्य प्रदेश हैं वे पूर्वक्षणमे सबके सब कारण थे और उत्तर क्षणमे सबके सब कार्य हुए है । ऐसा नहीं है कि कुछ प्रदेश कारण रहे हो और कुछ प्रदेश कार्य हो गये हो । १९७।

## वल्गन्त्वन्ये ज्ञाननिमित्तत्वग्रुपेता बाह्यो हेतुर्हेतुरिहान्तर्न किल स्यात्। स्वस्माहेवोज्जृम्भितचिद्वीयविशेपाज्जातो विश्वव्यापकविज्ञानघनस्त्वम्।।१८॥

अन्वयार्थ—(ज्ञानिनिमित्तत्वम् उपेता ) ज्ञानके निमित्तपनेको प्राप्त हुए (अन्ये) अन्य पदार्थं भले ही (वल्गन्तु) गितशील रहे परन्तु (किल) परमार्थं रूपसे (इह) कार्योत्पत्तिमे (वाह्यो हेतु) बाह्य कारण (अन्त हेतु) अन्तरङ्ग कारण (न स्यात्) नही होता है। (देव) हे भगवन्! (त्वम्) आप (स्वस्मात्) अपने (उज्जृम्भितचिद्वीयंविशेषात्) वृद्धिको प्राप्त हुए ज्ञान और बलके विशेषसे (विश्वव्यापकविज्ञानघन) विश्वव्यापक अर्थात् लोकालोकको ज्ञाननेवाले केवलज्ञानसे सान्द्र (जात) हुए हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप जो लोकालोकावभासी केवलज्ञानसे सान्द्ररूपताको प्राप्त हुए है इसमे अन्तरङ्ग कारण आप ही हैं। आप ही के ज्ञान और वीर्यगुणमे जो विशिष्ट परिणमन हुआ है उसीसे यह अवस्था प्रकट हुई है। यद्यपि बाह्य कारण अनेक होते हैं सो रहे उनका निषेध नहीं है परन्तु परमार्थसे कारण कार्यकी चर्चामे बाह्य कारणको कारण न मानकर अन्तरङ्ग कारण को कारण स्वीकृत किया गया है।।१८॥

अन्यः कर्ती कर्म किलान्यत् स्थितिरेषा यः कर्ता त्व कर्म तदेवास्याविशेषात् । देवाकार्षीस्त्व किल विज्ञानघन यः सोऽय साक्षात् त्व खलु विज्ञानघनोऽसि ॥१९॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे (कर्ता) कर्ता (अन्य ) अन्य है और (कर्म) कर्म (अन्यत्) अन्य है (एषा स्थिति ) यह स्थिति है—व्यवहारनयकी यह मान्यता है परन्तु (य त्व कर्ता) जो आप कर्ता हैं (अविशेषात्) सामान्यकी अपेक्षा (तदेव कर्म असि) वही आप कर्म हैं (देव) हे नाथ । (य त्व किल) जिन आपने (विज्ञानघन) विज्ञान घनको (अकार्षी) किया था (सोऽय त्व) वही तुम (खलु) निश्चयसे (साक्षात्) साक्षात् (विज्ञानघन असि) विज्ञानघन हैं।

भावार्थ—व्यवहारनयके आश्रयसे कहा जाता है कि कर्ता अन्य होता है और कर्म अन्य होता है परन्तु निश्चयनयको मान्यता है कि जो कर्ता होता है वही कर्म होता है क्योंकि परमार्थ से कर्ता किया और कर्म ये तीनो पृथक्-पृथक् नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि आप ही कर्ता हैं और

विशेष ज्ञानके लिये समयसारका कर्तृकर्मीधिकार द्रष्टव्य हैं।

आप ही कर्म है। जैसे आपने विज्ञानघन स्वभावको किया। यहाँ आप कर्ता है और विज्ञानघन स्वभाव कर्म हैं परन्तु विज्ञानघन स्वभाव आपसे भिन्न नहीं है अतः आप ही कर्ता है और आप ही कर्म हैं। निश्चयनय कर्तृ कर्मभावको एक ही द्रव्यमे स्वीकृत करता है क्योंकि व्याप्य-व्यापकभाव एक ही द्रव्यमे बनता है और व्यायप्व्यापकभाव ही कर्तृ कर्मभावका आधार है।।१९।।

## विष्वग्व्याप्यः सत्यविशेषे स्वगुणानां देवाधारस्त्वं स्वयमाधेयभरोऽपि । एकाधाराधेयतयैव ज्वलितात्मा तेनैवोच्चैर्वन्गसि विज्ञानधनोऽयम् ॥२०॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (अविशेषे सित) समानताके रहते हुए (त्व) आप (विश्वग् व्याप्य) सब ओर व्याप्त होकर रहने योग्य (स्वगुणाना) अपने गुणोके (आँधार) आधार है और (स्वय) स्वय (आधेयभरोऽपि) आधेयके समूह भी हैं। यतश्च आप (एकाधाराधेयतया) एक आधाराधेयभावसे (ज्वलितात्मा) प्रकाशित आत्मावाले है (तेनैव) उसी कारण (अय त्वम्) यह आप (उच्चे ) उच्चरूपसे (विज्ञानघन) विज्ञानघन होते हुए (वल्गसि) प्रवर्तमान हैं।

भावार्थ—व्यवहारनय दो भिन्न पदार्थों भे आधार-आधेयभावको स्वीकृत करता है, परन्तु निश्चयनय एक ही पदार्थमे आधारआधेयभावको स्वीकृत करता है। इस स्थितिक अनुसार निश्चयनयसे आप ही अपने गुणोके आधार हैं और आप ही आधेय हैं। आधार होनेसे आप ही व्यापक हैं और आधेय होनेसे आप ही व्याप्य है। गुण और गुणीमे प्रदेशभेद न होनेसे निश्चयनय अभेदको स्वीकृत करता है। विज्ञानधनस्वभाव आपका आधेय है और आप ही उसके आधार हैं क्योंकि आपमे और विज्ञानधनस्वभावमे प्रदेशभेद न होनेसे पृथक् भाव नहीं है।।२०।।

# आत्मा माता मेयमिदं विश्वमशेष सम्बन्धेऽस्मिन् सत्यिष नान्योन्यगतौ तौ । प्रत्यासित्तः कारणमैक्यस्य न सा स्यादर्थो वाच्यं वक्त्रभिधान च विभिन्ने ॥२१॥

अन्वयार्थ—(आत्मा) आत्मा (माता) ज्ञाता है और (इद अशेष विश्व) यह समस्त विश्व (मेयम्) ज्ञेय है (अस्मिन् सम्बन्धे सत्यिप्) इस माता-मेय अथवा ज्ञानज्ञेय सम्बन्धके रहनेपर भी (तौ) व दोनो (अन्योन्यगतौ न) परस्पर एक दूसरेमे गत नही है। (ऐक्यस्य) एकताका कारण (प्रत्यासित्त ) अत्यन्त निकटता है परन्तु (सा न स्यात्) वह प्रत्यासित्त नही है क्योंकि (वाच्य अर्थ) वाच्यरूप अर्थ (च) और (वक्त्रभिधानं) वक्ताका वचन दोनो (विभिन्ने) पृथक्-पृथक् हैं।

भावार्थ—जो पदार्थं को जानता है उसे माता और जो जाना जाता है उसे मेय कहते हैं। आत्मा माता है और समस्त विश्व मेय है। यद्यपि आत्मा और विश्वमे माता और मेय का सम्बन्ध है तथापि वे दोनो एक दूसरेमे अनुप्रविष्ट नहीं है। पृथक्-पृथक् हैं। दोनो की एकता का कारण प्रत्यासित्त हो सकती है परन्तु वह नहीं हैं। यह बहिर्ज्ञेय की अपेक्षा कथन है। अन्तर्ज्ञेय की अपेक्षा दोनोमे अभेद माना जाता है जैसे वाच्य पदार्थ है और वाचक वक्ता का शब्द है इस तरह दोनोमे भेद है फिर भी दोनोमे वाचकवाच्य सम्बन्ध माना जाता है। वैसे ही माता और मेयमे भेद होने पर भी परस्परमे मातामेय सम्बन्ध माना गया है।।२१॥

यः प्रागासीर्नेत्स्र्यदपेक्षः खलु सिद्धः प्रत्युत्पन्नः सम्प्रति सिद्धोऽसि स एव । प्रत्युत्पन्नायतो[ते]वरिक्तिरिद्दासीद् [या]भूतापेक्षा सम्प्रति[ते]सा किल रिक्तः ॥२२॥ अन्वयार्थ—(खलु) निश्चयसे (य) जो आप (वर्त्स्यंदपेक्ष) भविष्यत् की अपेक्षा (प्राक्) पहले (सिद्धः आसीः) सिद्ध थे (स एव) वही आप (सम्प्रति) अव (प्रत्युत्पन्नः सिद्धः असि) वर्तमान सिद्ध हैं। (इह) इस जगत्मे (ते) आपकी (या) जो (अवरिक्त) विरक्त दशा (प्रत्युत्पन्नायते) वर्तमानके समान मालूम होती है (किल) वास्तवमे (सा) वह (भूतापेक्षा) भूतकाल की अपेक्षा (रिक्त) सरागावस्था (आसीत्) थी।

भावार्थ—हे भगवन् । जो आप पहले भविष्यत् की अपेक्षा सिद्ध कहे जाते थे वही अव वर्तमान सिद्ध कहलाते हैं। इस कालकी अपेक्षा पर्यायमेद होनेपर भी द्रव्यकी अपेक्षा दोनो पर्यायोमे एकत्व स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वर्तमान की अपेक्षा जो विरक्त दशा है वह भूत की अपेक्षा सरागावस्था थी। इसलिए यहाँ भी पर्याय की अपेक्षा मेद होने पर भी द्रव्य की अपेक्षा अभेद प्रकृपण किया गया है।।२२॥

# एक मानं शाश्वतमुन्चैरिमिषिञ्चन् भूत्वाभूत्वा त्वं मवसीश स्वयमेव। एतन्द्रूत्वा यद्भवनं पुनरन्यन्न (तत्) त्रैकान्य सङ्कलयन् त्वामनुयाति।।२३॥

अन्वयार्थं —(ईश) हे नाथ । (त्व) आप (एक शाश्वत भाव) एक शाश्वत — त्रैकालिक भाव का (उच्चे अभिषिञ्चन्) उत्कृष्ट अभिषेचन करते हुए अर्थात् सामान्य त्रैकालिक भावकी रक्षा करते हुए (भूत्वाभूत्वा) हो होकर (स्वयमेव) अपनेआप (भविस) होते हैं सो (एतद् भूत्वा पुन यद्भवन) यह होकर पुन जो होता है वह (अन्यत् न) अन्य नही है अर्थात् अन्य द्रव्य की उत्पत्ति नही है (त्रैकाल्य सब्द्रलयन् 'भाव ') तीन कालका सग्रह करनेवाला भाव (त्वाम्) आपका (अनु-याति) अनुगमन करता है।

भावार्थ—पदार्थं द्रव्य और पर्यायरूप है। इनमें द्रव्याश त्रैंकालिक है और पर्यायाश परि-वर्तित होता रहता है। जब द्रव्याशको प्रधानता देकर कथन किया जाता है तब कहा जाता कि पदार्थं अपरिवर्तनीय—त्रैकालिक है और जब पर्यायाश को प्रधानता देकर कथन होता है तब कहा जाता है कि पदार्थं परिवर्तनीय है। यतश्च द्रव्य पर्यायसे भिन्न नही है और पर्याय द्रव्यसे भिन्न नहीं है अत यहाँ कहा गया है कि हे ईश । आप शाश्वतभाव—त्र कालिक द्रव्याश की रक्षा करते हुए ही अपनी उपादान शक्तिसे स्वय हो रहे हैं, नूतन नूतन परिणितसे युक्त हो रहे हैं परन्तु आपकी वह नूतन परिणित आपके द्रव्याशसे पृथक् नहीं है। इस प्रकार तीनो कालका सकलन करनेवाला जो द्रव्याश है वह सदा आपके साथ रहता है। तात्पर्य यह है कि आप द्रव्यपर्यायात्मक होनेसे भावाभावात्मक हैं ॥२३॥

## एकः साक्षादक्षरविज्ञानघनस्त्वं शुद्धः शुद्धस्वावयगेष्वेव निलीनः। अन्तर्मज्जद्दृक्सुखवीर्यादिविशेषेरेकोऽप्युद्गच्छसि वैचित्र्यमनन्तम्।।२४॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (त्व) आप (एक) एक हैं (साक्षात् अक्षरिवज्ञानघन) साक्षात् अविनाशी विज्ञानघन स्वभावसे युक्त हैं (शुद्ध) शुद्ध हैं तथा (शुद्धस्वावयवेष्वेव निलीन,) अपने शुद्ध अवयवोमे ही निलीन है। इस तरह (एकोऽपि सन्) एक होते हुए भी (अन्तर्मज्जद्दक्सुख-वीर्यादिविशेषे) अन्तर्मे निमग्न होनेवाले दर्शन सुख और वीर्य आदि विशिष्ट गुणो की अपेक्षा (अनन्त वैचित्र्यम्) अनन्त प्रकारकी विचित्रक्षा—नानारूपता को (उद्गच्छिस) प्राप्त हो रहे हैं।

अन्वयार्थ—यहाँ एकानेक भङ्गकी अपेक्षा भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवन् । आप यद्यपि अपने विज्ञानघनस्वभाव की अपेक्षा एक हैं तथापि अन्तरङ्गमे विद्यमान दर्शन सुख और वीर्य आदि गुणो की अपेक्षा अनेक भी हैं ॥२४॥

अध्यारुढोऽन्योन्यविरुद्धोद्धतधर्मैः स्याद्वादेन प्रविभक्तात्मविभूतिः। स्वामिन् नित्यं त्वं निजतन्वैकपराणां किश्चिद् दत्सेऽत्यन्तमगाधोऽप्यवगाहम् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे नाथ । यद्यपि (त्व) आप (नित्य) निरन्तर (अन्योऽन्यविरुद्धोद्धत-धर्में ) परस्पर विरुद्ध अनेक उद्धत धर्मोसे (अध्यारूढ) सिंहत है तथापि (स्याद्वादेन) स्याद्वादसे (प्रविभक्तात्मिवभूति ) विभाग को प्राप्त आत्मवभवसे युक्त हैं अत (अगाधोऽपि) अत्यन्त गभीर होते हुए भी (निजतत्त्वैकपराणा) स्वतत्त्व की एक आराधनामे तत्पर रहनेवालोके लिये (किखिद्) कुछ (अवगाह दत्से) प्रवेश देते हैं ।

भावार्थ—हे भगवन् । ऊपर कहे अनुसार यद्यपि आप परस्पर विरोधी अनेक धर्मोंसे युक्त हैं और वे धर्म इतने उद्धत हैं कि सब, आपके समस्त आत्मप्रदेशोपर अधिकार जमाये हुए हैं तथापि स्याद्वादका आलम्बन लेकर आपने अपनी आत्मिवभूतिका ऐसी सुन्दरताके साथ विभाग किया है कि सब विरोधी धर्मोंका पारस्परिक विरोध अपने आप शान्त हो गया है। इस तरह यद्यपि आपका समझना अत्यन्त कठिन है तथापि जो निरन्तर आत्मतत्व की आराधना मे तत्पर रहते हैं उन्हे आपका समझना सरल हो गया है, इसी दृष्टिसे कहा गया है कि आप अगाध होते हुए भी अपनी आराधनामे तत्पर रहनेवाले पुरुषोके लिये कुछ अवगाह—प्रवेश देते हैं।।२५॥

( 99 )

## वियोगिनी छन्दः'

अजर. पुरुषो जिन स्वय सहजज्योतिरजय्यचिद्भरः। अयमद्भुतसत्यवभवस्त्वमसि द्रधात्मकदृष्टिगोचरः॥१॥

अन्वयार्थ — (जिन) हे कर्मशत्रुओको जोतनेवाले जिनेन्द्र । (अजर) जो वृद्धावस्थासे रिहत हैं, (पुरुष) आत्मस्वरूप है, (स्वय) अपने आप (सहजज्ये।तिरजय्यिचद्भर) स्वाभाविक ज्ञानज्योतिसे जीता न जा सके ऐसे चैतन्यके समूहसे युक्त हैं और (अद्भुतसत्यवभव) आश्चर्य-कारक सत्यवभवसे सिहत है ऐसे (अय त्वस्) यह आप (द्वयात्मकदृष्टिगोचर) विधिनिषेधके भेद-से द्विविधरूपताको धारण करनेवाली दृष्टिके गोचर है।

भावार्थ — अन्यत्र पुरुष अर्थात् आत्माका लक्षण लिखते हुए कहा है — 'अस्ति पुरुपिश्चदात्मा विविज्ञित' स्पर्शगन्धरसवर्णे । गुणपर्ययसमवेत समाहित समुदयव्यय घ्रोव्ये । । अर्थात् चैतन्य जिसका स्वरूप है, जो स्पर्श रस गन्ध और वर्णसे रहित है — अमूर्त है, गुण और पर्यायोसे तन्मय है तथा उत्पाद व्यय और घ्रोव्यसे सहित है ऐसा पुरुष — आत्मा है । हे भगवन् । आप इसी आत्म- द्रव्यरूप हैं, वृद्धावस्थासे रहित हैं क्योंकि वृद्धावस्था शरीररूप पुद्गलद्रव्यकी परिणति है, सहज चैतन्यसे सहित हैं आश्चर्यंकारी आत्मवैभवसे सहित हैं — सवको आश्चर्यंमे डालनेवाले केवलज्ञानादि गुणोसे तन्मय हैं । आपके इस स्वरूपको जाननेके लिये विधि और निषेध इन दोनो दृष्टियोका ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि उनके विना आपका ययार्थंक्प जानना सभव नही है ॥१॥

### न पराश्रयणं न शुन्यता न च भावान्तरसङ्करोऽस्ति ते । यदसंख्यनिजप्रदेशकैविंहितो वस्तुपरिग्रहः स्वयम् ॥२॥

अन्वयार्थ—(ते) आपके (न पराश्रयण) न परका आश्रय है (न शून्यता) न शून्यरूपता है (च) और (न भावान्तरसङ्कर अस्ति) अन्य भावोका सकर—सिमश्रण है (यत) क्योकि (असंख्य-निजप्रदेशके) अपने असंख्यात प्रदेशोके द्वारा (स्वय) स्वय (वस्तुपरिग्रह) वस्तुका परिग्रहण (विहित्त) किया गया है।

भावार्य — हे भगवन् । आप जो अनन्त गुण और पर्यायरूप वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं अर्थात् उससे तन्मय हो रहे हैं सो इस कार्यमे आपको पर द्रव्यका आश्रय नही लेना पडा है, न इन गुणो का आपमे अभाव है और न अन्य भावोंसे आपका सकरपना है मात्र अपने असख्यातप्रदेशो द्वारा स्वय ही उस चैतन्य वस्तुको ग्रहण कर रहे हैं ॥२॥

१ 'विषमे ससजा गुरु समे सभरालोऽय गुरुवियोगिनी'--वृत्तरत्नाकर

२ पुरुषार्थसिद्धचुपाये।

# यदमूर्त इति स्फुटोदय सहज माति विशेषणं विभोः। तदिहात्मपरायणो भवान् सह मेदं सम्रुपैति पुद्गलैः॥३॥

अन्वयार्थ—(यत्) जिस कारण (विभो) आपका (अमूर्तं) अमूर्तं (इति) यह (स्फुटोदयं) अत्यन्त स्पष्ट और (सहज) स्वाभाविक (विशेषण) विशेपण (भाति) सुशोभित होता है (तत्) इस कारण (इह्) इस लोकमे (आत्मपरायण) आत्माराधनामे लीन रहनेवाले (भवान्) आप (पुद्गलै: सह) पुद्गलोके साथ (भेद) पृथक्तको (समुपैति) प्राप्त हैं।

भावार्थ— हे भगवन् । आपके अनेक विशेषणोमे 'अमूर्त' यह भी एक विशेषण है । जो स्पर्श रस गन्ध और वर्णसे रहित है उसे अमूर्तं कहते हैं । आपका यह 'अमूर्तं' विशेषण अत्यन्त स्पष्ट और सहज—स्वाभाविक है । 'मूर्तं' विशेषण पुद्गल द्रव्यमे सगत होता है क्योंकि वही स्पर्शं रस गन्ध और वर्णसे सहित है । अरहन्त अवस्थामे यद्यपि आप शरीररूप पुद्गलमे निवास करते हैं तथापि उससे आप सर्वथा पृथक् हैं । शरीररूप पुद्गलके साथ आपका एकत्व नहीं है ॥३॥

### चिदितीस(श)विशेषण द्धत्सहज व्यापि कुतोऽण्यबाधितम् । जपयासि भिदामचेतनैरखिलैरेव सम समन्ततः ॥४॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । जिस कारण आप (सहज) स्वाभाविक (व्यापि) व्यापक और (कुतोऽपि) किसी भी कारणसे (अबाधित) बाधित न होनेवाले (चिद् इति विशेषण) 'चित्' इस विशेषणको (दधत्) धारण कर रहे है उस कारण आप (समन्तत ) सब ओरसे (अखिलें एव अचेतनें) सभी अचेतन द्रव्योके (सम) साथ (भिदा) भेदको (उपयासि) प्राप्त हो रहे है।

भावार्य—हे भगवन् । अमूर्ण विशेषणके समान एक 'चित्' यह भी आपका विशेषण है। आपका यह चित् विशेषण सहज है—स्वाभाविक है, सब अवस्थाओं व्यापक है और किसी भी कारणसे उसमे बाधा नही आती है। इस विशेषण की महिमासे आप पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन पाँचो अचेतन द्रव्योसे पृथक सिद्ध होते है। 'अमूर्त' विशेषणसे तो आपका मात्र पुद्गलद्रव्यसे पृथक्त सिद्ध होता है—धर्म, अधर्म, आकाश और कालसे नही। परन्तु 'चित्' विशेषणसे जीवातिरिक्त सभी अचेतन द्रव्योसे पृथक्त सिद्ध होता है।।।।।

## विशदेन सदैव सर्वतः सहजस्वानुभवेन दीन्यत । सकलैः सह चेतनान्तरैरुदित दूरिमद तवान्तरम्।।५॥

अन्वयार्थ—(सदैव) सदा ही (सर्वत) सब आरसे (विशदेन) निर्मल (सहजस्वानुभवेन) सहज स्वानुभवसे (दीव्यत) रमण करनेवाले (तव) आपका (सकलें) समस्त (चेतनान्तरे सह) अन्य चेतन द्रव्योंके साथ (इद) यह (दूर) बहुत दूरका (अन्तर) अन्तर (उदित) कहा गया है।

भावार्थ—'चित्' विशेषणसे अचेतन द्रव्योंके साथ तो आपका पृथक्त्व सिद्ध हो गया था परन्तु अन्य चेतन द्रव्योंके साथ पृथक्त्व सिद्ध नही हुआ था। 'अब आप सहज स्वानुभवसे सिह्त हैं' इस विशेषणके द्वारा समस्त अन्य चेतन द्रव्योसे आपका बहुत दूरका अन्तर सिद्ध होता है, यह बात सिद्ध की गई है। संसारमे जितने चेतन द्रव्य हैं वे सव अपना-अपना स्वतन्त्र पृथक् अस्तित्व

लिए हुए हैं क्योंकि सबका स्वानुभव पृथक्-पृथक् है। यदि सब चेतन एक ही ब्रह्माके विवर्तरूप होते तो सबका अनुभव एकरूप ही होता परन्तु सवका अनुभव अपना-अपना जुदा-जुदा है अत सब पृथक्-पृथक् हैं। हे भगवन्। आपका भी सहज स्वानुभव पृथक् है अत. आप अन्य चेतन द्रव्योंसे पृथक् हैं॥।।।

## निजमावभृतस्य सर्वतो निजमावेन सदैव तिष्ठतः। प्रतिभाति परैरखण्डितः स्फुटमैको निजभाव एव ते ॥६॥

' अन्वयार्थ—जो (सर्वत ) सब ओरसे (निजभावमृतस्य) निजभावसे भरे हुए हैं तथा (सर्वव) सदा ही (निजभावेन) निजभावके साय (तिष्ठन ) स्थित रहते हैं ऐसे (ते) आपका (परे अखण्डित ) परसे खण्डित नही होनेवाला (एक ) एक (निजभाव एव) निजभाव ही (स्फुट) स्पष्टरूपसे (प्रति-भाति) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थं — यतश्च प्रत्येक द्रव्य निजभावसे परिपूर्ण है, सदा निजभावसे ही युक्त रहता है और उसका वह निजभाव परके द्वारा खण्डित नही होता है। यह वस्तुस्वभावकी मर्यादा है तदनुसार आप भी एक स्वतन्त्र आत्मद्रव्य हैं अत आपका भी निजभाव सदा परसे अखण्डित है ॥६॥

## अजडादिविशेषणैरयं त्वमनन्तैर्प्रगपद्धिशेषितः । भवसि स्वयमेक एव चेत् प्रकटा तत्तव मावमात्रता ॥७॥

अन्वयार्थं—(अनन्तै अजडादिविशेषणै) अजड—चेतन आदि अनन्त विशेषणोंके द्वारा (युगपत्) एक साथ (विशेषत ) विशेषताको प्राप्त हुए (अय त्वम्) यह आप (चेत्) यदि (स्वय) स्वय (एक एव भवसि) एक ही हैं (तत्) तो (तव) आपकी (भावमात्रता) सामान्यरूपता (प्रकटा) प्रकट है—स्पष्ट है।

भावार्थ—'यद्यपि शब्द-शब्दमे अर्थभेद होता है' इस मान्यताके अनुसार अनन्त विशेषणोंसे युक्त होनेके कारण आपमे अनन्तरूपता होना चाहिए तथापि आप एक ही हैं अर्थात् एक ही व्यक्ति के अनन्त विशेषण हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन विशेषताओं के होने पर भी आपमे एक ऐसी सामान्यरूपता है जिसके कारण आपका सब विशेषणोंमें अनुगमन होता रहता है।।७।।

### त्वम्रपयु परि प्रमो मवनिदमस्तीत्यविभिन्नधारया । अविभावितपूर्वपश्चिमः प्रतिमासि ध्रुव एव पश्यताम् ॥८॥

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे मगवन् । (उपर्युपरि) ऊपर-ऊपर अर्थात् आगामी प्रत्येक क्षणमें (भवन्) होते हुए (त्वम्) आप (इदमस्ति) 'यह हैं' (इति अविभिन्नधारया) इस प्रकार अखण्डधारा से (अविभावितपूर्वपिक्चम) पूर्व और उत्तरके विकल्पसे रहित (प्रतिभासि) सुशोभित होते हैं अत (पश्यताम्) देखनेवालोंके लिए (ध्रुव एव प्रतिभासि) ध्रुव—नित्यरूप ही प्रतीत होते हैं।

भावारं—द्रव्य स्वभावके कारण यद्यपि आपमे प्रतिक्षण उत्पाद और व्यय होता रहता है और उसके कारण आप अध्यवरूप हैं तथापि 'यह वही हैं' इस प्रकारकी अखण्डधारासे—अवि-

च्छिन्नरूपसे होने वाले प्रत्यभिज्ञानके कारण आपके पूर्व और उत्तरका विभाग अनुभवमे नहीं आता है इसलिए आप देखनेवालोके लिए एक ध्रुवरूप ही अनुभवमे आते हैं।।८।।

> अयमेकविशेष्यतां गतस्त्वमनन्तात्मविशेषणस्रजः। प्रभवन्नविग्रुक्तधारया भगवन् मासि भवन्निरन्तरः॥९॥

अन्वयार्थ—(अनन्तात्मविशेषणस्रज) अपने अनन्त विशेषणोंके समूहकी (एकविशेष्यता गत) एक विशेष्यताको प्राप्त हुए (अय त्वस्) यह आप (अविमुक्तघारया प्रभवन्) अखण्डघारासे होते हैं अत (भगवन्) हे भगवन् । (भवन्निरन्तर) होते हुए भी अन्तरसे रहित (भासि) सुशोभित है।

भावार्थ—हे भगवन् । विशेषणोकी माला अनन्त है परन्तु उन सब विशेषणोके विशेष्य आप एक ही है। यद्यपि उन विशेषणोके कारण आप प्रतिसमय नवीन नवीनरूपसे उत्पन्न हो रहे हैं तथापि आपकी वह उत्पत्ति अखण्डधारासे हो रही है अर्थात् विशेषणजन्य नवीनताके होने पर भी आपकी एकरूपतामे कोई बाधा नही आती है अत आप 'भवन् चासौ निरन्तर' इस समासके अनुसार होते हुए भी निरन्तर हैं—अन्तरसे रहित है। तात्पर्यं यह है कि उत्पाद व्ययके होने पर भी आप किसी अपेक्षासे ध्रुवरूप हैं ॥९॥

अजडादिविशेपणैर्भृता निजधारा न तवैति तुच्छताम् । अजडादिविशेषणानि न क्षयमायान्ति धृतानि धारया ॥१०॥

शन्वयार्थ—(अजडादिविशेपणै भृता) अजड आदि विशेषणोसे भरी हुई (तव निजधारा) आपकी वह धारा (तुच्छता) अभाव रूपताको (न एति) प्राप्त नही होती और (धारया) धारासे (घृतानि) धारण किये हुए (अजडादिविशेषणानि) अजड आदि विशेषण (क्षय न आयान्ति) क्षयको प्राप्त नही होते।

भावार्थ—द्रव्यकी जो अनादिअनन्तरूपता है वह उसकी निजधारा कहलाती है और उसमें गुण तथा पर्यायके कारण जो नवीनता आती है उसे विशेषण कहते हैं। द्रव्यकी जो निजधारा है वह अनेक विशेषणोसे परिपूर्ण रहती है तथा अनादि-अनन्त होनेसे कभी नष्ट नहीं होती है। विशेषणोसे द्रव्यमें जो नूतनता आती है वह उसकी निजधारासे सदा सबद्ध रहती है इसलिए वह भी सर्वथा क्षयको प्राप्त नहीं होती। हे भगवन्। आप एक स्वतन्त्र आत्म-द्रव्य हैं उसकी जो 'अनादि अनन्त परिणित है वह आपकी निजधारा है और यह निजधारा 'अजड-चेतन' तथा अमूर्त आदि विशेषणोसे परिपूर्ण है। इन विशेषणोकी अपेक्षा आपकी निजधारा कभी नष्ट नहीं होती और निजधाराको अपेक्षा कभी विशेषण नष्ट नहीं होते अर्थात् 'अजड' तथा अमूर्तत्व आदि ऐसे विशेषण हैं जो सदा काल आपमें विद्यमान रहते हैं।।१०।।

## अजडादिविशेषणानि ते परतो मेदकराणि न स्वतः। दघतः स्वयमद्वय सदा स्वमसाधारणभावनिर्भरम्॥११॥

अन्वयार्थं—(ते) आपके (अजडादिविशेषणानि) अजड आदि विशेषण (परत ) अन्य द्रव्यो से (भेदकराणि) भेद-पृथक्त करनेवाले हैं (स्वत न) स्वद्रव्यसे नहीं । क्योंकि आप (सदा) निरन्तर (अद्वय) अन्य द्रव्यसे रहित और (असाधारणभावनिर्भरम्) असाधारण भावोसे परिपूर्ण (स्व) अपने आत्म द्रव्यको (स्वय) अपने आप (दधत ) धारण करते हैं ।

भावार्थ—हे भगवन् ! आपका आत्मद्रव्य एकत्व-विभक्त है अर्थात् स्वकीय गुण पर्यायोंसे अभिन्न तथा परद्रव्योसे विभक्त है। इस प्रकार जब आप परसे रहित और अपने असाधारण-भावोसे सिंहन आत्मद्रव्यको सदा धारण करते हैं तब आपके अजड आदि विशेषण आपको पर्द्रव्योसे तो पृथक् सिद्ध करते हैं परन्तु अपने आत्मद्रव्यसे नही। कही द्रव्यके गुण पर्याय भी क्या उससे पृथक् होते हैं ? अर्थात् नही होते ।।११।।

## अजडाद्यविभागतः स्थितस्तव भावोऽयमनश एककः । अजडाद्यविभागभावनाद्जुभूतिं सम्रुपैति नान्यथा ॥१२॥

अन्वयार्थं—(अजहाद्यविभागत स्थित) अजह आदि विशेषणोके अपृथक्त्व—अविभेदसे स्थित (तव) आपका (अय) यह (अनश) अखण्ड (एकक) एक (भाव) आत्मद्रव्य (अजहाद्यविभाग-मावनात्) अजहादि विशेषणोके अभेदकी भावना करनेसे ही (अनुभूति) स्वानुभूतिको (समुपैति) प्राप्त होता है (अन्यथा न) अन्य प्रकारसे नही।

भावार्थ — हे भगवन् । आपका यह एक अखण्ड आत्मद्रव्य, अजड—चैतन्य—ज्ञानरूपता आदि विशेषणोंसे अभिन्न है, न्याय वैशेषिक दर्शनकी मान्यताके अनुसार गुणोसे सर्वथा भिन्न नही है और बौद्धदर्शनकी मान्यताके अनुसार क्षण-अणमे नष्ट होकर अनेकत्वको प्राप्त नहीं है इसीलिए उसमे आत्मानुभूति तथा अतीत कार्योंकी स्मृति आदि होतो है। गुणगुणीमे तथा पूर्वोत्तर क्षणमे सर्वथा मेद माननेसे अनुभूति आदिकी सिद्धि नहीं हो सकती।।१२।।

### भवन भवतो निरङ्कुश सकला मार्ष्टि सकारकाः क्रियाः। भवन द्वयतामवाप्यते क्रियया नैव न कारकैरपि।।१२॥

अन्वयार्थ—(भवत) आपका (निरङ्क्ष्ण) निर्वाधरूपसे (भवन) होना (सकला) सम्पूर्ण (सकारका) कारक सहित (किया) कियाओको (माण्टि) साफ करता है क्योकि (भवन) आपका होना (नैव कियया) न कियाके द्वारा और (न कारके अपि) न कारकोके द्वारा भी (द्वयता) द्वि-रूपताको (अवाप्यते) प्राप्त कराया जाता है।

भावार्थं — भेददृष्टिके कथनमे द्रव्यकी परिणित कर्ता कर्म आदि कारको और क्रियाकी अपेक्षा रखती है परन्तु अभेददृष्टिके कथनमे द्रव्यकी परिणित स्वत होती है, उसमे कारक और क्रियाकी अपेक्षा नही रहती। यहाँ अभेददृष्टिकी अपेक्षा स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवन्। आपकी जो परिणित है वह स्वतन्त्र है किसी बाह्य द्रव्यके आश्रित नही है अत उसमे कारक और क्रियाओका विकल्प नही है।।१३।।

## भवने भवतो निरङ्कशे क्व लसेत् कारणकार्यविस्तरः। न किलाभवन करोति तत् क्रियतेऽत्राभवन च तेन नः (न)।।१४॥

अन्वयार्थ—(भवतो भवने निरङ्क्ष्णे सित) आपका परिणमन निर्वाध होने पर (कारणकार्य-विस्तर) कारण और कार्यका विस्तार (क्व लसेत्) कहाँ विराजता है ? अर्थात् कही नही । क्योंकि (किल) निश्चयसे (तत्) कारण (अभवन) कार्यकी अनुत्पत्तिको (न करोति) नही करता है (च) और (अत्र) इस लोकमे (तेन) कार्यके द्वारा (अभवन) कारणकी अनुत्पत्ति (न क्रियते) नहीं की जाती है।

भावार्थ—लोकमे जिसका जिसके, साथ अन्वय-व्यतिरेक पाया जाता है उसका उसके साथ अगरण-कार्यभाव माना जाता है परन्तु यह मान्यता भेददृष्टिकी अपेक्षा है। अभेददृष्टिकी अपेक्षा पता से परन्तु यह मान्यता भेददृष्टिकी अपेक्षा है। अभेददृष्टिकी अपेक्षा पतार्थिय यह है कि अभेददृष्टिमे कारण कार्यका विकल्प ही नहीं है। इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा गया है कि हे भगेंवने अपकी जो परिणति हो रही है उसमे कारण-कार्यका विकल्प नहीं है।।१४।।

# भवतीति न युज्यते क्रिया त्विय कत्रीदिकरम्बितोदया । भवनैकविभूतिभारिणस्तव भेदो हिं कलङ्ककल्पनां।।१५॥

अन्वयार्थ—(कर्त्रादिकरम्बितोदया) कर्ता आदि कारकोंसे जिसका उदय व्याप्त है ऐसी (क्रिया) क्रिया (त्विय) आपमे (भवित) होती है (इति न युज्यते) ऐसा कहना युक्त नहीं है (हि) क्योंकि (भवनेकिवभूतिभारिण) परिणमन मात्र एक विभूतिको धारण करनेवाले (तव) आपके (भेद) कर्ता कर्म आदिका भेद करना (कलङ्क कल्पना) कलङ्क की कल्पना है ।

भावार्यं — अभेदनयकी दृष्टिमे कर्ता कर्म और क्रिया तीनो एक ही पदार्थं है भिन्न-भिन्न नहीं है इसलिए आपमे उनका भेद करना उचित नहीं है ॥१५॥

# अजडादिमयः सनातनो जिन भावोऽस्यवकीर्णकरम्लः ॥ अयग्रुच्छलदच्छचित्प्रभाभरमग्नस्वपरक्रमाक्रमः ॥१६॥

अन्वयार्थ—(जिन) हे जिनेन्द्र । (अजडादिमय) जो अजड अर्थात् चैतन्य आदि रूपं है, (सनातन) त्रैकालिक है, (अवकीर्णकश्मल) मोह परिणामोसे रहित है और (उच्छलदच्छचित्प्रभा-भरमग्नस्वपरक्रमाक्रम) जिसके छलकते हुए निर्मल चैतन्यकी प्रभाके समूहमे निज और परके पर्याय और गुण निमग्न हैं ऐसा जो (अय) यह (भाव) भाव है उस रूप आप (असि) है।

भावार्थ-यहाँ भाव और भाववान्मे अभेद कर भागवान्को भावरूपः कहा है। जिनेन्द्र भाववान् हैं और उनका अजडादिरूप-चैतन्य तथा अमूर्तत्वरूप जो परिणाम है वह भाव है। जिनेन्द्रका वह भाव, सब कश्मल-मोह अथवा दु खोंसे रहित है तथा स्वपर द्रव्योके गुण और पर्यायो को अन्तर्निमग्न करनेवाला है।।१६॥

## भगवन्नवकीर्णकश्मलो यदि भावोऽसि विभामयः स्वयम् । तद्यं स्वयमेव विस्फुरन् न विमोह सम्रुपैषि कुत्रचित् ॥१७॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् । (यदि) यदि आप (अवकीर्णकश्मलः) मोहः रहित तथा (विभामयः) ज्ञानरूप दीप्ति से सिंहत (स्वयं) स्वयं (भाव असि) भावरूप हैं (तत्) तो (अयं) यह भाव (स्वयमेव) स्वय ही (विस्फुरन्) प्रकट होता है—अन्यके द्वारा किया हुआ नहीं है। आप (कुत्रचित्) कहीं भी (विमोह) कर्तृत्वजन्य भ्रमको (न समुपैषि) प्राप्त नहीं होते हैं।

भावार्थं — हे भगवन् । आप जिस वीतराग भावरूप हैं वह भाव भो आपमे स्वय प्रकट हुआ है किसी अन्य द्रव्यके उपादानसे उसकी उत्पत्ति नही हुई है क्योंकि उपादानोपादेयभाव एक ही द्रव्यमे बनता है दो द्रव्योमे नही । दो द्रव्योमे निमित्तनैमित्तिक भाव बनता है, परन्तु अभेदनयके कथनमे उसकी विवक्षा नहीं है ॥१७॥

## स विभाति विभामयोऽस्ति यो न विभायादविभामयः ववचित्। ननु सर्वमिदं विभाति यत् तदियं भाति विनैव (विभैव) निर्भरम् ॥१८॥

अन्वयार्थं—(य) जो (विभागय अस्ति) विभागय है (स) वह (विभाति) सुशोभित होता है (अविभागय) अविभावगय (क्वचित्) कही भी (न विभायात्) सुशोभित नहीं हो सकता। (यत्) जो (इद सवं) यह सब (ननु) निश्चयसे (विभाति) सुशोभित हो रहा है (तत्) वह (इय विभा एव) यह विभा ही (निर्भर) अत्यन्त (भाति) सुशोभित हो रही है।

भावारं—विभा और विभामय ये दो वस्तुंएँ पृथक्-पृथक् नही हैं क्योकि गुण और गुणीमें प्रदेशभेद न होनेसे अभेद स्वीकृत किया गया है। जो विभासे तन्मय है उसे विभामय कहते हैं और उसकी जो दीप्ति है वह विभा कहलाती है। विभामय, विभासे तन्मय है इसलिए विभामय की शोभासे विभाकी शोभा स्वय सिद्ध हो जाती है। यहाँ विभा और विभामयमे अभेद स्वीकृत कर कथन किया गया है।।१८।।

### इदमेव विभाति केवल न विभातीदमिति क्व कल्पना । इदमित्यमुना विभाति तद् द्वितयं नास्ति विभाविभागकृत् ॥१९॥

वन्त्रयार्थं—(केवल) मात्र (इदमेव) यही (विभाति) सुशोभित होता है (इद न विभाति) यह सुशोभित नहीं होता (इति कल्पना क्व) ऐसी कल्पना कहाँ होती है ? अर्थात् कही नहीं। (इदम्) यह (अमुना) इससे (विभाति) सुशोभित होता है (इति) इस प्रकारका जो (द्वितय) गुण और गुणीका युगल है (तत्) वह (विभाविभागकृत्) विभामयसे विभाके विभागको करनेवाला (नास्ति) नहीं है।

भावार्यं — जब अभेद दृष्टिसे विभा और विभामय पदार्थमे अभेद है तब यह नहीं कहा जा सकता कि विभा ही सुशोभित होती है, विभामय पदार्थं सुशोभित नहीं होता। अथवा विभामय पदार्थं ही सुशोभित होता है विभा नहीं। कदाचित् ऐसा भी कहा जावे कि 'यह इससे सुशोभित होता है' और ऐसा कहनेसे विभा तथा विभामय पदार्थं में द्वेतपना सिद्ध होता है तथापि वह द्वेतपना विभामय विभामयसे पृथक् करनेमें समर्थं नहीं है, क्योंकि उन दोनोमें प्रदेशमेद नहीं है।। १९॥

#### सहजा सततोदिता समा स्वसमक्षा सकला निराकुला। इयमद्भुतधाममालिनी नतु कस्यास्तु विमा विभावरी।।२०॥

अन्वयार्थं—जो (सहजा) स्वाभाविक है, (सततोदिता) निरन्तर उदयरूप रहती है, (समा) न्यूनाधिकतासे रहित है, (स्वसमक्षा) अपने आपके लिए जिसका प्रत्यक्ष होता है, (सकला) परिपूर्ण है (निराकुला) आकुलतासे रहित है तथा (अद्भुतधाममालिनी) विस्मयकारी तेजकी मालासे सहित है ऐसी (इय) यह (विभा) विभा-दीसि (ननु) निश्चयसे (कस्य) किसके लिए (विभावरी) रात्रिरूप (अस्तु) हो अर्थात् किसीके लिए नहीं।

भावार्थ—जो विभा प्रत्यक्ष अनुभवमे आ रही है उसका अपलाप कैसे किया जा सकता है ? इस प्रकरणमे विभा शब्दसे आत्माकी ज्ञानज्योति ग्राह्य है शरीरकी दीप्ति नही।।२०॥

## विधिवद् दथती स्ववैभवाद् विधिरूपेण निषेधमप्यसौ । परिशुद्धचिदेकनिर्भरा तव केनात्र विभा निषिष्यते ॥२१॥

अन्वयार्थ—जो (स्ववैभवात्) अपने वैभवसे (विधिवत्) विधिपक्षके समान (निषेधमिप) निषेधपक्षको भी (विधिरूपेण) विधिरूपसे (दधती) धारण कर रही है तथा (परिशुद्धचिदेक-निर्मरा) जो अत्यन्त शुद्ध एक चेतनद्रव्य—आत्मद्रव्यके निर्मर है ऐसी (तव) आपकी (विभा) ज्ञान-ज्योतिरूप विभा (अत्र) इस लोकमे (केन) किसके द्वारा (निषिध्यते) निषिद्ध की जातो है ? अर्थात् किसीके द्वारा नही।

भावार्थ—जो विधियक्ष और निषेधयक्ष—दोनोको धारण करती है तथा अत्यन्त शुद्ध एक-चेतन द्रव्यपर निर्भर करती है ऐसी आत्माकी ज्ञानज्योतिरूप विभाका अपलाप कौन कर सकता है ? अर्थात् कोई नही ॥२१॥

# अभितः स्फुटितस्वभावया च्युतिदिककालविभागमेकया। विभया भवतः समन्ततो जिन सम्पूर्णिमदं विभाज्यते।।२२॥

अन्वयार्थं—(जिन) हे जिनेन्द्र । (अभितः स्फुटितस्वभावया) जिसका स्वभाव सब ओरसे प्रकट हो रहा है ऐसी (भवत) आपकी (एकया) एक—अद्वितीय (विभया) विभाके द्वारा (च्युत-दिक्कालविभाग) दिशाओं और कालके विभागसे रहित (इद सम्पूर्ण) यह समस्त जगत् (समन्ततः) सब ओरसे (विभाव्यते) देखा जाता है विभासित होता है।

भावार्थं—हे जिन । आपकी स्वामाविक ज्ञानज्योतिरूप विभाके द्वारा समस्त लोकालोक सब ओरसे जाना जाता है ॥२२॥

# न खलु स्वपरप्रकाशने मृगयेतात्र विभा विभान्तरम् । भवतो विभयेव धीमतः क्रमतः कृत्स्नमिदं प्रकाशते ॥२३॥

अन्ययार्थ—(खलु) निश्चयसे (अत्र) इस जगत्मे (स्वपरप्रकाशने) निज और परको प्रकाशित करनेके लिए (विभा) विभा (विभान्तर) दूसरी विभाको (न मृगयेत) नही खोजती है। (धीमत) लोकोत्तरज्ञानसे युक्त (भवत) आपकी (विभयेव) ज्ञानज्योतिरूप विभाके द्वारा ही (इदं) यह (क्रत्स्न) सम्पूर्ण जगत् (क्रमत) क्रमसे—पदार्थोकी परिणतिके क्रमानुसार (प्रकाशते) प्रकाशित होता है।

भावार्थं—जिस प्रकार दीपक स्वपरप्रकाशक होता है उसी प्रकार आपकी ज्ञानज्योतिरूप विभा भी स्वपरप्रकाशक है। हे भगवन् ! आपकी तथोक्त विभाके द्वारा ही समस्त जगत् प्रकाशित हो रहा है, यहाँ विभाको कमसे प्रकाशित करनेकी जो बात कही है वह ज्ञेयके क्रमानुसार समझना चाहिए अर्थात् ज्ञेयका जिस क्रमसे परिणमन होता है उसी क्रमानुसार वह उसे युगपत् प्रकाशित करती है ॥२३॥

## अनया विचरन्ति नित्यशो जिन ये प्रत्ययमात्रसत्तया। सकल प्रतियन्ति ते स्वयं न हि बोधप्रतिबोधकः क्वचित्।।२४॥

अन्वयार्थं (जिन) हे कर्मशत्रुओके विजेता । (प्रत्ययमात्रसत्तया) ज्ञानमात्रंकी सत्तास्वरूप (अनया) इस ज्ञानज्योतिरूप विभाके द्वारा (ये) जो (नित्यश ) निरन्तर (विचरन्ति) विचरण करते हैं —जाननेका उद्योग करते हैं (ते) वे (स्वय) स्वय ही (सकल) सब पदार्थोंकी (प्रतियन्ति) प्रतीति करने लगते हैं अर्थात् उन्हें यह श्रद्धा हो जाती है कि आपकी विभा स्वपरप्रकाशक है। (हि) वास्तवमे (बोधप्रतिबोधक) ज्ञानको प्रकाशितं करनेवाला (क्वचित् न) कही नही है।

'भावार्थ-विमा क्या है ? ज्ञान मात्रकी सत्तारूप है और ज्ञान स्वपरावभासी है अत. विभा भी स्वपरावभासिनी है।।२४।।

## अभितोऽनुभवन् भवद्विभामहभेषोऽस्मि मुहुमु हुः समः। जिन यावदुपैमि पुष्कल स (स्व) मनन्तस्वविभामयं स्वयम्।।२५॥

अन्वयार्थं—(जिन) हे भगवन् । (एकोऽहम्) यह मैं (सम ) मध्यस्थ—इष्टानिष्टके विकल्प से रहित होता हुआ (तावर्त्) तब तक (मुहुर्मुंहु ) बार-बार (अभित ) सब ओरसे (भवद्विभास्) आपकी विभाका (अनुभवन् अस्मि) अनुभवन करता रहूँ (यावत्) जब तक (स्वयं) स्वयं (पुष्कलं) परिपूर्णं और (अनन्तस्वविभामय) अनन्त स्वकीय विभा—ज्ञानज्योतिसे तन्मय (स्वम्) अपने आपको (उपैमि) प्राप्त होता हूँ ।

भावार्थं—हे प्रभो । आपकी विभाका अनुभवन आत्मोपलब्धिमे कारण हैं इसलिए स्तुतिके फलस्वरूप में चाहता हूँ कि मुझे इसकी तबःतक उपलब्धि होती रहे जबतक कि मैं अनन्त स्वकीय-विभासे तन्मय आत्मस्वरूपको प्राप्त न कर लूँ ॥२५॥

( २० )

# वंशस्थछन्देः

## अतत्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात् तवेंश तत्त्वप्रतिपत्तये परम्। विषं वमन्त्योऽप्यमृतं क्षरन्ति यत् पदे पदे स्यात्पदसस्कृता गिरः॥१॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (तव) आपके (प्राणिधानसौष्ठवात्) उपयोगकी कुशलतासे (अतत्त्वमेव) अतत्त्व ही (तत्त्वप्रतिपत्तये) वस्तु स्वरूपकी यथार्थ प्रतिपत्तिके लिए (पर) समर्थ है (यत्) क्योकि (स्यात्पदसस्कृता) स्यात् पदसे सुशोभित (गिर) वचन (पदे पदे) प्रत्येक पदमे (विषं) अतत्त्व एकान्तरूप विषयको (वमन्त्योऽपि) उगलते हुए भी (अमृत) अनेकान्तरूप अमृतको (क्षरन्ति) प्रवाहित करते है।

भावार्थ—स्यात्पदसे चिह्नित जिनेन्द्र भगवान्की वाणीका अच्छी तरह उपयोग किया जावे तो उससे अनादिकालीन अतत्त्व-एकान्त दूर होकर यथार्थं तत्त्वकी प्राप्ति होती है। इसीको लक्ष्यमे रखकर आचार्यने कहा है कि हे स्वामिन्। जो वचन एकान्तरूप विषको उगलते हैं। इस अध्यायमे एकान्तवादियोके द्वारा स्वीकृत कुछ तत्त्वोका स्याद्वादकी शैलीसे प्रतिपादन किया गया है। वे भी स्यात्पदसे अलकृत होने पर अनेकान्तरूप अमृतको प्रवाहित करने लगते हैं।।१।।

# परापरोन्लेखिनाशकृद् बलाद् विलीनदिक्कालिभागकन्पनः। विभात्यसौ संग्रहशुद्धदर्शनात् त्वमीश चिन्मात्रविभृतिनिर्भरः॥२॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । जो (वलात्) बलपूर्वंक (परापरोल्लेखविनाशकृत्) पर और अपर—पूर्वं और उत्तर क्षणके उल्लेखका विनाश करने वाले हैं, (विलीनदिक्कालविभाग-कल्पन) जिनमे दिशा और कालके विभागकी कल्पना नष्ट हो चुकी है तथा जो (चिन्मात्रविभूति-निर्भर) चैतन्यमात्र विभूतिसे परिपूर्ण हैं ऐसे (असी त्वस्) यह आप (सग्रहशुद्धदर्शनात्) सग्रहनयकी शुद्धदृष्टिसे (विभासि) अतिशय सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थं—जो पदार्थंके विशेष अशको गौण कर प्रधानरूपसे उसके सामान्य अशको ग्रहण करता है वह सग्रहनय कहलाता है। उस सग्रहनयकी शुद्धदृष्टिसे जब आपका विचार किया जाता है तब आप पूर्वापरके विभागसे रहित तथा दिशा और काल सम्बन्धी विभागकी कल्पनासे शून्य प्रतीत होते है। साथ ही एक चैतन्यमात्र विभूतिसे युक्त प्रतीत होते हैं।।।।

विशुद्धचतिब्याप्तिरसेन विन्गता अपि स्खलन्त्योऽस्खलिता इवोच्छिखाः । निरंशतत्त्वांशनिवेशदारुणास्त्वयीश मूर्च्छन्त्यृजुस्त्रदृष्टयः ॥३॥

१ 'जतौ तु वशस्यमुदीरित जरौ'--वृत्तरत्नाकर।

अन्ययार्थ—(ईश) हे नाथ ! (त्विय) आपमे (ऋजुसूत्रदृष्टय) ऋजुसूत्रनयकी वे दृष्टिया (मूर्च्छन्ति) वृद्धिको प्राप्त हो रही है जो (विशुद्धचितव्याप्तिरसेन विलगता) विशुद्धताके अधिक प्रसार रूप रससे युक्त है तथा (स्वलन्त्य अपि) स्विलित होती हुई भी (अस्विलता इव) अस्विलितके समान (उच्छिखा) प्रकाशमान हैं और (निरशतत्त्वाशिनवेशदारुणा) अखण्ड तत्त्वके अशको उपस्थित करनेके कारण दारुण—कठिन है।

भावार्थ — जो द्रव्यकी समय समयवर्ती पर्यायको ग्रहण करता है वह ऋजुसूत्रनय कहलाता है। यह नय, पदार्थको मात्र वर्तमान पर्यायरूप मानता है उसके आगे और पीछे होनेवाले पर्यायरूप अशोको यह गौण कर देता है। इस नयकी दृष्टि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे छद्मस्थके ज्ञानमे नही आती अर्थात् छद्मस्थका ज्ञान द्रव्यकी समय-समयवर्ती पर्यायोको ग्रहण करनेमे असमर्थं है, अत यह दृष्टि स्खलित-सी जान पडती है परन्तु प्रत्यक्ष ज्ञानका विषय होनेसे यह अस्खलित ही रहती हुई प्रकाशमान रहती है। इस नयकी दृष्टि विशुद्धिके अतिरेकसे परिपूर्ण रहती है और निरश वस्तुके अशको प्रस्तुत करनेके कारण किटन भी है।।३।।

## समन्ततः स्वावयवैस्तव प्रभो विभज्यमानस्य विशीर्णसञ्जयाः। प्रदेशमात्रा ऋजवः पृथक्-पृथक् स्फुरन्त्यनन्ताः स्फुटबोधधातवः ॥४॥

अन्वयार्थं—(प्रमो) हे नाथ ! (स्वावयवै) अपने अवयवोंके द्वारा (समन्तत) सब ओरसे (विमज्यमानस्य) विभागको प्राप्त होनेवाले (तव) आपके (अनन्ता स्फुटबोधधातव) प्रत्यक्षज्ञानके अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद (पृथक्-पृथक्) जुदै-जुदे (स्फुरन्ति) प्रकाशित होते हैं। वे अविभाग प्रतिच्छेद, (विशीर्णसञ्चया) सचयसे बिखरे हुए हैं (प्रदेशमात्रा) प्रदेशमात्र है और (ऋजव) सरल—वर्तमानरूप हैं।

भावार्यं—हे प्रमो । सग्रह नयकी दृष्टिमे आप असल्यातप्रदेशी एक अखण्ड आत्मद्रव्य हैं और आपके समस्त प्रदेशोमे अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदोसे युक्त अखण्ड केवलज्ञान सुशोभित हो रहा है, परन्तु ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमे आप अपने असल्य प्रदेशोमे विभाजित हैं और आपका केवल-ज्ञान एक अखण्डपिण्डमे न रहकर अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदोमे विभक्त है। उदाहरणके लिये सग्रहनयकी दृष्टिमे बृक्ष, एक दिखाई देता है परन्तु ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमे वह वृक्ष शाखा, प्रशाखा, फल-फूल, पत्ते और पल्लवोकी अपेक्षा अनेकरूप दिखाई देता है।।४॥

## विशीर्यमाणैः सहसैव चित्कणैस्त्वमेष पूर्वीपरसंगमाक्षमः। अनादिसन्तानगतोऽपि कुत्रचित् परस्परं सघटनां न गाहसे।।५।।

अन्त्रयार्थ — हे भगवन् । (एष त्वम्) यह आप (सहसैव) शीघ्र ही (विशीर्थमाणे ) बिखरते हुए (चित्कणे ) चैतन्यकणोंके द्वारा — ज्ञानप्रदेशोंके द्वारा (पूर्वापरसङ्गमाक्षम ) पूर्व और उत्तर क्षणवर्ती चैतन्य कणोके मिलानेमें असमर्थं हैं और (अनादिसन्तानगतोऽपि 'सन्') अनादि सन्तितिसे युक्त होनेपर भी (कुत्रचित्) कहीं (परस्परं) परस्पर उन चैतन्यकणोंके साथ (सङ्घटना) मेलको (न गाहसे) प्राप्त नहीं होते हैं।

भावार्थं — ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि — ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमे द्रव्य अखण्ड न रहकर अपने समस्त अवयवो — प्रदेशोमे विभनत रहता है और पूर्वोत्तरक्षणोमे सन्तितिरूपसे न रहकर मात्र समयवर्ती वर्तमान पर्यायमें रहता है। इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा जा रहा है कि आपके चित्कण सहसा ही विखर गये हैं और इस प्रकार विखर गये है कि उनमे आगे-पीछेका भी भेद नहीं किया जा सकता है तथा कालकी अपेक्षा अनादि सन्तितिसे युक्त होनेपर भी आप पूर्वोत्तर क्षणवर्ती चित्कणोको परस्पर मिलानेमे असमर्थं है।।।।

## क्षणक्षयोत्संगितचित्कणावलीनिकृत्तसामान्यतया निरन्वयम् । भवन्तमालोकयतामसिक्षत विभाति नैरात्म्यमिद् बलात् त्वयि ॥६॥

अन्वयार्थ—(निरन्वय 'यथा स्यात्तथा') निरन्वयरूपसे (क्षणक्षयोत्सिङ्गितचित्कणावली-निकृत्तसामान्यतया) क्षणक्षयके द्वारा अङ्गीकृत चैतन्यके अश समूहसे सामान्यके सर्वथा नष्ट हो जानेसे (त्विय) आपके विषयमे (बलात्) बलपूर्वक स्थापित किया गया (इद नैरात्म्य) यह नैरात्म्य-पना (भवन्तम्) आपको (आलोकयता) देखनेवाले मनुष्योंके लिये (असिक्षतः) तलवारका घाव (विभाति) मालूम होता है।

भावार्थ — जहाँ सग्रह और ऋजुसूत्रनयमे मैत्री होती है वहाँ ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा विशेषमें परिवर्तन होनेपर भी सग्रहनयकी अपेक्षा सामान्य सुरक्षित रहा आता है परन्तु जहाँ ऋजुसूत्रनयको सग्रहनयसे निरपेक्ष मान लिया जाता है वहाँ सामान्यका निरन्वय नाश होनेसे नैरात्म्यवाद आता है। जैसे सामान्यरूपसे आत्मा नामक द्रव्यका अस्तित्व, उसके क्षण क्षणमे होनेवाले चित्कणोंके आश्रयसे उत्पन्न होता है। इसके विपरीत यदि सामान्यको सर्वथा अस्वीकृत कर क्षण क्षयसे युक्त चिदशोको ही आत्मा स्वीकृत किया जाय तो इन चिदशोका आधारभूत कोई पदार्थ स्वीकृत करना आवश्यक होगा। यदि उसे स्वीकृत नहीं किया जायगा तो ऋजुसूत्रनयके द्वारा प्रतिपादित क्षणक्षयी चिदश किसके आश्रय रहेंगे? इस प्रकार आपके विषयमे प्रस्तुत किया हुआ यह नैरात्म्य-वाद आपका अवलोकन करनेवालोके लिये तलवारके घावके समान जान पडता है।।६।।

## गतो गतत्वान्न करोति किञ्चन प्रमो मविष्यन्न जुपस्थितत्वतः। स नृनमर्थिकिययेश युज्यते प्रवर्तमानक्षणगोचरोऽस्ति यः॥७॥

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे नाथ । (गत ) गत पदार्थ (गतत्वात्) गत हो जानेके कारण (किञ्चन न करोति) कुछ नहीं करता है और (भविष्यन्) अनागत पदार्थ (अनुपस्थितत्वत ) अनुपस्थित होनेसे (किञ्चन न करोति) कुछ नहीं करता है। (ईश) हे भगवन्। (य 'त्वस्') जो आप (प्रवर्त-मानक्षणगोचर अस्ति) वर्तमान क्षणके विषय है (स 'त्वस्') वह आप (नून) निश्चित ही (अर्थ-क्रियथा) अर्थिकयासे (युज्यते) युक्त है।

भावार्य—'अर्थिकियाकारित्व हि वस्तुन स्वरूपम्' इस लक्षणके अनुसार जो अर्थिकया-कारी होती है वही वस्तु कहलाती है। भूत भविष्यत् और वर्तमान काल की अपेक्षा वस्तु तीन रूपमे विभक्त है। इनमे जो भूत है अर्थात् गत हो चुका है वह गत हो जानेके कारण कुछ करनेमे समर्थ नहीं है और जो भविष्यत् है अर्थात् आगे होनेवाला है वह अनुपस्थित होनेसे कुछ नहीं कर सकता। शेष रहा वर्तमान, सो वही अर्थ क्रियासे युक्त होता है। इसप्रकार हे भगवन्। आप वर्तमान क्षणरूप होनेसे अर्थक्रियाकारी वस्तु हैं॥७॥

# भणक्षयस्थेषु कणेषु सविदो न कार्यकाल कलयेद्धि कारणम् । तथापि पूर्वोत्तरवर्तिचित्कणैईठाद्धता कारणकार्यता त्विय ॥=॥

अन्वयार्थ—यद्यपि (हि) निश्चयसे (क्षणक्षयस्थेषु सिवद कणेषु) क्षणस्थायी चिदशोमे (कारण) कारण (कार्यकाल) कार्यके काल को (न कलयेत्) नहीं प्राप्त करता है (तथापि) तो भी (पूर्वोत्तरवित्तिक्लणे) पूर्व और उत्तरकालमें रहनेवाले चिदशोके द्वारा (हंठात्) हठपूर्वक (त्विय) आपमे (कारणकार्यता) कारण-कार्यभाव (धृता) धारण किया गया है।

भावार्थ — पूर्वक्षणवर्ती चिदश कारण और उत्तरक्षणवर्ती चिदश कार्य माना जाता है क्यों कि पूर्वक्षणवर्ती चिदश ही उत्तरक्षणमें कार्यक्षण परिणत होता है। परन्तु पूर्वक्षणवर्ती चिदश जब पूर्वक्षणवर्ती चिदश का कारण कैसे हो सकता है इसप्रकार क्षणस्थायी चिदशों अपेक्षा यद्यपि आपमे कारण-कार्यपना सिद्ध नहीं होता है तथापि उन क्षणस्थायी चिदशों पूर्वोत्तरक्षणवर्ती चिदशों हठपूर्वक कारणकार्थपना अवस्थित है।।।।

# गलत्यबोधः सकले कृते बलादुपपु पपु बति चाकृते स्वयम् । अनादिरागानलनिर्वृतिक्षणे तवैष निर्वाणमितोऽन्त्यचित्क्षणः ॥९॥

अन्वयायं—(सकले) सम्पूर्णं रूपसे (अनादिरागानलिनवृंतिक्षणे कृते) अनादिकालीन रागाग्निक शान्त होनेका क्षण उपस्थित होनेपर (अबोध) अज्ञान (गलित) नष्ट होता है (च) और अनादिकालीन रागाग्निक शान्त होनेका क्षण (अकृते) अनुपस्थित होनेपर (अबोध) अज्ञान (बलात्) बलपूर्वक (स्वय) अपनेआप (उपयुंपरि) ऊपर ऊपर (उद्यति) उठता है—वृद्धिको प्राप्त होता है। इसप्रकार अज्ञानके नष्ट हो जानेपर (तव) आपका (एष) यह (अन्त्यचित्क्षण) अन्तिम चिदश (निर्वाणम्) मोक्ष को (इत) प्राप्त हुआ है।

भावार्ण—निर्वाण प्राप्तिका कम यह है कि पहले अनादिकालीन रागरूप अग्निको सम्पूर्ण रूपसे शान्त किया जावे। उसके शान्त होते ही अज्ञान स्वय नष्ट हो जाता है और उसके शान्त न होनेपर अज्ञान नष्ट न होकर वृद्धिको प्राप्त होता है। इसप्रकार रागक्षय, अज्ञान निवृत्ति का कारण है और अज्ञाननिवृत्ति निर्वाणका कारण है। दशम गुणस्थानके अन्तमे रागका सर्वथा क्षय हो जानेपर यह जीव बारहवें गुणस्थानमे पहुँचता है वहां अन्तमुं हूर्त रुक कर शुक्लध्यानके दितीय भेदके प्रभावसे ज्ञानावरणादि तीन घातिया कर्मोंका एक साथ क्षय कर तेरहवें गुणस्थान को प्राप्त होता है। वहां का जघन्य काल अन्तमुंहूर्त और उत्कृष्ट काल देशोन कोटिवष पूर्व व्यतीत कर चौदहवें गुणस्थानमे पहुँचता है और वहां लघु अन्तमुंहूर्त तक ठहरकर अन्त समयमे निर्वाणको प्राप्त होता है। उपादान कारणकी अपेक्षा विचार करनेपर उत्तरक्षणवर्ती पर्याय कार्य और पूर्वक्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण होती है इसतरह अन्तिम क्षणवर्ती जो चिदश है वही निर्वाणको प्राप्त होता है।।।।।

## प्रदीपवन्निवृतिमागतस्य ते समस्तमेवागमदेकशुन्यताम् । न साहसं कर्म तवेति कुर्वतो मम प्रभो जल्पत एव साहसम् ॥१०॥

अन्वयार्थ—(प्रदीपवत्) दीपकके समान (निर्वृतिमागतस्य) निर्वाण को प्राप्त हुए (ते) आपके (समस्तमेव) अज्ञान तथा रागादिक सभी विकार (एकशून्यताम्) एक शून्यता को (अगमत्) प्राप्त हुए थे। (प्रभो) हे नाथ । (इति) इसप्रकारका आश्चर्यजनक (कर्म) कार्य (कुर्वत) करते हुए (तव) आपको (साहस न) साहस नही करना पडा किन्तु (मम) मुझे (जल्पत एव) कहते हुए ही (साहसम्) साहस करना पड रहा है।

भावार्थ—प्रदीपवत् निर्वाणकी मान्यता बौद्धदर्शनमे भी आती है परन्तु वहाँ इस मान्यता का यह अर्थ किया गया है कि जिस प्रकार दीपक बुझनेपर न किसी दिशाको जाता है, न विदिशा में जाता है, न अन्तरीक्षमें जाता है और न भूमिके भीतर जाता है किन्तु स्नेह—तेल का क्षय हो जानेसे वही शान्त हो जाता है उसीप्रकार निर्वाण होनेपर आत्मा दिशा विदिशा अन्तरीक्ष अथवा भूमिके भीतर कही नहीं जाता, किन्तु क्लेशो का क्षय होनेसे वही समाप्त हो जाता है। इसप्रकार आत्माके उच्छेद को बौद्धदर्शनमें निर्वाण माना गया है। यहाँ उपर्युक्त अर्थमें प्रदीप-विन्तर्वाण की व्याख्या नहीं है यहाँ इतनी ही व्याख्या है कि जिसप्रकार स्नेह—तेलके क्षयसे दीपक शान्त हो जाता है उसी प्रकार स्नेह—रागभावके क्षयसे आत्मा शान्त हो जाता है। हे भगवन्। इन रागादिक विकारी भावों को नष्ट करनेके लिये आपने जो उग्र तपक्चरणादि कार्य किये है उनके करनेमें आपको साहस नहीं करना पडा? आत्मबलकी बहुलतासे वे कार्य अनायास हो गये, परन्तु मुझे उन कार्योकों कहते हुए भी साहस करना पड रहा है।।१०॥

# विचित्ररूपाकृतिभिः समन्ततो व्रजन्निहार्थक्रियया समागमम् । त्वमेक एवाप्रतिषेधवैभवः स्वयं हि विज्ञानघनोऽवभाससे ॥११॥

अन्वयार्थं—(इह) इस ससारमे जो (अर्थक्रियाया) अर्थ क्रियाके द्वारा (समन्तत ) सब ओरसे (विचित्ररूपाकृतिभि ) नानारूपवाली आकृतियोके साथ (समागम) समागम को (व्रजन्) प्राप्त हो रहे है, (अप्रतिषेधवैभव) जो अप्रतिहत वैभवके धारक हैं और (विज्ञानधन ) वीतराग विज्ञानसे परिपूर्ण हैं ऐसे (त्वम्) आप (एक एव) एकही (हि) निश्चयसे (स्वय) (अवभाससे) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अन्तर्ज्ञेयो की अपेक्षा नानाज्ञेयाकृतियोके समागम को प्राप्त हो रहे है अर्थात् आपके दिव्यज्ञानमे नानाज्ञेयो की आकृतियाँ प्रतिफल्ति हो रही हैं आपके वैभव का कोई निषेध नही कर सकता है तथा वीत्तराग विज्ञान—केवलज्ञानसे आप परिपूर्ण हैं। आपकी ऐसी परिणति आत्मद्रव्य की योग्यतासे स्वय प्रकट हुई है ॥११॥

## न किञ्चनापि प्रतिभाति बोधतो बहिविंचित्राकृतिरेक एव सन्। स्वय हि कुव न् जलधारणादिक त्वमीश कुम्भादितयावभाससे।।१२।।

अन्वयार्थ—(ईश) हे भगवन् । (बोधतो बहि ) ज्ञानके बाहर (किञ्चनापि) कुछ भी (न प्रतिभाति) नही प्रतिभासित होता है अर्थात् अन्तर्जेयकी अपेक्षा सब ज्ञानके हुी परिणमन हैं (त्वम् एक एव) आप एक ही (विचित्राकृति. सन्) विचित्र आकृतिरूप होते है तथा (स्वय) स्वय ही (हि) निश्चयसे (जलधारणादिक कुर्व न्) जलधारण आदि कार्य करते हुए (कुम्भादितया) कुम्भ आदिरूप से (अवभाससे) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्यं—वीद्धसंमत ज्ञानाद्धेतका निराकरण कर यहाँ जैनसमत ज्ञानाद्धेतका वर्णन करते हुए आचार्यं कहते हैं कि ज्ञानके बाहर कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार दर्पणमे प्रतिविम्बत मयूर आदि, दर्पणरूप ही होते हैं उसी प्रकार ज्ञानमे प्रतिफिलत ससारके समस्त पदार्थ ज्ञानरूप ही हैं। हे ईश! जिस प्रकार बाह्य घट जलधारणादि किया करता है उसी प्रकार अन्तर्घट भी जलधारणादि किया करता है अर्थात् घटकी जलधारणरूप परिणित ज्ञानमे भी आती है और उस परिणितके कारण हो ज्ञानको घटादिरूप कहा जाता है।।१२।।

स्वयं हि कुम्भादितया न चेद् भवान भवेद् भवेत् किं वहिरर्थसाधनम् । त्वयीश कुम्भादितया स्वय स्थिते प्रभो किमर्थं वहिरर्थसाधनम् ॥१३॥

वन्वयार्थ—(चेत्) यदि (हि) निश्चयसे (भवान्) आप (स्वय) स्वय (कुम्भादितया) घटादि-रूप (न भवेत्) न हो अर्थात् घटादिक आपके ज्ञानमे प्रतिफलित न हो तो (कि) क्या (बहिरर्थ-साधनम्) बाह्य घटादिकी सिद्धि (भवेत्) हो सकती है ? अर्थात् नही हो सकती। (ईश) हे नाथ! (त्विय) आप जब स्वयं (कुम्भादितया) घटादिरूपसे (स्थिते) विद्यमान हैं तब (प्रभो) हे प्रभो! (बहिरर्थसाघनम्) बाह्य पदार्थोंकी सिद्धि (किमर्थं) किसलिये है ?

भावार्थ—हे भगवन् । जब आप अन्तर्जेयकी अपेक्षा घटादिरूप परिणत होते हैं तभी घटा-दिक बाह्य जेयोकी सिद्धि होती है, क्योंकि जो पदार्थं आपका अन्तर्जेय नहीं है वह बाह्य जेय भी नहीं हैं। जैसे खर विषाण आपका अन्तर्जेय नहीं है तो बाह्यमें भी उसकी सिद्धि नहीं है। यत्तर्च अन्तर्जेय, ज्ञानकी ही परिणति है अत ज्ञानाद्धेतका सिद्धान्त ठीक है, ऐसा एकान्त भी नहीं है क्योंकि अन्तर्जेयकी अपेक्षा घटादिकके रहनेपर भी फिर बाह्य जेयकी क्या आवश्यकता रह जाती है ? उसकी निर्थकता सिद्ध होती है, परन्तु परमार्थसे निर्थकता नहीं है, क्योंकि जलघारणादिक कार्य बाह्य घटादिकसे ही सपन्न होते हैं। भोजन, अन्तर्जेय बनकर ज्ञानकी परिणति कही जा सकती है पर उससे किसीकी क्षुधा निवृत्ति नहीं हो सकती। क्षुधानिवृत्तिके लिये बाह्य भोजनका अस्तित्व आवश्यक है। इसलिये ज्ञानाद्धेतका एकान्त जैनसिद्धान्तको स्वीकृत नहीं है। १९३॥

त्वदेकिवज्ञानघनाभिषेधनात् समस्तमेतज्जडतां परित्यजत्। अभिन्नवैचित्र्यमनन्तमर्थकृत् पृथक् पृथग्बोधतयाऽवभासते।।१४॥

अन्वयार्थ—(त्वदेकविज्ञानघनाभिषेधनात्) आपके एक विज्ञानघनमे समागत होनेसे जो (जडता परित्यजत्) जडता—अचेतनताका परित्याग कर रहा है, (अभिन्नवैचित्र्य) जिसने अपनी विचित्रता—विविधक्षपताको नही छोडा है, (अनन्त) जिसका अन्त नही होता है और जो (पृथक्-पृथक्) पृथक् पृथक् (अर्थकृत्) अर्थिकियाकारी है ऐसा (एतत् समस्त) यह समस्त जगत्—समस्त पदार्थीका समूह (बोधतया) ज्ञानरूपसे (अवभासते) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके केवलज्ञानमे जितने चेतन-अचेतन पदार्थ अन्तर्ज्ञेय बनकर प्रतिफलित हो रहे हैं वे सब बेतनरूप ही हैं अर्थात् चेतन पदार्थ तो चेतन हैं ही किन्तु अचेतन पदार्थं भी अपनी जडताको छोडकर चेतनताको प्राप्त होते है। परन्तु आपके अन्तर्जे होनेपर भी चेतन अचेतन पदार्थं अपनी विचित्रताको नही छोडते हैं, सव अन्तसे रहित हैं और सभी अपना अपना अपिक्रयाकारित्व पृथक्-पृथक् रखते हैं। मात्र ज्ञानमे प्रतिविम्वित होनेसे ज्ञानरूप प्रतीत होते हैं। यहाँ 'सब चेतन्यरूप ही हैं' इस एकान्तका निराकरण करते हुए आचार्यने कहा है कि आपके ज्ञानमे आनेसे यद्यपि समस्त पदार्थं जडताको छोडकर चेतनरूप प्रतीत होते हैं तथापि इतने मात्र से वे चेतन्यरूपताको प्राप्त नहीं हो जाते, क्योंकि वे अपनी अपनी विचित्रता और अथिक्रया-कारिताको छोडते नहीं है। वहिंक्षेयकी अपेक्षा सब चेतन अचेतन पदार्थं अपना अपना पृथक् अस्तित्व रखते हैं और तदनुरूप ही उनमे अर्थिक्रयाकारित्व रहता है।।१४॥

# त्वयीश विज्ञानघनौघघस्मरे स्फुटीकृताशेपविशेपसम्पदि । स्फुरत्यभिन्याप्य सम समन्ततो वलात् प्रवृत्तो वहिरथैनिह्नवः ॥१५॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे प्रभो । (विज्ञानघनौघघस्मरे) जो विज्ञानघनरूप होनेसे अपने आपमे सबको निमग्न करनेवाले है तथा (स्फुटीकृताशेषविशेपसम्पिद) जिसमे समस्त विशिष्ट पदार्थ स्फुटीकृत हैं—पृथक् पृथक् भासमान है ऐसे (त्विय) आपके (सम) सबको (समन्तत) सब ओरसे (अभिव्याच्य) प्राप्त कर (स्फुरित 'सित') स्फुरित होनेप (विहर्यिनह्नव) वाह्य पदार्थोका निह्नव (वलात्) हठपूर्वक (प्रवृत्त ) प्रवृत्त हुआ है।

भावार्थ — यहाँ ज्ञानाद्वेतवादीके एकान्तका निराकरण करते हुए कहा गया है कि हे प्रभो । यत आपके विज्ञानघनमे समस्त पदार्थोंके प्रतिविम्व पड रहे हैं अत सभी पदार्थ आपके अन्तर्जे य वन रहे हैं इस अपेक्षासे विहर्र्थनिह्नव है, बाह्य पदार्थोंका अभाव होनेकी अपेक्षा नही ॥१५॥

## तदेव रूप तव सम्प्रतीयते प्रभो परापोद्दतया विभासि यत्। परस्य रूपं तु तदेव यत्परः स्वयं तवापोद्द इति प्रकाशते ॥१६॥

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे प्रभो । (यत्) जो आप (परापोहतया) परकी व्यावृत्तिसे (विभासि) सुशोभित हो रहे हैं (तदेव) वही (तव) आपका रूप है अर्थात् परसे व्यावृत्तपना ही आपका वस्तुत्व है (तु) और (पर) पर पदार्थ, (तव अपोह) 'आपकी व्यावृत्ति है' (इति) इन रूपमे (यत्) जो (प्रकाशते) प्रकाशित होता है (तदेव) वही (परस्य रूपम्) परका रूप है।

भावार्य—परसे पृथक्षना आपका स्वरूप है और आपसे पृथक्षना परका स्वरूप है। वौद्ध-दर्शनमे अन्यापोहके द्वारा वस्तुकी व्यवस्था की गई है। यह अन्यापोह अन्यव्यावृत्तिरूप है जैने घट, अघट अर्थात् पटादिमे व्यावृत्तिरूप है और पट, अपट अर्थात् घटादिमे व्यावृत्तिरूप है। इस तरह अन्यापोह द्वारा वौद्धदर्शनमे वस्तुके स्वरूपका कथन किया गया है। यहाँ आचार्य महोदयने उनी अन्यापोहको दृष्टिमे रखकर कहा है कि आप परकी व्यावृत्तिरूप है और पर आपकी व्यावृत्तिरूप हैं। जैनदर्शनमे स्याद्वादकी दृष्टिमे इस प्रकारका कथन किया जा मकता है, उसमे कोई विरोध नहीं है। १६॥

अभाव एवेंप परस्पराश्रयो ब्रजत्यवन्यं स्वपरस्वन्यताम्। प्रभो परेषां त्वमदोषतः स्वय मवस्यमावोऽन्पधियामगोचरः॥१७॥ अग्वयार्थ—(एष) यह (परस्पराश्रय) परस्परके आश्रय रहनेवाला (अभाव एव) अभाव ही (अवश्य) अवश्यरूपसे (स्वपररूपता) निज और परत्पताको (व्रजित) प्राप्त होता है अर्थात् निजमे परका अभाव होना निरूपता है और परमे निजका अभाव होना पररूपता है। (प्रभो) हे भगवन्। (त्व) आप (परेषा) दूसरोके (अशेषत) सम्पूर्णरूपसे (अभाव भविम) अभावरूप हैं। आप (अल्पिंघयामगोचर) अल्पबुद्धियोके अविषय हैं।

भावार्थ — हे प्रभो । एक पदार्थकी दूसरे पदार्थमे जो व्यावृत्ति है उसे अन्यापोह कहते हैं। इस अन्यापोहसे ही पदार्थ अपने अपने स्वरूपमे स्थिर रहता है आप अन्य पदार्थों के पूर्णत स्वय अभावरूप है। यह अल्पबृद्धि वालोके लिये जाननेमे नही आता ॥१७॥

## इतीदमत्यन्तम्रुपप्लवावह सदोद्यतस्यान्यदपोहितुं तव । स्फुरत्यपोहोऽयमनादिसन्ततिप्रवृत्ततीवश्रमभिद् विपश्चिताम् ॥१८॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकृार (अत्यन्त) अत्यधिक (उपप्लवावह) उपद्रवको धारण करने वाले (इद) इस (अन्यत्) अन्य पदार्थके (अपोहितु) अपोह करनेके लिये (सदोद्यतस्य) निरन्तर तत्पर रहनेवाले (तव) आपका (अय) यह (अपोह) अन्यापोह (स्फुरित) प्रकट होता है। यह अन्यापोह (विपिश्वता) विद्वानोके (अनादिसन्तितप्रवृत्ततीवभ्रमित्) अनादि सन्तितसे चले आये तीवभ्रमको भेदनेवाला है—नष्ट करनेवाला है।

भावार्थ—बौद्धदर्शनके द्वारा स्वीकृत अपोहवादका निराकरण करते हुए यहाँ यथार्थ अपो हवादका निरूपण किया गर्या है। विज्ञानघनस्वभावसे अतिरिक्त अन्य कर्म नोकर्म आदि पदार्थों से आत्माको पृथक् अनुभव करना ही सच्चा अपोहवाद है। यह अपोह, ज्ञानी जनोके अनादि-कालीन विश्वम-मिथ्यावुद्धिको तत्काल नष्ट कर देता है।।१८॥

## परस्परापोद्दतया त्विय स्थिताः परे न काञ्चिन्जनयन्ति विकियाम् । त्वमेक एव क्षपयन्नुपप्लव विभोऽखिलापोद्दतयाऽवभाससे ॥१९॥

अन्वयार्थ—(विभो) है प्रभो । (परस्परापोहतया) परस्परके अपोहरूपसे (त्विय) आपमें (स्थिता ) स्थित रहनेवाले (परे) अन्य पदार्थं (काञ्चित् विक्रिया) किसी विकारको—विक्रियाकों (न जनयन्ति) नहीं उत्पन्न करते हैं (उपप्लव) उपप्लवको (क्षपयन्) नष्ट करते हुए (त्वमेक एवं) आप एक ही (अखिलापोहतया) समस्त पदार्थोंके अपोहरूपसे (अवभाससे) सुशोभित होते हैं।

भावार्थ—आपमे जो कर्म नोकर्मरूप अन्य पदार्थं स्थित हैं वे परस्परके अपोह रूपसे स्थित हैं अर्थात आप, कर्ममे स्थित नहीं हैं और कर्म, आपमे स्थित नहीं हैं—दोनो ही अपने अपने गुण पर्यायोमे स्थित हैं। इसप्रकारसे स्थित पर पदार्थं कुछ भी विकार उत्पन्न करनेमे समर्थं नहीं हैं। समस्त उपद्रवोको नष्ट करते हुए आप एक ही समस्त पदार्थोंसे अपने आपको दूर अनुभव करते हैं।।१९॥

गतं तवापोहतया जगत्त्रय जगत्त्रयापोहतया गतो भवान्। अतो गतस्त्वं सुगतस्तथागतो जिनेन्द्र साक्षादगतोऽपि भाससे ॥२०॥ अन्वयार्थ—(तव) आपके (अपोहतया) अपोहरूप होनेसे (जगत्त्रय) तीनो लोक (गत) गत है और (जगत्त्रयापोहतया) तीनो लोकोकी अपोहरूपतासे (भवान् गत) आप गत हैं (अत) इसिलिये (जिनेन्द्र) हे जिनेन्द्र । आप (साक्षात्) साक्षात् रूपसे (अगतोऽपि) अगत होते हुए भी (गत सुगत तथागत) गत, सुगत और तथागत (भाससे) भासित होते है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपसे व्यावृत्तरूप होनेके कारण तीनो लोक गत है अर्थात् आपसे पृथक् हैं और आप तीनो लोकोसे व्यावृत्तरूप होनेके कारण गत है अर्थात् आपसे भिन्न है इसलिये आप गत, सुगत और तथागत है परन्तु परमार्थसे आप अगत ही है क्योंकि आप अपने ज्ञायक-स्वभावसे हटकर कही गये नही है ॥२०॥

# समन्तमन्तरच बहिरच वस्तु सत् प्रसद्य निह्नुत्य निरंकुशा सती। न किञ्चिदस्तीति समस्तशून्यताम्रुपेयुपी सविदिहावभासते।।२१।।

अन्वयार्थ—(अन्तरच बहिरच) भीतर और बाहर (सत्) विद्यमान (समन्त) समस्त वस्तुंका (प्रसद्धा) हठपूर्वक (निह्नत्य) अपलाप कर जो (निरकुशा सती) निरकुश—स्वच्छन्द हो रही है तथा (किञ्चित् नास्ति) कुछ नहीं है (इति) इस प्रकारकी (समस्तशून्यताम्) समस्त शून्यताको जो (उपेयुषी) प्राप्त है ऐसी (सवित) ज्ञानकी धारा (इह) इस लोकमे (अवभासते) प्रतिभासित है।

भावार्थ—शून्याद्वेतवादी बौद्धोका कहना है कि इस जगत्मे भीतर और वाहर कुछ भी नहीं है सब शून्य ही शून्य है। यहाँ स्तुतिकार अन्तर्जेय और बिहर्जेय दोनोको इसिलये शून्य प्रकट करते है कि वे दोनो ज्ञानमे समाविष्ट है। ज्ञानके सिवाय अन्य कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता। इसी दृष्टिसे शून्याद्वेतवादी बौद्धोका मत स्वीकार न कर स्याद्वाददृष्टिसे उसका यथार्थरूप प्रकट किया है।।२१।

# उपप्लवायोच्छलिताः समं बलात् किलेश शून्यं परिमार्ष्टि कल्पनाः। वव किं कियत् केन कुतः कथ कदा विभातु विश्वेऽस्तमिते समन्ततः॥२२॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे स्वामिन् । (किल) निश्चयसे (शून्य) शून्य (उपप्लवाय) उपद्रवके लिये (उच्छिलता) उछलती हुई (कल्पना) कल्पनाओको (सम) एक साथ (वलात्) हठ पूर्वक (परिमाण्टि) साफ कर देता है, क्योंकि (समन्तत) सब ओरसे (विश्वे अस्तमित सित) विश्व— समस्त ससारके अस्तमित हो जानेपर (किं) कौन वस्तु (क्व) कहाँ (कियत्) कितने परिमाणवाली (केन) किसके द्वारा (कुत) कहाँसे (कथ) कैसे और (कदा) कब (विभातु) सुशोभित हो ?

## समस्तमेतद्भ्रम एव केवलं न किचिंदस्ति स्पृशतां विनिश्चयात्। पिपासवोऽमी सृगत्विणकोदक अयन्ति न्नं प्रतिमासगाः अमम्।।२३।।

अन्वयार्थ-(एतत् समस्त) यह सब (केवल) मात्र (भ्रम एव) श्रम ही है (विनिश्चयात्) निश्चयसे (स्पृशताम्) स्पर्श करने वालोंके लिये (किञ्चित् नास्ति) कुछ भी नही है। (मृगतृष्णि-कोदकं) मृगतृष्णारूप जलको (पिपासव) पीनेके लिये इच्छुक (अभी) ये (प्रतिमामृगाः) मृगतुल्य प्राणी (तून) निश्चयसे (श्रम श्रयन्ति) खेदको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ-यहाँ भी शून्य सिद्धान्तका स्पष्टीकरण किया गया है। आगे इस शून्याद्वैत-सिद्धान्तका निराकरण करते हैं ॥२३॥

> इतीदमुच्चावचमस्तमामृशत् प्रसद्य शून्यस्य वलेन सर्वतः। न किञ्चिदेवात्र विमोऽवशिष्यते न किञ्चिदस्तीत्यवशिष्यते मुधीः॥२४॥

अन्वयार्थ—(इति) इस प्रकार (इद) इस शून्याद्वैतके सिद्धान्तने (उच्चावच) ऊँची-नीची समस्त वस्तुओको (प्रसद्धा अस्तम् आमृशत्) बलपूर्वक नष्ट कर दिया है। (विभो) हे प्रभो । (शून्यस्य बलेन) उपर्युक्त शून्य सिद्धान्तके बलसे (सर्वत ) सभी ओर (अत्र) इस ससारमे (किञ्चित्व) कुछ भो (न अवशिष्यते) शेष नही रहता है (तु) और (किञ्चित् अस्ति) कुछ है ऐसी (घी) बुद्धि भी (नावशिष्यते) शेष नही रहती है।

भावार्थ—हे प्रभो <sup>।</sup> शून्याद्वेतका सिद्धान्त प्रत्यक्षसिद्ध वस्तुओका अपलाप करने वाला है ॥२४॥

न यस्य विश्वास्तमयोत्सने स्पृद्दा स नेति निर्निक्ततम न किञ्चन । असीमविश्वास्तमयप्रमार्जिते प्रवेश्य शुन्ये कृतिन कुरुष्व माम् ॥२५॥

अन्वयार्थ—(यस्य) जिस पुरुपकी (विश्वास्त्रमयोत्सवे) समस्त वस्तुओके अस्तरूप उत्सवमे (स्पृटा) इच्छा (न) नहीं है अर्थात् अन्तर्बहिर्जेयके विकल्पसे शून्य मात्र ज्ञानके अस्तित्वमे रुचि नहीं है (स) वह (निनिक्ततम किञ्चन) अत्यन्त शुद्ध किसी तत्त्वको नहीं (न वेत्ति) नहीं जानता है। हे भगवन्। आप (अनन्तविश्वास्तमयप्रमाजिते) अनन्त विश्व—समस्त पदार्थोके अस्तमयभावसे साफ किये हुए—अतिशय निर्मल किये हुए (शून्ये) शून्यमे (प्रवेश्य) प्रवेश कराकर (मा) मुझे (कृतिन) कृतकृत्य (कुरुव) कीजिये।

( २१ )

## वंशस्थवृत्तम्

सुनिस्तुषान्तावधिशुद्धमूलतो निरन्तरोत्सर्पसुपर्धपर्यम् । विमोहयन्त्योऽन्यमनन्यगोचराः स्फुरन्त्यनन्तास्तव तन्त्वभूमय ॥१॥

अन्ययार्थ—हे भगवन् । (तव) आपकी (सुनिस्तुषान्ताविध्युद्धमूलत) आत्मारूप परम-युद्ध मूलकारणसे (उपयुंपरि) ऊपर ऊपर (निरन्तरोत्सपें) निरन्तर वृद्धि को प्राप्त होती हुईं (अमू) वे (अनन्ताः) अनन्त (तत्त्वभूमय) तत्त्वभूमियां-आत्मपरिणतियां (स्फुरन्ति) प्रकट हो रही है जो (अन्य विमोहयन्त्य) अन्य मिथ्यादृष्टि जीवोको विमोहमे डालने वाली है तथा (अनन्यगोचराः) अन्य—मिथ्यादृष्टि पुरुषोमे नही पायी जाती।

भावार्थ— हे भगवन् । आप निरन्तर ऊँचे उठते हुए, जो उपरितन गुणस्थानो को प्राप्त हुए हैं उसमे मूलकारण आत्माकी उच्चकोटि की विशुद्धता है। उसके बिना इस अरहन्त अवस्थाको प्राप्त करना कठिन है। यहाँ आत्मा को निस्तुषान्ताविध कहा है उसका तात्पर्य यह है कि जिसकी अन्तिम पर्याय—मिद्धावस्था तुष-छिलकेके समान कमं और नोकमंसे रहित है वह आत्मा है। हे प्रभो। आपको जो अनन्त परिणतियाँ है वे दूसरो को विश्रममे डालने वाली हैं तथा दूसरोके अगोचर हैं। आपकी आत्मविशुद्धिके कारण आपमे ही उनका विकास हुआ है।।१॥

## यदि स्वय नान्त्यविशेषतां व्रजेस्तदा न सामान्यमिदं तवादिमम्। स्थिताः स्वशक्त्योभयतोऽपि धावतस्तवेत्यनन्ताः परिणामभूमिकाः॥२॥

अन्वयार्थ—हे प्रभो (यदि) यदि आप (स्वय) स्वय (अन्त्यविशेषता) अन्तिम पर्यायको (न क्रजे ) प्राप्त नहीं हैं (तदा) तो (तव) आपका (इद) यह (सामान्य) द्रव्य भी (आदिम) आदि-युक्त (न) नहीं हैं (इति) इस प्रकार (स्वशक्त्या) अपनी शक्तिसे (उभयत अपि) द्रव्य और पर्याय अथवा सामान्य और विशेष—दोनो की ओर (धावत ) प्रवृत्त होनेवाले (तव) आपकी (अनन्ता.) अनन्त (परिणामभूमिका ) पर्यायो की भूमिकाएँ (स्थिता ) विद्यमान है ।

भावार्य है भगवन् । आप सामान्य-विशेषात्मक द्रव्य-पर्यायात्मक हैं। द्रव्य की अपेक्षा आपकी आदि नहीं हैं और पर्याय की अपेक्षा आपका अन्त नहीं हैं। यद्यपि ससार की दृष्टिसे अरहन्त पर्याय अन्तिम पर्याय हैं तथापि जब क्षण-क्षणव्यापी पर्याय की अपेक्षा विचार होता है तब आपकी पर्यायों का भी अन्त नहीं हैं। द्रव्य और पर्याय दोनों साथ रहते हैं। ऐसा अवसर नहीं आता जब द्रव्य, किसी न किसी पर्यायसे सहित न हो। आप अपनी शक्तिसे द्रव्य और पर्याय—दोनोंका आलम्बन लेकर प्रवर्त्तमान है अत्र आपकी पर्यायरूप अनन्त भूमिकाएँ स्वतः सिद्ध हैं।

इस पद्य द्वारा आचार्यने आत्मा की सामान्य विशेषरूपता सिद्ध की है क्योंकि विशेषके विना सामान्य, और सामान्यके बिना विशेष का अस्तित्व सिद्ध नहीं है ॥२॥

## अखिण्डतद्रव्यतया त्वमेकताग्रुपैपि पर्यायग्रुखादनेकताम्। त्वमेव देवान्तिमपर्ययात्मना सुनिस्तुपांशः परमोऽवभाससे॥३॥

अन्वयार्थ—(देव) हे प्रभो । (त्वस्) आप (अखण्डितद्रव्यतया) अखण्ड द्रव्यकी अपेक्षा (एकतास्) एकत्व को और (पर्यायमुखात्) पर्याय की अपेक्षा अनेकत्व को (उपेषि) प्राप्त होते हैं। तथा (अन्तिस्पर्यायात्मना) ससार सम्बन्धी अन्तिम पर्याय की अपेक्षा (परम सुनिस्तुषाश) परम शुद्धात्मरूप (अवभाससे) सुशोभित हैं।

भावार्थ — जब द्रव्यस्वरूप की अपेक्षा आपका विचार करते है तब आप एक जान पडते हैं और कालक्रमसे होने वाली अनन्त पर्यायों की अपेक्षा जब विचार किया जाता है तब आप अनेक प्रनीत होते हैं। हे देव ससार सम्बन्धों पर्यायों आपकी यह अन्तिम पर्याय है। इसके बाद आपको ससार की दूसरी पर्याय नहीं धारण, करना है। इस अन्तिम पर्याय की अपेक्षा आप परमात्मा सज्ञा को प्राप्त हैं। अरहन्त अवस्थामें शरीर सहित होनेसे यद्यपि आप सकल परमात्मा कहलाते है तथापि अनन्तचतुष्टयकी अपेक्षा निष्कल परमात्मा — सिद्धपरमेष्ठीसे आपमें कोई न्यूनता नहीं है। । प निष्तुष — निष्कल परमात्माक अश ही हैं यहा एकत्व और अनेकत्व इन दो विरोधी धर्मीका समन्वय करते हुए भगवान का स्तवन किया गया है।।३।।

#### त्वमेकतां यासि यदीश सर्वाथा तदा प्रणश्यन्ति विशेषणानि ते । विशेषणानां विरहे विशेष्यतां विहाय देवास्तम्रुपैषि निश्चितम् ॥४॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे नाथ ! (यदि त्वम्) यदि आप (सर्वथा) सब प्रकार से (एकता) एकत्व को (यासि) प्राप्त होते हैं (तदा) तो (ते) आपके (विशेषणानि) विशेषण (प्रणश्यन्ति) नष्ट हो जाते हैं और (विशेषणाना विरहे) विशेषणोका अभाव होनेपर (देव) हे देव ! आप (विशेष्यता) विशेष्यताको (विहाय) छोडकर (निश्चित) निश्चितरूपसे (अस्तमुपैषि) अस्तको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—ऊपर द्रव्य और पर्यायकी अपेक्षा एकत्व तथा अनेकत्वकी सगित कर यहाँ विशेष्य और विशेषणकी अपेक्षा उनकी सगित बैठाते हैं। हे भगवन्। आप विशेष्यकी अपेक्षा एक हैं और विशेषणोकी अपेक्षा अनेक हैं। इसके विपरीत यदि आप सर्वथा एकत्वको प्राप्त होते हैं तो आपके नाना विशेषण नष्ट हो जाते हैं और जब नाना विशेषण नष्ट हो जाते हैं तो उनका आधारभूत विशेष्य भी नष्ट हो जाता है। अत विशेष्य और विशेषणोकी अपेक्षा आप एक तथा अनेकरूपता को प्राप्त हैं।।।

## ध्रुव तव द्वचात्मकतैव यद् भवान् स्वय विशेष्योऽपि विशेषणान्यपि । विशेष्यरूपेण न यासि भिन्नतां पृथक् पृथक् भासि विशेषणश्रिया ॥५॥

अन्वयार्थ--(ध्रुव) निष्चित ही (तव) आपके (द्वधात्मकतैव) एकानेकरूपता है (यत्) क्योकि (भवान्) आप (स्वय) स्वय (विशेष्योऽपि) विशेष्य होते हुए भी (विशेषणान्यपि) विशेषण भी हैं। आप

(विशेष्यरूपेण) विशेष्यरूपसे (भिन्नता न यासि) भिन्नताको प्राप्त नहीं होते है किन्तु (विशेषण-श्रिया) विशेषणरूप लक्ष्मीके कारण (पृथक्-पृथक्) पृथक्-पृथक् (भासि) सुशोभित हो रहे है।

भावार्थ—ऊपरके क्लोकमे विशेष्य और विशेषणकी अपेक्षा जो एकानेकरूपता कही गई थी उसीका इस क्लोकमे समर्थन किया गया है। साथ ही विशेष्य और विशेषणकी अपेक्षा भेदामेद रूपताका भी निर्देश किया गया है।।।।

# विमो विशेष्यस्य तवाविशेषतो विशेषणानामविशेष एव न । त्वया समं यान्ति न तानि भिन्नतां परस्पर भिन्नतयैवमीशते ॥६॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे स्वामिन् । (विशेष्यस्य तव) विशेष्यरूप आपकी (अविशेषत) अवि-शेषतासे (विशेषणाना) विशेषणोमे (अविशेष) अविशेषता (नैव) नहीं है क्योंकि (तानि) वे विशेषण (त्वया सम) आपके साथ (भिन्नता न यान्ति) भिन्नताको प्राप्त नहीं है परन्तु (एव) इस तरह (परस्पर) परस्परमे वे (भिन्नतया) भिन्नरूपमे (ईशते) अपना प्रभुत्व रखते है।

भावार्थ — यहाँ विशेषणोमे भेदाभेदकी चर्चा करते हुए कहा गया है कि हे प्रभो । विशेष्य-रूपताको धारण करनेवाले आपमे भी अविशेष — अभेद है उससे विशेषणोमे अविशेष — अभेद सिद्ध नही होता । क्योंकि वे आपके साथ यद्यि । अभेदको प्राप्त होते हैं तथापि परस्पर भेदरूप ही हैं अर्थात् एक विशेषण दूसरे विशेषणसे भिन्न ही है । अन्यथा उन विशेषणोकी नानारूपता सिद्ध न होकर एकरूपता ही सिद्ध होती है ॥६॥

### विमाति वृत्तिं न विनैव वृत्तिमान् न चास्ति वृत्तिः क्रममन्तरेण सा । विमाह्य नित्यक्षणिकान्तर महल्लसन्त्यनन्तास्तव कालपर्ययाः ॥७॥

अन्वयार्थ—(वृत्तिमान्) वर्तनाका आधारभूत द्रव्य (वृत्ति विना) वर्तनाके विना (नैव विभाति) सुशोभित नहीं होता (च) और (सा वृत्ति ) वह वर्तना (क्रममन्तरेण) क्रमके विना (तास्ति) नहीं होती है। इस प्रकार (तव) आपकी (अनन्ता कालपर्यया) कालद्रव्यकी अपेक्षा होने-वाली अनन्त पर्यार्थे (महत् नित्यक्षणिकान्तर) नित्य और क्षणिकके महान् अन्तरका (विगाह्य) अवगाहन कर (लसन्ति) सुशोभित हो रही हैं।

भावार्यं—कालद्रव्यके अपेक्षासे पदार्थमे जो प्रतिममय वर्तना होती है उसे वृत्ति कहते हैं और वह वृत्ति जिसमे पायी जाती है उसे वृत्तिमान् कहते हैं। इस परिभापाके अनुसार समारका प्रत्येक पदार्थ वृत्तिमान् कहलाना है। वह वृत्तिमान् पदार्थं, वृत्तिके विना नहीं होता है अर्थात् उसमे वृत्ति—वर्तना नियममे होती है। यह वृत्ति क्रमसे होती है। इस प्रकार कालद्रव्यकी अपेक्षामे आपकी अनन्त वृत्तियाँ उल्लिमत हो रही है। इन वृत्तियोमे पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा एक समयका और द्रव्यायाधिकनयकी अपेक्षा बहुत कालका अन्तर विद्यमान रहता है।।।।।

सतो न नागोऽस्ति न चानसदुद्भवो व्ययोदयाभ्यां च विना न किञ्चन । त्वभीश सन्नेव विवर्तसे तथा व्ययोदयी ते भवतः सय यथा ॥८॥ रु०-२९ अन्वयार्थ—(सत. नाशो न अस्ति) सत्का नाश नही होता (च असदु-द्भव न) और असत् को उत्पत्ति नहीं होती (च व्ययोदयाभ्या विना किञ्चन न) तथा व्यय और उत्पादके विना कोई पदार्थं नहीं है। (ईश) हे नाथ! (त्वम्) आप (सन् एव) सत्रूप होते हुए ही (तथा विवर्तसे) उसप्रकार परिवर्तन करते हैं (यथा) जिसप्रकार कि (भवत) आपके (व्ययोदयी) व्यय और उत्पाद (सम भवत) साथ ही हो जाते है।

भावार्थं—ससारसे सत् पदार्थंका कभी नाश नहीं होता है। यद्यपि पर्याय की अपेक्षा सत्का नाश प्रतीत होता है तथापि द्रव्यकी अपेक्षा उसका नाश नहीं होता है अर्थात् किसी न किसी पर्याय में वह द्रव्य रहता ही है। इसीप्रकार जो पदार्थं असत् है उसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती। ससारमें ऐसा भी कोई पदार्थं नहीं है जो उत्पाद और व्ययसे रहित हो अर्थात् सभी पदार्थों उत्पाद व्यय होते हैं। हे भगवन्। आप सत्रूप ही हैं यह निश्चित है और वस्तुस्वभावके कारण आपमे उत्पाद व्यय भी नियमसे होते हैं। यहां विरोधामास यह है कि जब आप सत्रूप हैं तव आपमे उत्पाद और व्यय कैसे हो सकते हैं? विरोधामासका परिहार यह है कि आप द्रव्यकी अपेक्षा सत्रूप ही हैं और पर्यायकी अपेक्षा आपमे उत्पाद व्यय भी एकसाथ हो रहे हैं॥८॥

## उदीयमानन्ययमानमेव सद् विवर्तश्रून्यस्य न जातु वस्तुता। भणे भणे यन्नवतां न गाइते कथ हि तत्कालसह भवेदिह॥९॥

अन्वयार्थं—(उदीयमानन्ययमानमेव सत्) उत्पाद और व्ययसे युक्त ही सत् होता है क्यों कि (विवतंशून्यस्य) उत्पाद व्ययरूप परिवतंनसे शून्य वस्तुमे (जातु) कभीकी (वस्तुता न) वस्तुपना नहीं रहता है (हि) निश्चयसे (इह) इस लोकमे (यत्) जो वस्तु (क्षणे क्षणे) क्षण-क्षणमे (नवता) नवीनताको (न गाहते) प्राप्त नहीं होती है (तत्) वह (कालसह) कालद्रव्य को सहन करनेवाली (कथ भवेत्) कैसे हो सकती है ?

भावारं — सत्की परिभाषा ही यही है कि जो उत्पाद व्यय और झौक्यसे सहित हो उसे सत् कहते हैं। सत् झौक्यरूप तो होता ही है परन्तु वह झौक्यरूप सत् उत्पाद व्ययकी भी अपेक्षा रखता है क्योंकि उसके बिना उसका अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकता। कालद्रव्यकी सहायतासे वस्तु क्षण-क्षणमे नवीनताको प्राप्त होती रहती है अर्थात् क्षण-क्षणमे नवीन पर्यायको घारण करती रहती है। इसके विपरीत यदि वस्तुको सर्वथा कूटस्थ नित्य माना जावे तो फिर कालद्रव्यकी उपयोगिता ही क्या रह जाती है ? अर्थात् कुछ नहीं ॥९॥

## क्षणक्षयस्त्वां कुरुते पृथक् पृथक् घ्रुवत्वमैक्यं नयते निरन्तरम्। अनन्तकालं कलयेति वाहयन् विमास्युभाभ्यामयमीश धारितः॥१०॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे प्रभो ! (क्षणक्षयः) झण झणमे होनेवाला झय (त्वास्) आपको, (पृथक् पृथक्) पृथक् पृथक् करता है और (घ्रुवत्व) घ्रौच्य (निरन्तर) सदा (ऐक्य नयते) एकत्वको प्राप्त कराता है। (इति कलया) इसप्रकार क्षण-क्षणके द्वारा (अनन्तकाल वाहयन्) अनन्तकालको व्यतीत करते हुए (अय) यह आप (उभाभ्या) पृथक्त्व और अपृथक्त्व अथवा एकत्व और अनेकत्व इन दो धर्मोसे (धारित) भारण किये हुए (विभासि) सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ-सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा क्षण-क्षमे होनेवाला उत्पाद और व्यय आपको पृथक्-पृथक् सिद्ध करता है और ध्रुवपना एकत्वको प्राप्त कराता है। इसप्रकार उत्पाद और व्यय की अपेक्षा पृथक्त्व अथवा अनेकत्व, और ध्रीव्यकी अपेक्षा अपृथक्त्व अथवा एकत्व-इन दो विरोधी धर्मीसे आप युक्त है।।१०॥

## अयं हि सन्नेव भवस्तव व्यगादभूदसन्नेव च सिद्धपर्ययः। तथापि सन्म्लानिमसद्विसर्पणं विनेश सन्नेव भवान् विभासते॥११॥

अन्वयार्थ — यद्यपि (हि) निश्चयसे (तव) आपका (अय) जो यह (भव') मनुष्यभव (व्यगात्) व्यतीत हुआ है वह (सन् एव) सत्रूप होता हुआ ही व्यतीत हुआ है (च) और (सिद्धपर्यय) जो सिद्धपर्याय (अभूत्) हुई है वह (असन् एव) असत् रूप होकर ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सत्का नाश और असत्की उत्पत्ति सिद्ध होती है (तथापि) नो भी (ईश) हे प्रभो । (मवान्) आप (सन्म्लानि) सत्का नाश और (असद्रिसपंण) असत्की उत्पत्तिके (विना) बिना (सन् एव विभासते) सत्रूप ही सुशोभित हो रहे हैं।

भावार्थ—ऊपर जो कहा गया है कि सत्का नाश और असत्की उत्पत्ति नही होती, वह द्रव्यकी अपेक्षा कहा गया है क्यों कि किसी विद्यमान द्रव्यका सर्वथा नाश और अविद्यमान द्रव्यकी उत्पत्ति नही होती परन्तु पर्यायकी अपेक्षा विद्यमान पर्यायका ही नाश होता है और अविद्यमान पर्यायको ही उत्पत्ति होती है। कमवर्ती होनेसे आगामी पर्यायका पिछली पर्यायमे अभाव ही रहता है। जैसे किसीने मनुष्य पर्यायके बाद सिद्धपर्याय प्राप्त की ? यहाँ जिस मनुष्य पर्यायका नाश हुआ वह सत् रूप ही थी और जिस सिद्धपर्यायकी उत्पत्ति हुई वह मनुष्यपर्यायमे असत्रूप ही थी। इस तरह यद्यपि पर्यायकी अपेक्षा सत्का विनाश और असत्की उत्पत्ति देखी जाती है तथापि आप सत्के विनाश और असत्की उत्पत्तिके बिना सदा सत्रूप ही रहते है। इसका कारण यह है कि आप न केवल पर्यायात्मक है और न केवल द्रव्यात्मक हैं किन्तु द्रव्य पर्यायात्मक हैं अत. पर्यायकी अपेक्षा आपमे उत्पादव्यय सिद्ध होते हैं—सत्का नाश और असत्की उत्पत्ति सिद्ध होती है परन्तु द्रव्यकी अपेक्षा आपका न नाश होता है और न उत्पत्ति—सदा सत्रूप ही रहते हैं।।११॥

## न भासि सामान्यविशेषवत्तया विभास्यसौ त्वं स्वयमेव तद्द्वयम्। न वस्तु सामान्यविशेषमात्रतः परं किमप्येति विमर्शगोचरम्।।१२।।

अन्वयार्थ—(असौ त्वम्) यह आप (सामान्यविशेषवत्तया) सामान्य और विशेषसे युक्त होनेके कारण (न भासि) सुशोभित नहीं हो रहे हैं किन्तु (स्वय) स्वय (तद्द्वयमेव) उन दोनो रूप ही—सामान्य-विशेषरूप हो (विभासि) सुशोभित हो रहे है, क्योकि (सायान्यविशेषमात्रत पर) सामान्य और विशेषमात्रसे अतिरिक्त (किमपि वस्तु) कोई भी वस्तु (विमर्शगोचरम्) विचारके विषयको (न एत्) नहीं प्राप्त होती है।

भावार्थ—धर्म और धर्मी अथवा गुण और गुणीका जब भेदिववक्षासे कथन किया जाता है तब कहा जाता है कि हे प्रभो । आप सामान्य-विशेष धर्मसे सिहत है परन्तु जब अभेदिवविक्षा-से उनका कथन होता है तब यह कहा जाता है कि आप स्वय ही सामान्य-विशेषरूप है। इसका कारण भी यह है कि अभेदिवविक्षामे सामान्य-विशेष धर्मके अतिरिक्त कोई वस्तु है यह वात विमर्शकोटी-विचारकोटीमे नहीं आती है ॥१२॥

#### स्वयं समानैरिह भूयते हि यत् तदेव सामान्यग्रुशन्ति नेतरत्। समा विशेषास्तव देव यावता भवन्ति सामान्यभिहासि तावता ॥१३॥

अन्वयार्थ—(हि) निश्चयसे (इह) इस जगत्मे (समानै) समान वस्तुओके द्वारा (यत्) जो (स्वय) अपने आप (भूयते) हुआ जाता है अर्थात् वस्तुओका जो स्वत मिद्ध सादृश्य परिणमन है (तदेव) उसे ही (सामान्यम्) सामान्य (उश्गन्ति) कहते है (इतरत् न) अन्यको नही। (देव) हे भगवन्। (तव) आपके (विशेषा) विशेष (यावता) जितने अश्के द्वारा (समा) समान (भवन्ति) होते हैं (तावता) उतने अश्से आप (इह) इस लोकमे (सामान्यम् अमि) सामान्यस्प हैं।

भावार्थ — यहाँ सामान्यका लक्षण वताते हुए आचार्य कहते है कि वस्तुके विशेषोमे जो स्वत सिद्ध सादृश्य है वही सामान्य कहलाता है। सामान्यका निरुक्त अर्थ ऐसा है 'समानाना भाव सामान्यम्' अर्थात् समान धर्मोंका जो भाव है वह सामान्य है। हे भगवन् । आप सामान्य-विशेषरूप हैं यह ऊपर कह आये हैं। यहाँ यह वतला रहे हैं कि आपमे रहनेवाला सामान्य क्या है ? आपमे रहनेवाले विशेषोमे जो साम्य—सादृश्य है वही सामान्य है, उसी सादृश्यके कारण आप सामान्यरूप है।।१३।।

# यथैकतां यासि तथा समानता तथा विशेपाश्च यथा विशिष्यसे । स्वविक्रिया भाति तवैव सोभयी न भिन्नसामान्यविशेषमागसि ॥१४॥

अन्वयार्थं—आप (यथा) जिस प्रकार (एकता यासि) एकत्वको प्राप्त होते हैं (तथा) उसी प्रकार (समानता) समानता है अर्थात् जिसरूपमे आपमे एकत्व है उसीरूपमे आपमे सामान्य धर्म स्थित है (च) और (यथा विशिष्यसे) जिस प्रकार विशेषरूपताको प्राप्त हैं—(तथा विशेषा) उसी प्रकार विशेषरूप हैं। (तव) आपकी [या] जो (स्वविक्रिया) अपनी परिणति (भाति) सुशोभित है (सा उभयी एव) वह सामान्य-विशेषरूप ही है क्योकि ,आप (भिन्नसामान्यविशेषभाग्) पृथग्वर्ती सामान्य और विशेषसे युक्त नहीं हैं।

भावार्थ—यहाँ आचार्य कहते हैं कि आपमें एकत्व स्थापित करनेवाला धर्म सामान्य कह-लाता है और विशेषता स्थापित करनेवाला धर्म विशेष कहलाता है। यह सामान्य और विशेष्य धर्मरूप परिणति आपकी स्वय है और उसका कारण है कि ये दोनो धर्म आपसे पृथक् नहीं है। अर्थात् आप सामान्य-विशेषात्मक ही हैं॥१४॥

#### समा विशेषा भवतो भवन्ति ये व्रजन्ति ते भावमुखात् सामानताम् । विशेषरूपेण सदाऽसमानता विभो भवन्ती भवतो न भिद्यते ॥१५॥

अन्वयार्थं—(विभो) हे नाथ । (भवत ) आपके (ये) जो (विशेषा ) विशेष (समा ) समान-सदृश (भविन्त) हैं (ते) वे (भावमुखात्) भावकी अपेक्षा (समानता) समानताको (व्रजन्ति) प्राप्त होते हैं (विशेषरूपेण) विशेपरूपसे (सदा) निरन्तर (भवन्ती) रहनेवाली (असमानता) असदृशता (भवत ) आपसे (न भिद्यते) भिन्न नहीं है। भावार्थ—हे प्रभो । आपके विशेषोमे जो समानता है वह सत्की अपेक्षा है। परन्तु वे ही विशेष, विशेषकी अपेक्षा असमान भी हैं। यदि उनमे समानता ही रहे तो उनकी विशेषता ही सुरक्षित नही रह सकती। यह आपकी असमानता भी आपसे भिन्न है क्योंकि असमानताका आधार जो विशेष है वह आपसे भिन्न नहीं है ॥१५॥

## समग्रसामान्यमुपैति वस्तुतां न तन्मयद्रव्यमरात् पृथग्भवन् (त्) । विशेषतां द्रव्यभरे तद्प्ययद् विभागतस्तेष्वपि देव लीयते ॥१६॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (तन्मयद्रव्यभरात्) सामान्यसे तन्मय द्रव्यके समूहसे (पृथग्-भवत्) पृथग् होता हुआ (समग्रसामान्य) समस्त सामान्य (वस्तुता न उपैति) वस्तुपनेको प्राप्त नहीं होता है क्योंकि (द्रव्यभरे) द्रव्यों के समूहमे (विशेषता) विशेषताको (अपंयत्) अपित करता हुआ (तद्) वह समग्र सामान्य (विभागत अपि) विभागरूपसे भी पृथक्-पृथक् (तेषु लीयते) उन द्रव्योंमे भी लीन रहता है।

भावार्थ—समस्त द्रव्योमे पाया जानेवाला जो सादृश्य है वह समग्र सामान्य कहलाता है। यह समग्र सामान्य भी द्रव्योसे पृथक् नहीं है। किन्तु उनमे विशेषताको प्रदान करता हुआ उन्हींमे लीन रहता है।।१६॥

## न चैकसामान्यमिद तव प्रभो स्वपर्ययेभ्यः पृथगेव भासते। स्वपर्ययाणां दृढयद् विशेषतामभागवृत्तं तदिहावभासते॥१७॥

अन्वयार्थ—(च) और (प्रभो) हे प्रभो । (तव) आपके मतमे (इद एकसामान्य) यह एक सामान्य भी (स्वपर्ययेभ्य) अपनी पर्यायोसे (पृथक्) जुदा (नैव मासते) नहीं सुशोभित होता है क्योंकि (तद्) वह (इह) इस लोकमें (स्वपर्ययाणा) अपनी पर्यायोकी (विशेषता) विशेषताकों (दृढ्यत्) दृढ करता हुआ (अभागवृत्त) अपृथक् ही (अवभासते) प्रतीत होता है।

भावार्थ-एक द्रव्यकी कालक्रमसे होनेवाली अनेक पर्यायोमे जो समानता है उसे एक सामान्य कहते हैं। यह एक सामान्य भी अपनी पर्यायोसे पृथक् नहीं है किन्तु उन्हीमे अविभक्त होकर रहता है।।१७।।

## तवेति सत् प्रत्ययपीतमञ्जसा समस्तमेतत्प्रतिभाति तन्मयम्। अखण्डितः प्रत्यय एष ते तु सन् भवन्मयत्वं न जहाति जातुचित्।।१८॥

अन्वयार्थं — (सत्) सत्—द्रव्य-पर्यायात्मक पदार्थं (तव) आपके (प्रत्ययपीत) ज्ञानके द्वारा पीत है — जाना गया है (इति) इसलिये (अज्जसा) वास्तवमे (एतत् समस्त) यह सब (तन्मय) ज्ञानमय (प्रतिभाति) प्रतिभासित होता है (तु) और (ते) आपके (अखण्डित प्रत्यय) अखण्ड ज्ञानरूप (एष सन्) यह सत् (भवन्मयत्व) आपकी तन्मयताको (जातुचित्) कभी भी (न जहाति) नही छोडता है।

भावार्थ—ज्ञान जिस ज्ञेयको जानता है अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वह ज्ञेय ज्ञानरूप होता है और ज्ञान ज्ञातासे अभिन्न रहता है इसिलये ज्ञानको ज्ञातृरूप कहा जाता है। हे भगवन् । यह सत् आपके ज्ञानके द्वारा जाना गया है इसिलये अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा वह ज्ञानरूप ही है और ज्ञान आपसे अभिन्न है अत यह ज्ञान आपरूप है आपसे तन्मय है ॥१८॥

असौ स्वतो भाववतस्तव प्रभो विभाति भावोऽत्र विशेषणं यथा। तथान्यतोऽभाववतोऽनिवारितो भवत्वभावोऽपि विशेषण तव।।१९॥

अन्वयार्थं—(प्रभो) हे भगवन् । (स्वत ) स्वचतुष्टयसे (भाववत ) भावसे युक्त (तव) आपका (अत्र) इस लोकमे (यथा) जिस प्रकार (असी भाव ) यह भाव (विशेषण विभानि) विशेषण सुशोभित है (तथा) उसी प्रकार (अन्यत ) परचतुष्टयसे (अभाववत ) अभावसे युक्त (तव) आपका (अनिवारितः) जिसे रोका न जा सके ऐसा (अभाव अपि) अभाव भी (विशेषण) विशेषण (भवतु) हो।

भावार्थ —हे भगवन् । स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सद्भावरूप होनेसे आपका जैसा 'भाव' विशेषण है वैसा हो परचतुष्टयकी अपेक्षा असद्भावरूप होनेसे आपका अभाव विशेषण भी है। तात्पर्य यह है कि आपमे भाव और अभाव ये दोनो विरोधी धर्म स्थित है। स्वचतुष्टयकी अपेक्षा भाव है और परचतुष्टयकी अपेक्षा अभाव है।।१९॥

विभाति भावो न निराश्रयः क्वांचत् तदाश्रयो यः स तु भाववानिति । न जात्वभावोऽपि निराश्रयः स्फ्ररेदभाववानापतितस्तदाश्रयः ॥२०॥

अन्वयार्थ—(भाव) भाव (क्विचित्) कही भी (निराश्रय) आश्रयसे रहित (न विभाति) नहीं रहता है इसिलिये (य) जो (तदाश्रय) भावका आश्रय है (स तु) वह (भाववान्) भगवान् है—भावसे युक्त है (इति) ऐसा प्रसिद्ध है इसी प्रकार (अभावोऽपि) अभाव भी (जातु) कभी (निराश्रयः) आश्रयसे रहित (न स्फुरेत्) नहीं रह सकता है इसिलिये (तदाश्रय) अभावका जो आश्रय है वह (अभाववान्) अभाववान् है—अभावसे युक्त है ऐसा (आपितत) आ उपस्थित होता है।

भावार्थ—भाव और अभाव ये दोनो धर्म विना आधारके नही रह सकते इसलिये जिस प्रकार भावका आधार भाववान कहलाता है उसी प्रकार अभाव का आधार अभाववान कहलाता है। यतक्च आप भाव और अभाव दोनोंके आधार हैं इसलिये भाववान और अभाववान—दोनों हैं।।२०॥

तयोः सहैवापपतोविंरुद्धयोर्न निर्विरोधं तव वस्तु शीर्यते। उदीयते देव तथैव तत्परं भवत किलात्मा पर एव चामवत्॥२१॥

अन्वयार्थ—(विरुद्धयो ) परस्पर विरुद्ध रहनेवाले (तयो ) उन माव और अमावरूप धर्मों के (निर्विरोध) निर्विरोधरूपसे (सहैव) साथ ही (आपततो ) आनेपर—सिद्ध होनेपर (तव) आपके मतमे (वस्तु) वस्तु (न शोर्थते) नष्ट नहीं होती है किन्तु (देव) हे प्रभो । (तत्) वह वस्तु (परं भावाभावभवत्) पररूप–होती हुई (तथैव उदीयते) उसी प्रकार उत्पन्न होती है (किल) निश्चय से (आत्मा च) आपका आत्मा भी (पर एव अभवत्) पररूप होता हुआ उत्पन्न हुआ है—भावाभावरूपसे सिद्ध हुआ है।

भावार्थ—यद्यपि भाव और अभाव ये दोनो धर्म परस्पर विरोधी हैं तथापि स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षा दोनो एक साथ ही वस्तुमे सिद्ध होते हैं और उनके सिद्ध होनेपर वस्तु विखरती नहीं है—नष्ट नहीं होती है किन्तु भावाभाववान्के रूपमे सिद्ध होती है। इसी प्रकार

आपका आत्मा भी, भाव और अभाव इन दो विरोधी धर्मोंके एक साथ सिद्ध होनेपर विखरकर नष्ट नहीं होता है किन्तु भावाभाववान्के रूपमे सिद्ध होता है ॥२१॥

### न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता स्वयं हि वस्त्वाश्रयतोर्जित नयात्। यथास्ति भावः सकलार्थमण्डली तथाऽस्त्यभावोऽपि मिथो विशेषणात्।।२२।।

अन्वयार्थ—(जातु) कभी (अभावस्य) अभावकी (तुच्छता) तुच्छरूपता (न विभाति) नहीं है (हि) क्योंकि (नयात्) नय विवक्षासे वह (स्वय) स्वय ही (वस्त्वाश्रयतोजित) वस्तुकी आश्रयतासे शिक्त सम्पन्न रहता है अर्थात् अभाव, सर्वथा अभावरूप नहीं होता है किन्तु वस्तुके आश्रयसे रहनेके कारण वह भी भावके समान बलिष्ठ होता है। (यथा) जिस प्रकार (सकला) सम्पूर्ण (अर्थमण्डली) पदार्थ समूह (भाव अस्ति) भावरूप है (तथा) उसी प्रकार (मिथो विशेषणात्) परस्पर विशिष्ट होनेसे—परस्पर भेद करनेसे (अभावोऽपि) अभावरूप भी (अस्ति) है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपके मतमे अभावको तुच्छाभावरूप नही माना है क्योकि जो अभाव है वह भी किसी वस्तुके आश्रयसे रहता है अत उस आधारभूत वस्तुको अपेक्षा वह अभाव भी कथचित् भावरूप होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ससारके समस्त पदार्थ भावरूप है उसी प्रकार अभावरूप भी हैं और उसका कारण है कि समस्त पदार्थ परस्पर विशिष्ट हैं अर्थात् एक दूसरेसे भिन्न हैं अत एकमे दूसरेका अभाव रहता है। इस स्थितिमे जो पदार्थ परकी अपेक्षा अभावरूप है वही पदार्थ स्वकी अपेक्षा भावरूप भी होता है।।२२।।

## स्फुरत्थभावः सकलस्य यः प्रभो स्थितः समस्तेऽपि परस्पराश्रयात्। नयत्यय त्वां स्वमुखेन दारुणः स्फुटैकसविन्मयमीश शून्यताम्।।२३।।

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे भगवन् । (परस्पराश्रयात्) परस्परके आश्रयसे (समस्तेऽपि) सभी पदार्थोमे (स्थित ) स्थित रहनेवाला (य. सकलस्य अभाव ) जो सर्वाभाव (स्फुरित) स्फुरित हो रहा है (दारुण ) तोक्ष्णताको धारण करनेवाला (अय) यह सर्वाभाव (ईश) हे नाथ । (स्फुटेक-सिवन्मय त्वा) स्पष्ट ही एक ज्ञानसे तन्मय रहनेवाले आपको (स्वमुखेन) अपने रूपसे (शून्यता नयित) शून्यताको प्राप्त करा रहा है।

भावार्थं—ससारके प्रत्येक पदार्थमे उसके अतिरिक्त अन्य समस्त पदार्थोंका अभाव रहता है। यदि ऐसा न माना जावे तो उस पदार्थंका अन्य पदार्थोंसे व्यतिरेक सिद्ध नहीं हो सकता। हे प्रभो । आप ज्ञानसे तन्मय हैं अत ज्ञेयरूप अन्य पदार्थोंका आपमे अभाव है। इसी दृष्टिसे यहाँ कहा गया है कि ईश । यह सर्वाभाव इतना दारुण है—इतना कठोर है कि वह आपमे समस्त ज्ञेयोंकी शून्यताको सिद्ध करता है।।२३।।

## करोति मावस्तव बोधवस्तुतां करोत्यभावोऽप्यविशेषतोऽत्र ताम्। उभौ समं तौ लि (नि) इतो मृतामृतौ प्रसद्य सर्वं सह सविद्विंपा।।२४।।

अन्वयार्थ—(भाव) भाव, (तव) आपकी (बोधवस्तुता) ज्ञानरूपताको (करोति) करता है अर्थात् भावकी अपेक्षा आप ज्ञानरूप है और (अभाव अपि) अभाव भी (अविशेषतः) सामान्य-रूपसे (अत्र) इस जगत्मे आपकी (ता) ज्ञानरूपता करता है (सम) एक साथ (भृताभृतौ) धारण

किये हुए (तौ) वे दोनो भाव-अभावरूप धर्म (सिवदिचिषा सह) ज्ञानरूप ज्योतिके साथ (सवै) सबको (प्रसह्य) बलपूर्वक (निहत) नष्ट कर देते हैं।

भावार्यं — जव भावकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब हे भगवन् । आप ज्ञानरूप हैं ऐसा सिद्ध होता है और अभावकी अपेक्षा विचार किया जाता है तब आप ज्ञेयरूप नहीं हैं — उनकी श्न्यता आपमे है ऐसा सिद्ध होता है। ये भाव और अभाव एक ही साथ आपमे रहते हैं इसिलिये ये वलपूर्वक सबका अभाव करते हैं। अर्थात् आप ज्ञानरूप हैं इस पक्षमें ज्ञेयका अभाव करते हैं। शरा।

#### त्वदंशसधुक्षणदारुणो भवन् ममानिशं वर्द्धत एप भस्मकः। प्रसीद विश्वैककरम्वितः सम विश प्रभोऽन्तस्त्वमनन्त एव मे ॥२५॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् ! (त्वदशसधुक्षणदारुण भवन्) जो आपके एकं अश—भाव या अभावके सधुक्षण-समुत्तेजन से कठिन हो रहा है ऐसा (मम) मेरा (एष भस्मक ) यह भस्मक रोग (अनिश) निरन्तर (सम) एक साथ (वर्द्धते) बढता जा रहा है इसिलिपे (त्वम्) आप (प्रसीद) प्रसन्न हो और (विश्वैककरम्बित 'सन्') समस्त पदार्थों—समस्त अन्तर्ज्ञेयोसे एकाकार होते हुए (मम अन्त) मेरे भीतर—मेरे अन्त करणमे (विश) प्रवेश करें (प्रमो) हे विभो । आप (मे) मेरे लिये (अनन्त एव) अनन्त हो है।

भावार्थ—हे भगवत् । आपके एक अशके ज्ञानसे मेरी जिज्ञासा—जाननेकी उत्कण्ठा शान्त न होकर बढती ही जा रही है अत आप प्रसन्न होकर मेरे हृदयमे पूर्णरूपसे प्रवेश कीजिये अर्थात् मुझमे इतनी वृद्धि प्रकट कीजिये जिससे मैं आपके भाव-अभाव आदि परस्पर विरोधी धर्मीको समझ सकू। मेरी दृष्टिमे आप एक नहीं हैं किन्तु अनन्त हैं अर्थात् अनन्त धर्मीसे सहित हैं।।२५॥ (२२)

#### मन्दाक्रान्ता

प्रत्यक्षाचिः प्रचय खिनतैकान्त निष्कम्पदीव्यद्-बाह्यस्पर्श्वप्रणयविमुखाक्षीणसंवेदनस्य । मग्नां मग्नां दृशमतिशयान्मज्जयनन्तरन्तः स्वामिन्नहेन् वहति भवतः कोऽयमानन्द्रवाहः ॥१॥

अन्वयार्थ— (स्वामिन् अहँन्) हे अहंन्त देव ! (प्रत्यक्षाचि प्रचयखितिकान्तिनिष्कम्पदीव्य-हाह्यस्पर्शप्रणयिवमुखाक्षीणसवेदनस्य) प्रत्यक्ष ज्योतिके समूहसे सिहत, अत्यन्त निश्चल और प्रति-फिलत होनेवाले बाह्य पदार्थोंके अनुभवन सम्बन्धी रागसे पराड्मुख है अविनाशी ज्ञान जिनका ऐसे (भवत ) आपका (मग्ना मग्ना) अत्यन्त मग्न (दृशम्) दृष्टिको (अतिशयात्) अत्यधिकरूपसे (अन्तरन्तः) भीतर-भीतर (मञ्जयन्) निमग्न करता हुआ (अय क ) यह कौन मुख (आनन्दवाह ) अनन्त सुखका पूर (वहति) बह रहा है।

भावार्थं है भगवन् । आपके सर्वदेश प्रत्यक्ष केवलज्ञानमे ससारके अनन्तानन्त पदार्थं ज्ञेय बनकर यद्यपि सदाके लिये प्रतिबिम्बिन हो रहे हैं तथापि मोहजन्य विकारका अभाव हो जानेसे आप उनके स्पर्शन—अनुभवनसे सदा विमुख रहते हैं। जिस प्रकार दर्पण अपने आपमे प्रतिबिम्बित पदार्थोंके अनुभवनसम्बन्धी रागसे रहित होता है उसी प्रकार आप भी अपने प्रत्यक्ष ज्ञानमे प्रतिविम्बित बाह्य पदार्थोंके अनुभवनसम्बन्धी रागसे रहित है इसी कारण आप अक्षीणसवेदन हैं—अनन्त ज्ञेयोंके ज्ञायक होकर भी उनके अनुभवनसे रहित है। बारहवें गुणस्थानमें आपकी जो दृष्टि बाह्य पदार्थोंसे हटकर स्वरूपमे निमग्न हो रही थी उस दृष्टिको आप और भी अधिक स्वरूपमे निमग्न कर रहे हैं। इस दशामे जो आपके निराकुलतारूप अनन्त सुखका प्रवाह प्रकट हो रहा है वह अभूतपूर्व है—उसकी महिमा वचनोंके द्वारा नहीं कही जा सकती है।।१॥

किञ्च ब्रूमः किमिह दहनादिन्धनं स्याद् विभिन्नं येन व्याप्तं भवति दहनेनेन्धनं नाग्निरेव। ज्ञेयं ज्ञानात् किम्रु च भवतो विश्वमेतद्विभिन्नं येन व्याप्तं भवति भवतो नेश विश्व त्वमेव॥२॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे नाथ । (किञ्ज ब्रूम) हम कुछ कहते हैं कि (इह) इस जगत्मे (किम्) क्या (इन्धन) ईन्धन (दहनात्) दाहसे (विभिन्न स्यात्) पृथक् है (येन) जिससे (दहनेन) दाहके द्वारा (इन्धन व्याप्त न भवति) ईन्धन व्याप्त नही होता है किन्तु (अग्निरेव 'क्याप्तो भवति') अग्नि

ही व्याप्त होती है। (च) और (एतत् विश्वं ज्ञेय) यह समस्त विश्वरूप ज्ञेय (किम्) क्या (भवतो ज्ञानात् विभिन्नं) आपके ज्ञानसे पृथक् है (येन) जिससे (भवत ज्ञानेन) आपके ज्ञानसे (विश्व व्याप्त न भवति) यह विश्व व्याप्त नही है किन्तु (त्वभेव) आप ही व्याप्त हैं।

भावार्थ—अग्नि, दाह और ईन्धन ये तीन पदार्थ हैं इनमे जिस प्रकार अग्नि दाहसे अभिन्न है इसी प्रकार क्या दाहसे ईन्धन भी अभिन्न है ? इसका उत्तर नयिवक्षासे यह दिया जाता है कि जब ईन्धन, अग्निसे व्याप्त होकर अग्निरूप हो जाता है तब दाह भी ईन्धनसे अभिन्न हो जाता है। इसी तरह आप, आपका ज्ञान और ज्ञेय ये तीन पदार्थ हैं। इनमे जिस प्रकार आप, अपने ज्ञानसे अभिन्न हैं इसी प्रकार क्या ज्ञेयसे भी अभिन्न हैं ? इसका उत्तर यह है कि जिस समय ज्ञान, ज्ञेय को जानता है उस समय ज्ञान, ज्ञेयाकार होनेके कारण ज्ञेयसे अभिन्न होता है और उस प्रकार के ज्ञानसे आप अभिन्न हैं अत आप भी ज्ञेयसे अभिन्न हैं। तात्पर्य यह है कि बहिज़ेंय और अन्तर्जेयकी अपेक्षा ज्ञेयके दो मेद हैं। घट-पटादि बाह्य पदार्थ वहिज़ेंय हैं और ज्ञानमे प्रतिबिम्बित घट-पटादि अन्तर्जेय हैं। बहिज़ेंय तो आपसे तथा आपके ज्ञानसे स्पष्ट ही भिन्न हैं परन्तु अन्तर्जेय, ज्ञानकी परिणतिरूप होनेसे ज्ञान ही हैं और जब ज्ञान, ज्ञेयरूप हो जाता है तब ज्ञानसे अभिन्न रहनेवाले आप भी ज्ञेयरूप है—उससे अभिन्न हैं यह सिद्ध है।।२।।

न्नं नान्तविंशति न बहिर्याति किन्त्वान्त एव (किन्त्वन्तरेव)
व्यक्तावते ग्रहुरिह परावृत्तिग्रुच्चैरुपैति ।
ज्ञानास्याद्वः क्व किल निपतेत् पीतसर्वावकाशः
सर्वद्रव्यस्वरसविशदो विश्वगण्डुष एषः ॥

अन्वयार्थं—(पीतसर्वावकाश) जिसने ज्ञानके समस्त अवकाशको व्याप्त कर लिया है तथा जो (सर्वद्रव्यस्वरसिवशद) समस्त द्रव्योंके यथार्थं स्वरूपसे युक्त है ऐसा (एष) यह (विश्वगण्डूष') विश्वरूपी कुरला (व) आपके (ज्ञानास्यात्) ज्ञानरूपी मुखसे निकलकर (किल) निश्चयसे (क्व) कहाँ (निपतेत्) गिरे अर्थात् कही नहीं (नून) निश्चयसे वह विश्वरूपी कुरला (न अन्तर्विशति) न तो भीतर प्रवेश करता है और (न बहिर्याति) न बाहर जाता है (किन्तु) परन्तु (अन्तरेव) भीतर ही (इह) ज्ञानरूपी मुखमें (मुहु) बारबार (व्यक्तावर्तं) आवर्तको प्रकट करता हुआ (उन्वे) अत्यिक (परावृत्ति) परिवर्तनको (उपैति) प्राप्त होता है।

भावार्थ — जिस प्रकार किसीके मुखमे स्थित पानीका कुरला न भीतर जा रहा हो और न बाहर आ रहा हो किन्तु मुखके भीतर ही लोट-पोट होरहा हो उसी प्रकार हे भगवन । आपके ज्ञानरूपी मुखमे जो विश्वरूपी कुरला समस्त प्रदेशोमे व्याप्त होकर भरा हुआ है अर्थात् आपके ज्ञानके जो समस्त द्रव्योसे युक्त विश्व व्याप्त हो रहा है वह न तो ज्ञानके भीतर प्रवेश करता है — बहिजें य होनेके कारण ज्ञानसे तन्मय नहीं होता है और अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानरूप हो जाने के कारण उससे बाहर भी नहीं जाता है। इस तरह वह ज्ञानरूपी मुखसे निकल कर कहाँ गिरे? अर्थात् कहीं नहीं। भाव यह है कि केवलज्ञानमें जो पदार्थं प्रतिफलित होते हैं वे सदाके लिये प्रतिफलित हो जाते हैं। बहिजेंयकी अपेक्षा वे उसके भीतर प्रवेश नहीं करते और अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा बाहर नहीं निकलते तथा स्वय परिवर्तनशील होनेसे उसीके भीतर परिवर्तन करते रहते हैं।।।।।

निर्भागोऽपि प्रसममभितः खण्ड्यसे त्वं नयौद्यैः खण्डं खण्डं कृतमपि विश्वं संद्धाति प्रमैव। देवाप्येवं भवति न भवान् खण्डितायोजितश्री-रन्यैव श्रीः स्फुरति सहजाखण्डखण्डैव मर्तुः॥४॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (त्व) आप (निर्भागोऽपि) भाग रहित होनेपर भी (अभित) सब ओरसे (नयौघे ) नयोके समूह द्वारा (प्रसभ) हठपूर्वक (खण्डघसे) खण्ड-खण्ड होते हैं —भाग-सिहत किये जाते हैं । और (खण्ड खण्ड कृतमपि विभु) खण्ड खण्ड किये हुए भी आपको (प्रमैव) एक ज्ञान ही (सदधाति) मिलाता है (एवमपि) ऐसा होनेपर भी (भवान्) आप (खण्डितायोजित-श्री) खण्डित होकर पश्चात् मिली हुई लक्ष्मीसे युक्त (न भवित) नहीं हैं (भर्तुं) आपकी (श्री.) लच्मी (अन्यैव) अन्य ही (स्फुरित) प्रकट होती है जो (सहजाखण्डखण्डैव) स्वाभाविकरूपसे अखण्ड खण्ड ही है।

भावार्थ—हे भगवन् । यद्यपि आप प्रदेशभेद न होनेसे अखण्डरूप है तथापि गुण गुणी, घर्म धर्मी, तथा द्रव्य पर्याय आदिको विषय करनेवाले नयसमूहके द्वारा बलपूर्वक खण्डरूपको प्राप्त होते है। इस तरह आप नयसमूहकी अपेक्षा यद्यपि खण्ड खण्ड हो रहे है तथापि प्रमा—ज्ञानरूप परिणित आपको मिलाती रहती है अर्थात् गुण गुणी आदिका भेद होनेपर भी ज्ञान परिणित आपको अखण्ड बनाये रखती है। इस तरह यद्यपि आप नयसमूहकी अपेक्षा खण्ड खण्ड हैं तथापि खण्डित होकर मिलनेवाली लक्ष्मीसे युक्त नहीं हैं। आपकी लक्ष्मी एक दूसरी ही है जो स्वाभाविकरूपसे अखण्ड खण्ड ही है।।।।

भिन्नोऽभेद स्पृश्वति न विभो नास्त्यभिन्नस्य भेदो
भेदाभेदद्वयपरिणतस्त्व तु नित्यं तथापि।
भिन्नभिन्निर्वरद भवतो भिन्नभावस्य साक्षात्
स्वामिन् कान्या गतिरिह भवेत तद्द्वयं ते विहाय।।५॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे प्रभो । यद्यपि (भिन्न अभेद न स्पृशित) भिन्न पदार्थ अभेदका स्पर्श नहीं करता है और (अभिन्नस्य भेदों नास्ति) अभिन्न पदार्थ का भेद नहीं होता है (तु) किन्तु (तथापि) तो भी (त्व) आप (नित्य) निरन्तर (भेदाभेदद्वयपरिणत ) भेद और अभेद दोनोरूप परिणत हैं (वरद) हे उत्कृष्ट पदार्थोंके दायक ! (स्वामिन्) नाथ (भिन्ने भावें) भिन्न भावोंके द्वारा (भवत) ससारसे (साक्षात्) प्रत्यक्ष ही (भिन्नभावस्य) पृथक्तको धारण करनेवाले और (भिन्ने-भिवें भवत) अपने नाना गुणोके द्वारा साक्षात् (अभिन्नभावस्य) अभिन्नभावको धारणकरनेवाले (ते) आप्की (इह) इस जगत्मे (तद्द्वय) भेदामेदको (विहाय) छोड़कर (अन्या का गित भवेत्) दूसरी कौन गित हो सकती है ? अर्थात् कोई नहीं।

भावार्थं—हे भगवन् । वस्तुसमूहकी ऐसी मर्यादा है कि जो वस्तु भेदरूप है वह अभेदरूप नहीं होती और जो अभेदरूप है वह भेदरूप नहीं होती किन्तु आप निरन्तर भेदाभेद—दोनो रूप हैं। इसका कारण है कि आप भिन्न—कर्म नोकर्म आदिसे पृथक् भावोंके द्वारा साक्षात् ही संसारके अन्य पदार्थोंसे पृथक् जान पडते हैं और अपने नाना प्रकारके भाव—गुणोंके द्वारा अभिन्न

भावको प्राप्त प्रतीत होते हैं अर्थात् आप अपने गुणोंसे भिन्न—पृथक् नही हैं इसिलये आप मेदाभेद-रूप हैं। यहाँ तृतीय चरणके 'भवतो भिन्नभावस्य' इन पदोका एक पक्षमे भव—ससारसे पृथक्तको धारण करनेवाले यह अर्थ है और दूसरे पक्षमे भवत —आपके अर्थात् अपने 'भावें '—गुणोके द्वारा अभिन्नभावको—अपृथक्त भावको धारण करनेवाले, यह अर्थ है। अथवा भाव और भाववान् अर्थात् गुण और गुणीमे प्रदेशमेद नहीं है इसिलये अमेदरूप हैं और सज्ञा सख्या लक्षण आदिकी अपेक्षा भेद है अत भेदरूप है।।।।

सामान्यस्योन्लसित महिमा कि विनासौ विशेष-निःसामान्याः स्वमिह किममी धारयन्ते विशेषाः। एकद्रव्यग्लपितविततानन्तपर्यायपुञ्जो

दृक्संवित्तिस्फुरितसरसस्त्वं हि वस्तुत्वमेषि ॥६॥

अन्वयार्थ—(विशेषींवना) विशेषोंके बिना (िक) क्या (सामान्यस्य) सामान्यकी (मिहमा) (उल्लसित) उल्लिसत होती है ? अर्थात् नहीं होती, और (इह) इस लोकमें (िन सामान्या) सामान्यसे रहित (अमी विशेषा) ये विशेष (िकम्) क्या (स्वम्) अपने आपको (धारयन्ते) धारण करते है ? अर्थात् नहीं करते । (िह) निश्चयसे (एकद्रव्यग्लिपतिवततानन्तपर्यायपुत्त ) जिनके एक द्रव्यकी विस्तृत अनन्त पर्यायोका समूह बीत चुका है अर्थात् जो नाना पर्यायोके द्वारा विशेषच्य है और (वृक्सवित्तिस्फुरितसरस) जो दर्शन और ज्ञानके चमत्कारसे सरस हैं अर्थात् दर्शन और ज्ञानकी अपेक्षा सामान्यरूप हैं ऐसे (त्वम्) आप (वस्तुत्वम्) वस्तुपनेको (एिष) प्राप्त होते हैं।

भावार्थं—संसारके समस्त पदार्थ सामान्य विशेषात्मक अथवा द्रव्यपर्यायात्मक है। सामान्य के बिना विशेष और विशेषके बिना सामान्य अथवा द्रव्यके बिना पर्याय और पर्यायके बिना द्रव्य नहीं होता। हे भगवन् । यद्यपि आप एक अखण्ड द्रव्य हैं। तथापि उसकी अनन्त पर्याय बीत चुकी हैं उन पर्यायोकी अपेक्षा आप विशेषरूप हैं और उन समस्त पर्यायोमे आप दर्शन ज्ञानरूप चैतन्य चमत्कारसे युक्त रहते हैं इसिलये उसकी अपेक्षा सामान्यरूप हैं। इस तरह आप सामान्य विशेष-रूप होकर ही वस्तुपनेको प्राप्त है। शास्त्रमे वस्तुका लक्षण 'सामान्यविशेषात्मक वस्तु' कहा भी है।।६।।

एकोऽनेको न भवति न चानेक एकत्वमेति व्यक्तं होतत्तदुभयमयस्त्व तु किं स्यान्न विद्यः। जानीमोऽन्यद्भवति किल यो यत्समाहारजन्मा तस्यावश्यं भवति युगपत्तत्स्वभावोऽनुभावः।।।।।

अन्वयार्थ—(एक अनेक न भवति) एक अनेक नहीं होता है (च) और (अनेक) अनेक (एकत्व न एति) एकत्वको प्राप्त नहीं होता है (एतत् व्यक्त) यह स्पष्ट है (तु) किन्तु (हि) निश्चयसे) तदुभयमय त्वम्) इन दोनोरूप—एकानेकरूप रहनेवाले (कि स्यात्) क्या हैं यह (न विद्य) हम नहीं जानते (अन्यत् जानीम) यह जानते है कि (य) जो (किल) निश्चयसे (यत्समाहारजन्मा भवति) जिनके समूहसे उत्पन्न होता है (तस्य) उसका (अनुभाव) परिणमन (युगपत्) एक साथ (अवश्य) अवश्य ही (तत्स्वभाव) उस स्वभाववाला (भवति) होता है।

भावार्थ—ससारका ऐसा नियम है कि जो एक है वह अनेक नहीं होता और जो अनेक है वह एक नहीं होता परन्तु आप एकानेकरूप है। क्योंकि सामान्य गुणीकी अपेक्षा आप एक है और नाना गुणोंके समूहसे युक्त होनेके कारण आप अनेकरूप हैं।।।।

अन्यो नश्यत्युदयति परः शश्वदुद्धासतेऽन्य-स्तीव्रस्तस्मिस्तव समतया पक्षपातस्त्रयोऽपि। तेन ध्रौच्यप्रभवविलयालिङ्गितोऽसि स्वयं त्व त्वत्तो बाह्यं त्रितयमपि तच्छून्यमेवान्यथा स्यात्।।८॥

अन्वयार्थ—(अन्य नश्यित) अन्य पदार्थं नष्ट होता है (पर.) अन्य (उदयित) उत्पन्न होता है और (अन्य ) अन्य (शाश्वत्) निरन्तर (उद्भासते) विद्यमान रहता है किन्तु (तिस्मिन्) उस पदार्थं में (समतया) समानरूपसे (त्रय अपि) व्यय, उत्पाद और ध्रौव्य—तीनो होते हैं ऐसा (तव) आपका (तीव्र) अत्यधिक (पक्षपात) पक्षपात है (तेन) इसिलये (त्वम्) आप (स्वय) स्वय (ध्रौव्यप्रभव-विलयालिज्ञित असि) ध्रौव्य उत्पाद और व्यय इन तीनोसे युक्त है (अन्यथा) यदि ऐसा न माना जावे तो (तत् त्रितयमिप) वह त्रिक भी (त्वत्तो बाह्य) आपसे पृथक् होता हुआ (शून्यमेव स्यात्) शून्य ही हो जावेगा।

भावार्थ — पदार्थकी उत्पत्तिको उत्पाद, विनाशको व्यय और सदा विद्यमान रहनेको ध्रोव्य कहते हैं। किसीका मत है कि ये तीनो, पृथक्-पृथक् पदार्थमे होते हैं परन्तु आपका मत है कि ये तीनो समानरूपसे एक ही पदार्थमे होते हैं अर्थात् एक ही द्रव्यमे पर्यायोकी अपेक्षा ये तीनो होते हैं। यही कारण है कि आप स्वय इन तीनोंसे आलिङ्गित हैं — युक्त हैं यदि आपसे इन तीनों-को सर्वथा पृथक् माना जाता है तो निराश्रय होनेसे ये तीनो ही नष्ट हो जाते हैं।।८।।

भावाभावं तव रचयतः कुर्वतो भावभावं नृन भावो भवति भगवन् भावनाशोऽस्ति कोऽन्यः। अस्तित्वस्यास्बल्धितभवनोल्लासमात्र यथैतद् भङ्गोत्पादद्वयमपि तथा निश्चित तन्वमेव।।९॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् । (भावाभाव) पदार्थके अभावको (रचयत) रचनेवाले और (भावभाव) पदार्थके उत्पादको (कुर्वत) करनेवाले (तव) आपके (नून) निश्चित ही (भावो भवति) उत्पाद होता है इसके अतिरिक्त (अन्य भावनाश क अस्ति) इसके सिवाय भावका नाश—व्यय क्या है ? अर्थात् कुछ भो नही। (यथा) जिस प्रकार (एतत्) यह (अस्तित्वस्य) अस्तित्वधर्मका (अस्विलितभवनोल्लासमात्र) अस्विलित एपेसे उल्लिसित होना—ध्रीव्यरूप होना तत्त्व है (तथा) उसी प्रकार (भङ्गोत्पाद इयमिप) व्यय और उत्पाद ये दोनो भी (निश्चित) निश्चित-रूपेसे (तत्त्वमेव) तत्त्व ही हैं।

भावार्थ—जो पदार्थके अभाव—व्ययको करता है अथवा भावके भाव—उत्पादको करता है उसके निश्चित ही उत्पाद होता है क्योकि पूर्व पर्यायका नाश होना ही उत्तर पर्यायका उत्पाद है और उत्तर पर्यायका उत्पन्न होना ही पूर्व पर्यायका व्यय है। इसके अतिरिक्त उत्पाद और व्यय क्या है ? तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सत्ताका निरन्तर विद्यमान रहनेरूप ध्रीव्य पदार्थका स्वरूप है उसी प्रकार पूर्वोत्तर पर्यायके नाश और उत्पत्तिरूप व्यय और उत्पादसे दोनो भी पदार्थके स्वरूप है। मात्र ध्रीव्यके स्वीकृत करनेसे पदार्थमे कूटरूथ नित्यता आती है और मात्र उत्पाद व्ययके स्वीकृत करनेसे अनित्यता आती है। पदार्थ नित्यानित्यात्मक है इसिलये वह उत्पाद व्यय और ध्रीव्य तीनोसे तन्मय है।।९।।

एकः कोऽप्यस्खलितमहिमा प्रागमावाद्यभावे— राक्रान्तोऽपि स्फुरसि भगवस्त्वं सदा भाव एव । एकोऽपि त्व प्रसभमभितः प्रागमावाद्यभावे— र्भिन्नः स्वामिन् कृतपरिणतिर्भासि रूपैश्चतुर्भिः ॥१०॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे प्रभो । (अस्खिलितमिहमा) अखण्ड मिहमाके धारक (कोऽपि एक त्वस्) कोई एक आप (प्रागभावाद्यभावे.) प्रागभाव आदि अभावोसे (आक्रान्तोऽपि) व्याप्त होने पर भी (सदा भाव एव स्फुरिस) सदा भावरूप ही सुशोभित होते हैं। (स्वामिन्) हे नाथ । (त्वस्) आप (एकोऽपि) एक होने पर भी (अभित) सव ओरसे (प्रसभ) हठपूर्वक (प्रागभावाद्यभावे) प्रागभाव आदि अभावोसे (भिन्त) नानारूप होकर (चतुर्भि रूपे) चार रूपो से (कृत-परिणित) परिणत (भासि) प्रतीत हो रहे हैं।

भावार्थ—हे प्रभो । आपकी महिमा अनिर्वचनीय है क्योकि आप प्रागमाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्यामाव और अत्यन्ताभाव इन चार अभावोसे युक्त होकर भी सदा भावरूप ही रहते हैं अर्थात् पर्यायकी अपेक्षा आप उपर्युक्त अभावोसे युक्त होकर भी द्रव्यकी अपेक्षा सदा भावरूप ही रहते हैं। इसी प्रकार यद्यपि द्रव्यकी अपेक्षा आप एक हैं तथापि पर्यायकी अपेक्षा उपर्युक्त चार अभावोसे युक्त होनेके कारण चाररूप अनुभवमे आते हैं।।१०।।

पूर्णः पूर्णो भवति नियत रिक्त एवास्ति रिक्तो रिक्तः पूर्णस्त्वमसि भगवन् पूर्ण एवासि रिक्तः । यन्लोकानां प्रकटिमह ते तत्त्वधातोद्यतं तद् यत्ते तत्त्व किमिप न हि तन्लोकदृष्ट प्रमार्ष्टि ॥११॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् । (पूर्ण नियत पूर्ण भवति) जो पूर्ण होता है वह नियमसे पूर्ण ही होता है और (रिक्त रिक्त एव अस्ति) जो रिक्त है वह रिक्त ही रहता है। परन्तु (त्वम्) आप (रिक्त पूर्ण असि) रिक्त होकर भी पूर्ण हैं और (पूर्ण एव रिक्त असि) पूर्ण होकर भी रिक्त हैं। (इह) इस जगत्मे (लोकाना यत् प्रकट) लोगोंके मध्य जो प्रकट है कि पूर्ण, पूर्ण ही रहता हैं और रिक्त, रिक्त ही रहता हैं (तद्) वह (तें) आपके (तत्त्वघातोद्यत) तत्त्वका घात करनेवाला है परन्तु (ते यत् किमिप तत्त्व) आपका जो कोई अनिर्वचनीय महिमासे युक्त तत्त्व हैं (तत्) वह (हिं) निश्चयसे (लोकदृष्टं) लोकमे देखे गये तत्त्वको (न प्रमाष्टि) नष्ट नही करता है। अर्थात् आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व लोकसिद्ध तत्त्वका प्रतिपादन करता है।

भावार्थ — कुछ दर्शनकारोकी मान्यता है कि जो पूर्ण है वह सदासे पूर्ण है और सदा पूर्ण रहेगा तथा किन्हीकी मान्यता है कि जो रिक्त है वह सदासे रिक्त है और सदा रिक्त रहेगा परन्तु हे भगवन् । आप रिक्त होकर भी पूर्ण है अर्थात् कर्मोदयजन्य विकारी भावोंसे रहित होकर भी स्वाभाविक ज्ञानादि गुणोसे पूर्ण हैं और पूर्ण होकर भी—स्वाभाविक गुणोसे पूर्ण होकर भी रिक्त हैं—उपाधिजन्य विकारी भावो तथा द्रव्यकर्म और नोकर्मसे रहित हैं। लौकिक जनोकी जो उपर्युक्त मान्यता है वह आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वका उपघात करती है परन्तु आपका जो तत्त्व है—आपने जिस तत्त्वका प्रतिपादन किया है वह लोकमे देखे गये प्रत्यक्ष दृष्टका व्याघात नहीं करता अर्थात् लोकमे यह जो प्रत्यक्ष देखा जाता है कि रागादि दोषोसे परिपूर्ण आत्मा भी अपनी साधनाके द्वारा उनसे विरक्त—शुद्ध वीतराग भावको प्राप्त करता है और शुद्ध वीतराग भावसे पूर्णताको प्राप्त हुआ आत्मा कर्म नोकर्मसे रिक्त अवस्थाको प्राप्त होता है, उसका व्याघात नहीं करता है। इन सब कारणोसे आपके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व कोई अनिवंचनीय लोकोत्तर महिमासे युक्त सिद्ध है ॥११॥

सर्वे भावाः सहजनियताऽन्योन्यसीमान एते संक्लेपेऽपि स्वयमपितताः शश्चदेव स्वरूपात्। ज्ञानच्योत्स्नास्वरसविसरे सर्वदा विश्वमेतद्

विश्वाद् भिन्नः स्नपय भगवन् सङ्करस्ते क्रतः स्यात् ॥१२॥

अन्वयार्थं—(सहजिनयताऽन्योन्यसीमान.) जिनकी परस्परकी सीमा स्वभावसे ही नियत है ऐसे (एते) ये (सर्वे भावा ) समस्त पदार्थं (सश्लेषेऽपि) परस्पर एक दूसरे से संश्लिष्ट होनेपर भी (स्वय) स्वय (शश्वदेव) निरन्तर ही (स्वरूपात्) अपने स्वरूपसे (अपतिता ) अस्खलित ही रहते हैं—अन्यरूप नही होते हैं। (भगवन्) हे प्रभो । (विश्वाद् भिन्न.) जगत्से भिन्न रहनेवाले आप (ज्ञानज्योत्स्नास्वरसिवसरे ) ज्ञानरूपी चांदनीके स्वरस समूहसे (सर्वदा) सदा (एतत् विश्व) इस विश्वको (स्नपय) नहलाओ—प्रकाशित करो (ते) आपके (सङ्कर.) अन्य पदार्थोंके साथ सिमश्रण (कृत स्यात्) कैसे हो सकता है ?

भावार्थ—एक पदार्थका अन्यरूप हो जाना सद्धर दोप कहलाता है। यह सद्धर दोष ससारके पदार्थोंमे सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि वे परस्पर एक दूसरेसे मिहरूट हैं तथापि सवकी परस्परकी सीमा सहज रूपसे नियत है, इसिल्ये वे स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होते हैं। यह चर्चा स्पष्ट भिन्न पदार्थोंकी रही परन्तु जो क्षेय आपके ज्ञानमें आकर अन्तर्जेयकी अपेक्षा ज्ञानाकार परिणम रहें हैं उनमें भी सकर दोष नहीं है क्योंकि स्वभावसे ज्ञान, ज्ञान ही रहता है और ज्ञेय, ज्ञेय ही रहता है। हे भगवन्। आप जगत्मे भिन्न हैं तो भी अपने ज्ञानरूपी चांदनींके प्रकारासे इस जगत्की प्रकाशित करों अर्थात् सवको जानो क्योंकि जानने मात्रसे आपमे नकर दोष नहीं आता है।।१२।।

मोद्दः कर्मप्रकृतिगरतो मोद्दः कर्मिकट्टं हेतुत्वेन इयमिति मिथो भावदात्मा न तावत् । क्षीणे त्वस्मिस्तव विलसतो नृनमान्मव नान्यो निःसीम्न्यस्मिन्निवस सद्द्यज्ञानपुञ्जे निमन्नः ॥१३॥ अन्वयार्थ—(कर्मंत्रकृतिभरत) कर्मं प्रकृतियोंके समूहसे (मोह) मोह उत्पन्न होता है और (मोहत) मोहसे (कर्मकृट) कर्मरूप कालिमाका सम्बन्ध होता है (इति) इस प्रकार (द्वयम्) कर्म और मोह—दोनो (मिथो) परस्पर (हेतुत्वेन) हेतुरूपसे (यावत्) जबतक विद्यमान रहते हैं (तावत्) तबतक (आत्मा न) आत्मा, आत्मा नहीं है—शुद्धस्वरूपमे परिणत नहीं है (तु) किन्तु (अस्मिन्) इन दोनोके (क्षीणे) क्षीण होनेपर (विलसत) स्वभाव परिणितसे मुशोभित रहनेवाले (तव) आपका आत्मा (नून) निश्चयसे (आत्मेव) आत्मा ही रह जाता है (अन्य न) अन्य नहीं। हे आत्मन् । तू (नि सीम्नि) सीमा रहित (अस्मिन्) इस (सहजज्ञानपुञ्जे) स्वाभाविक ज्ञान राशिमे (निमन्न 'सन्') निमन्न होता हुआ (निवस) निवास कर।

भावार्थ — द्रव्यकमके उदयसे आत्मामे मिथ्यात्व तथा रागद्वेषरूप मोह उत्पन्न होता है और उस मोहसे नवीन द्रव्यकर्मोंका बन्ध होता है। इन दोनोमे परस्पर हेतुहेत्मद्भाव है। जबतक यह दोनो विद्यमान रहते हैं तबतक आत्मा अपने शुद्धस्वरूपमे परिणत न होकर विभाव-रूप परिणत होता है परन्तु जब उपर्युक्त दोनो नष्ट हो जाते है तब आत्मा अपने शुद्धस्वरूपमे परिणत होकर स्वभावरूप परिणत हो जाता है। इस समय आत्मा, आत्मा ही रह जाता है और उसमे सीमा रहित सहज ज्ञान प्रकट हो जाता है। हे आत्मन्। तू उसी सहज ज्ञानमे निमग्न होकर निवास कर ॥१३॥

ज्ञानकीडारमसरूसितैर्बन्गतः 'सर्वतस्ते मोहाभावाद् भंदति भगवन् कर्तभावो न भूयः। कर्तृत्वे वा स्वयमिष, भवन् केवलो ज्ञानपुञ्जो ज्ञानादन्यत् किमिह इस्ते निर्विशङ्को रमस्व॥१४॥

अन्वयार्थं—(भगवन्) हे प्रभो । (ज्ञानकोडारमसलसिते) ज्ञानसम्बन्धो क्रीडाकी सवेग चेष्टासे (सर्वत ) सब ओर (वल्गत ) सचार करनेवाले (ते) आपके (मोहाभावात्) मोहका अभाव हो जानेसे (भूय ) पुन (कर्तृभावो) कर्तृत्व (न भवति) नही होता है अर्थात् जिस प्रकार मोहके रहते हुए कर्तृत्व भाव रहता था उस प्रकार मोहके नष्ट हो जानेपर कर्तृत्व भाव नही रहा। (वा) अथवा (कर्तृत्वे) विवक्षावश कर्तृत्व भावके स्वीकृत करने पर (स्वयमिप) स्वय भी (केवलो ज्ञानपुञ्जो भवन्) मात्र ज्ञानसमूहरूप होते हुए आप (इह) इस जगत्मे (ज्ञानात् अन्यत्) ज्ञानसे भिन्न (किम् कुरुषे) क्या करते हैं ? अर्थात् कुछ नही। अत (निविशद्ध रमस्व) नि शद्ध होते हुए ज्ञानमे क्रीडा करो।

भावार्यं—अपने क्षयोपशमके अनुसार पदार्थोंको जाननेवाला मोही जीव, अज्ञानवश पर-पदार्थोंका कर्ता वनता है परन्तु हे भगवन् । आपके मोहका अभाव हो गया है अत केवलज्ञानके द्वारा समस्त पदार्थोंको जानने पर भी आप परपदार्थोंके कर्ता नहीं बनते हैं। कर्तृंत्वका साक्षात् कारण मोहभाव है और मोहभावका आपके अभाव हो चुका है अत केवलज्ञानके द्वारा समस्त लोकालोकको जानने पर भी आपके कर्तृंत्व भाव नहीं रहा है। यदि किसी तरह आपमे कर्तृंत्व-भाव मानना ही है तो यत' आप स्वय मात्र ज्ञानरूप हो रहे हैं अत ज्ञानके ही कर्ता हैं अन्य पदार्थींके नहीं । तात्पर्यं यह है कि आप ज्ञानसे बन्धकी आशका कर लोकालोकको जाननेसे विरत न होओ क्योंकि बन्धका कारण जानना नहीं है, मोह है ॥१४॥

## देवालम्बो भवति युगपत् विश्वयुत्तिष्ठतस्ते बाह्यस्पर्शीद् विग्रुखमहिमा त्वं तु नालम्ब एव । स्वात्मालम्बो भवसि भगवन्तु ज्जिहानस्तथापि स्वात्मा त्वेष ज्वलति किल ते गूढविश्वस्वभावः ॥१५॥

अन्वयार्थं—(देव) हे भगवन् । (युगपत्) एक साथ (उत्तिष्ठत ) उन्नत दशाको प्राप्त करने वाले (ते) आपके लिये (विश्वम्) यह विश्व (आलम्बो भवति) आलम्बन होता है—सहायक होता है—ऐसा कहा जाता है (तु) परन्तु (बाह्यस्पर्शात्) बाह्य पदार्थोंके स्पर्शसे (विमुखमहिमा) पराड्मुख महिमावाले (त्वम्) आप (नालम्ब एव) आलम्बनसे रहित ही है—आपको किसी बाह्य पदार्थके आलम्बनकी आवश्यकता नहीं हुई है। (भगवन्) हे भगवन् । यद्यपि (उज्जिहान ) ऊपर उठते हुए आप (स्वात्मालम्बो भवसि) अपनी आत्माका आलम्बन लेनेवाले है (तथापि तु) तो भी (ते) आपको (एष स्वात्मा) यह स्वात्मा (किल) निश्चयसे (गूढविश्वस्वभाव) जिसमे समस्त पदार्थोंके स्वभाव छिपे हुए है ऐसा, (ज्वलति) प्रकाशमान है—ज्ञानपुद्धसे देदीप्यमान है।

भावार्थ—लोकमे देखा जाता है कि जो मनुष्य ऊपर उठता है वह किसी बाह्य पदार्थका बालम्बन लेकर ही ऊपर उठता है परन्तु हे देव । आप बाह्य पदार्थोंके स्पर्शसे ही विमुख है अतः आपको बाह्य पदार्थोंका आलम्बन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है ? तात्पर्य यह है कि आप अपने आत्माके आलम्बनसे ही ऊँचे उठे है—इस उत्कृष्ट अवस्थाको प्राप्त हुए है। परन्तु आपका यह आत्मा भी साधारण आत्मा नही है। उसके अनेक स्वभाव गूढ है—अपनी अनन्त सामर्थ्यंसे वह युक्त हैं ऐसे सातिशय आत्माके उपादानसे आप इस उत्कृत्ट अवस्थाको प्राप्त हुए है। १९५॥

यस्मिन् भावास्त्रिसमयभ्रवस्तुल्यकालं प्लवन्ते

यत्कल्लोलाः प्रसभमभितो विश्वसीम्नि स्वलन्ति ।

स त्वं स्वच्छस्वरसमरतः पोषयन् पूर्णभावं

भावाभावोपचितमहिमा ज्ञानरत्नाकरोऽसि ॥१६॥

अन्वयार्थ—(यस्मिन्) जिसमे (त्रसमयभुव ) तीन कालमे होने वाले (भावा ) पदार्थ (तुल्य-काल) एकसाथ (प्लवन्ते) तैरते हैं—जाने जाते हैं, ्यत्कल्लोला ) जिसकी लहरें (प्रसभ) हठपूर्वक (अभित ) चारो ओर (विश्वसीम्नि) ससारकी सीमामे (स्खलन्ति) टकराती है, जो (स्वच्छस्वरस-

१ आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानादन्यत्करोति किम् ? परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽय व्यवहारिणाम् ॥१७॥—समयसारकलश य करोति स करोति केवल यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलम् ।

य करोति न हि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥५१॥—समयसार कलका ल०-३१

भरत पूर्णभाव पोषयन्) स्वच्छ स्वरसके भारसे पूर्णताको पुष्ट कर रहा है, अर्थात् आत्मरसके भारसे जो लवालव भरा हुआ है तथा जो (भावाभावोपचितमहिमा) भाव और अभावसे वढी हुई महिमासे युक्त है (स त्व) वह आप (ज्ञानरत्नाकर असि) ज्ञानके सागर है।

भावार्थ—हे भगवन् ! आप ज्ञानरत्नाकर-ज्ञानके समुद्र हैं क्योंकि जिसप्रकार समुद्रमें अनेक पदार्थ तैरते हैं उसी प्रकार आपके ज्ञानमें भी भूत, भविष्य और वर्तमान कालसम्बन्धी समस्त पदार्थ प्रतिसमय तैर रहे हैं अर्थात् तीनों काल सम्बन्धी पदार्थ आपके ज्ञानमें प्रतिविध्वत हो रहे हैं। जिस प्रकार समुद्रकी लहरें चारों ओर सीमासे टकराती हैं उसी प्रकार आपके ज्ञान-सागरकी लहरें लोकालोकरूप विश्वकी सीमामें टकराती हैं। जिसप्रकार समुद्र अपने स्वच्छ सिललसे भर कर पूर्ण होता है उसीप्रकार आप भी अपने आत्मरससे—आत्मसम्बन्धी गुणेंसे भरकर पूर्ण हैं और जिसप्रकार समुद्र भाव—जलके आगमन और अभाव—मिलन पदार्थोंके वाहर उछलानेसे युक्त होता है—इन दोनों कार्योंसे उसकी महिमा बढ़ती है अथवा तरङ्गोंके उन्तमन और अवनमन—ऊँची उठना तथा नीचे बँठना से जिसप्रकार समुद्र अपनी महिमाको बढ़ाता है उसी प्रकार आपका ज्ञानसागर भी भाव—नये नये भावोकी उत्पत्ति तथा अभाव—मिलन भावोंके विनाशसे युक्त है—इन दोनों कार्योंसे उसकी महिमा बढ़ रही है अथवा अगुक्लघु गुणके कारण होनेवाली वृद्ध और हानिसे वह युक्त है ॥१६॥

संविद्वीच्यस्तव तत इतो देव वन्गन्त्य एताः शुद्धज्ञानस्वरसमयतां न क्षमन्ते प्रमाण्डं म्। विश्वच्छायाघटनविकसत्युष्कल व्यक्तिगूढां प्रौढिं विन्दत् तदिभिद्धति ज्ञानसामान्यमेव ॥१७॥

अन्वयार्थं—(देव) हे नाथ । (इतस्ततः) इधर-उधर अर्थात् समस्त क्रेयोंमे (वलान्त्यः) सचार करनेवाली (तव) आपकी (एता) ये (सिवद्वीच्यः) ज्ञानरूप तरङ्गें (शुद्धज्ञानस्वरसमयता) शुद्ध ज्ञानरूपी स्वरससे तन्मयताको (प्रमार्ण्डं) छोडनेके लिये (न क्षमन्ते) समर्थ नहीं हैं । वे (तद्) उस (ज्ञानसामान्यमेव) ज्ञान सामान्यको ही (अभिदधित) धारण करती हैं जो कि (विश्वच्छाया- घटनिवकसत्युष्कल) समस्त पदार्थोंकी छायाके पडनेसे विकसित तथा पूर्ण है और (व्यक्तिगूढा) प्रकटतासे युक्त (प्रौढि) पूर्ण सामर्थ्यको (विन्दत्) प्राप्त है ।

भावार्थ—हे भगवन् । व्यवहारनयसे यद्यपि आपका ज्ञान समस्त पदार्थोंमे सचार करता है अर्थात् उन्हे अपना ज्ञेय बनाता है तथापि वह निश्चयनयसे आत्मज्ञानरूप ही होता है। आपके ज्ञानकी कोई ऐसी अद्भुत महिमा है कि वह अनेक पदार्थोंको अपने आपमे प्रतिबिम्बित करता हुआ भी शुद्ध सामान्य ज्ञानरूप ही रहता है। जिसप्रकार दर्पणमें अनेक पदार्थं झलकते हैं पर दर्पण उन पदार्थोंके विकल्पसे रहित होता हुआ दर्पणरूप ही रहता है। उन पदार्थोंके विषयमे दर्पणका कुछ भी ममत्वभाव नही होता है उसीप्रकार आपके ज्ञानमे स्वच्छताके कारण विश्वके समस्त पदार्थं झलकते हैं परन्तु आपका ज्ञान ज्ञान ही रहता है—उन अनन्त ज्ञेयोमे उसका ममत्वभाव नही होता है ॥१७॥

## अन्यद्विश्वं बहिरिह तव ज्ञानिवश्वं तथान्यत् संविद्विश्वं यदिह किल सा संविदेवावभाति। सिंहाकारो मदननिहितः किं मध्चिछण्टतोऽन्यो विश्वाकारस्त्विय परिणतः किं परस्त्वन्महिम्नः।।१८॥

अन्वयार्थ—(इह) इस जगत्मे (बिह विश्व) बाह्य विश्व (अन्यद्) अन्य है (तथा) और (ज्ञानविश्व) ज्ञानविश्व (अन्यत्) अन्य है। (इह) इनमे (यत्) जो (सिविद्विश्व) ज्ञानरूपी विश्व है (किल) निश्चयसे (सा सिवदेव अवभाति) वह ज्ञानरूप ही रहता है। जिस प्रकार (मदनिहित) मैन (भोम)के द्वारा धारण किया हुआ—मैंन (मोम)से निमित (सिहाकार) सिहका आकार (कि) क्या (मधूच्छिष्टत अन्य) मेन (मोम)से पृथक् है अर्थात् नही है, उसीप्रकार (त्विय परिणत) आपमे प्रतिबिम्बत (विश्वाकार) विश्वका आकार (कि) क्या (त्वन्महिम्न.) आपकी महिमासे (पर) पृथक् है अर्थात् नही है।

भावार्थ—बाह्य और अभ्यन्तरके भेद्से जेयके दो भेद हैं। ससारके दृश्य और अदृश्य पदार्थ बाह्य जेय हैं और ज्ञानके भीतर झलकने वाले उनके आकार अभ्यन्तर जेय हैं। इन दोनो जेयोमे बाह्य जेय स्पष्ट ही ज्ञानसे पृथक् पदार्थ है परन्तु ज्ञानके भीतर झलकने वाला अन्तर्जेय निश्चयसे ज्ञान ही है उससे भिन्न नहीं है। जैसे मेन (मोम)से बनाया हुआ सिंहका आकार मेन (मोम)से पृथक् नहीं है उसी प्रकार आपके ज्ञानमें आये हुए जेय आपके ज्ञानसे भी भिन्न नहीं है।।१८।।

मित्वा मेय पुनरिप मितेः किं फल जातुरन्यत् मातुं विश्वं स्वयमिह मितं नासि नित्योद्यतस्त्वम् । दृक्संवित्योः स्खलितमिखलं रक्षतस्ते स्ववीर्य— व्यापारोऽसौ यदसि भगवन्नित्यमेवोपयुक्तः ॥१९॥

अन्वयार्थ—(मेय) जानने योग्य पदार्थको (मित्वा) जानकर (पुनरिप) पश्चात् प्रकट होने वाला (मिते फल) जाननेका फल (किं) क्या (ज्ञातु) जानने वालेसे (अन्यत्) पृथक् होता है ? अर्थात् नहीं। परन्तु (इह) इस जगत्मे (विश्व) विश्वको (मातु) जाननेके लिये (नित्योद्यत) निरन्तर उद्यत रहने वाले (त्वम्) आप (स्वय) स्वय (मित नासि) जाने हुए पदार्थ नहीं है अर्थात् जिस प्रकार ज्ञानका फल ज्ञातासे अभिन्न है उसप्रकार ज्ञेय, ज्ञातासे अभिन्न नहीं है—बहिर्जेयको अपेक्षा वह ज्ञातासे भिन्न ही है। (भगवन्) हे प्रभो। (यत्) जिस कारण (दृक्सवित्यो) दर्जन और ज्ञानके (अखिल) समस्त (स्वलित) स्वलनकी (रक्षत) रक्षा करने वाले—उन्हे स्वलनसे दूर रखने वाले आपका (असौ) यह (स्ववीर्यन्यापार) आत्मबलका प्रभाव है जिससे आप (नित्यमे-वोपयुक्त असि) दर्जन और ज्ञानमे नित्य ही उपयुक्त रहते हैं।

भावार्थ — प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमिति ये चार पदार्थ हैं जो पदार्थको जानता है उसे प्रमाला, जो जानने योग्य है उसे प्रमेय, जिसके द्वारा जाना जाता है उसे प्रमाण और जो जानने एप किया है उसे प्रमिति कहते है। यह प्रमिति हि प्रमाणका फल है। यह फल साक्षात् और परम्पराके भेदसे दो प्रकारका है। साक्षात् फल अज्ञान निवृत्ति है और परम्परा फल हान,

उपादान और उपेक्षा है। यहाँ अमेद विवक्षासे प्रमितिरूप फलकी चर्चा करते हुए आचार्यने कहा है कि प्रमेयको जाननेक परचात् अज्ञान निवृत्तिरूप जो फल होता है वह प्रमातासे भिन्न नही है क्योंकि अज्ञानिवृत्ति प्रमाताको ही परिणित विशेष है। परन्तु जिस प्रकार प्रमितिका फल प्रमातासे पृथक् नही है, यह नियम नही है क्योंकि प्रमाता जिस प्रकार स्वद्रव्यको जानता है उसी प्रकार पर द्रव्यको भी जानता है। तात्पर्य यह है कि बहिमेंयकी अपेक्षा प्रमाता और प्रमेय पृथक्-पृथक् हैं। दूसरी बात यह है कि जिसप्रकार क्षायोपशिमक दर्शन और ज्ञानका धारक पुरुष निरन्तर किसी पदार्थमे उपयुक्त नही रहता किन्तु क्रम-क्रमसे ही उपयुक्त रहता है उस प्रकार क्षायिक दर्शन और ज्ञानका धारक पुरुष क्रम क्रमसे उपयुक्त नही रहता। किन्तु निरन्तर ही उपयुक्त रहता है। निरन्तर उपयुक्त रहनेका कारण यह है कि उसके ज्ञान और दर्शनके साथ जो क्षायिक अनन्त वीर्य प्रकट हुआ है वह उन्हे स्वलित नही होने देता। इन्ही दृष्टियोको अपेक्षासे यहाँ कहा गया है कि हे भगवन्। आप विश्वको जाननेके लिये निरन्तर उपयुक्त रहते हुए भी विश्वरूप नही हैं तथा आप ज्ञान और दर्शनमे निरन्तर उपयुक्त रहते हैं॥१९॥

नानारूपैः स्थितमितरसाद् भासयद् विश्वमैतत् शब्दब्रह्म स्वयमि समं यन्मिहम्नाऽस्तमेति। नित्यव्यक्तस्त्रिसमयभवद्वैभवारम्भभूम्ना निस्सीमापि ज्वलति स तव ज्योतिषा भावपुद्धः।।२०॥

अन्वयार्थ—(नानारूपे स्थितम्) नानारूपोसे स्थित (एतद् विश्वम्) इस विश्व-लोकालोक-को (अतिरसात्) अत्यन्त स्पष्ट रूपसे (भासयत्) प्रकाशित करने वाला (शब्दब्रह्म अपि) शब्दब्रह्म भी (स्वय) अपने आप (यन्महिम्ना) जिसकी महिमासे (सम) एक साथ (अस्तमेति) अस्तको प्राप्त हो जाता है तथा (त्रिसमयभवद्धेभवारम्भभूम्ना) त्रिकालवर्ती आपके वैभवारम्भकी बहुलतासे जो युक्त है ऐसी (तव) आपकी (ज्योतिषा) केवलज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा (नित्यव्यक्त) निरन्तर प्रकट रहने वाला (स भावपुञ्ज) वह पदार्थोंका समूह (निस्सीमापि) सीमा रहित होने पर भी (ज्वलित) प्रकाशमान हो रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी केवलज्ञानरूपी ज्योति इतनी विशाल है कि उसकी महिमा से नानारूपोमे स्थित समस्त विश्वको प्रकाशित करनेवाला शब्दब्रह्म भी स्वय एक साथ समाप्त हो जाता है। साथ ही वह ज्योति आपके त्रिकालवर्ती ऐश्वयंको प्रारम्भ करनेवाली है अर्थात् आपके आहंन्त्यपदका प्रारम्भ इस केवलज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा ही होता है। इस केवलज्ञानरूपी ज्योतिके द्वारा विश्वके अनन्त पदार्थ निरन्तर प्रकाशित रहते हैं ॥२०॥

उद्यद्विश्वस्वरसमिनिश मर्मसु व्याप्य गाढं स्व्यप्रौढिस्ति पितस्ताडयन् सर्वभावान्। देवात्यन्त स्फुरति सतत निर्निमेषस्तवोच्ये-रेकः कोऽयं त्रिसमयजगद्घस्मरो दृग्विकाशः॥२१॥

अन्वयार्थ—(देव) हे नाथ । (उद्यद्धिश्वस्वरसम्) उभरते हुए विश्वके यथार्थरूपको (अनिश) निरन्तर (गाढ) गाढरूपसे (मर्मसु व्याप्य) अपने मर्म स्थानोमे व्याप्त कर (लव्धप्रीढि) जिसने पूर्ण-सामर्थ्यको प्राप्त किया है, जो (परितः) सब ओरसे (सर्वभावान्) समस्त पदार्थोको (तिडिति) तड-तडकर-शीघ्र ही (ताड्यन्) ताडितकर रहा है-अपना विषय बना रहा है। जो (सतत) निरन्तर (निनिमेष) टिमकारसे रहित है-निरन्तर उपयोगरूप रहता है तथा जी (त्रिसमयजगद्धस्मर) त्रिकालवर्ती लोकको जाननेवाला है ऐसा (तव) आपका (अयं क) यह कोई (हिवकाश) दर्शन गुणका विकाश - केवलदर्शन (उच्चे) उत्कृष्टरूपसे (अत्यन्त स्फुरति) अत्यन्त देदीप्यमान हो रहा है।

भावार्य-ऊपरके पद्यमे केवलज्ञानकी महिमाका वर्णन था और इस पद्यमे केवलदर्शनकी महिमाका वर्णन किया जा रहा है। आचार्य कहते हैं कि हे देव! आपका केवलदर्शन समस्त विश्वको अपना विषय बनाकर पूर्ण सामर्थ्यको प्राप्त है। वह शीघ्र ही समस्त पदार्थोको देख रहा है, निरन्तर उपयोगात्मक है और त्रिकालवर्ती समस्त जगत्को अपने आपमे निलीन करने वाला है ॥ २१ ॥

> सर्वत्राप्यप्रतिघमहिमा स्वप्रकाशेन शुम्भन दूरोन्मज्जत्स्वरसविसरैद्रीवयन् सर्वभावान्।

विश्वालम्बोच्छलितवहुलच्यक्तिसीमन्तितश्री-

रेकः कोऽय विलसति विमोर्जात्यचैतन्यपुञ्जः ॥२२॥

अन्वयार्थ-(सर्वत्रापि) लोक-अलोक-सभी स्थानोपर (अप्रतिधमहिमा) जिसकी महिमा निर्वाध है, जो (स्वप्रकाशेन शुम्भन्) अपने प्रकाशसे सुशोभित हो रहा है (दूरोन्मज्जत्स्वरसविसरे ) वहुत दूर तक प्रकट होनेवाले आत्मरसके समूहसे जो (सर्वभावान्) समस्त पदार्थीको (द्रावयन्) द्रवीभूत करता है—उन्हे अपना विषय बनाता है और (विश्वालम्बोच्छलितवहुलव्यक्तिसीमन्तित-श्री ) समस्त पदार्थोंके आलम्बनसे झलकते हुए अनन्त पदार्थोंसे जिसकी अन्तर्लदमी बढ रही है ऐसा (विभो ) आपका (अयम क एक ) यह कोई एक अद्वितीय (जात्यचैतन्यपुञ्ज ) उत्कृप्ट चैतन्य का समह (विलसति) स्वोभित हो रहा है।

भावार्य-यहाँ केवलज्ञान और केवलदर्शनके मूलाधाररूप चैतन्यगुणकी महिमाका वर्णन करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि विभुका शुद्ध चैतन्यपुञ्ज सर्वत्र निर्वाध है अर्थात् समस्त लोक अलोकको जानता है। आत्मप्रकाशसे सुशोभित है। अपनी उत्कृष्ट महिमासे समस्त पदार्थीको जाननेवाला है और अपने आपके भीतर प्रतिविम्बित होनेवाले अनन्त पदार्थीसे अपनी छत्त्मीको सुशोभित करनेवाला है। हे प्रभो । इन सब विशेषताओंसे आपका चैतन्यपूञ्ज अद्वितीय और अनिर्वचनीय है ॥२२॥

एकाकारस्वरसभरतोऽनन्तचैतन्यराजीः

कतु प्रतिपद्ममूर्निविभागावभासाः।

विश्वान्तान्निविडनिकपैविष्यगुद्धासमानः

स्वामिन्नेकः स्फुरदपि भवान् कृत्म्नमन्यत् प्रमाप्टि ॥२३॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे प्रभो । (एकाकारस्वरसभरतः) एकाकार आत्मरसके भारसे जो (प्रतिपद) पद-पदपर (अमू) इन (अनन्तचैतन्यराजी) अनन्त चैतन्यके विकल्पोको (निर्विभागा-वभासाः) निरश प्रकाशसे युक्त (कर्तुं) करनेके लिए (सज्ज) तत्पर हैं तथा जो (आ विश्वान्ता-निविडनिकषे) लोकान्त तक प्रसरित सघन सघर्षके द्वारा (विष्वग्) सब ओरसे (उद्भासमानः) सुशोभित हैं ऐसे (भवान्) आप (एक) एक ही (स्फुरदिप) स्पष्ट प्रकाशमान होनेवाले (अन्यत् कृत्स्नम्) सूर्यादि अन्य समस्त पदार्थोंको (प्रमाष्टि) साफ कर रहे हैं—उन्हें निष्प्रभ कर रहे हैं।

भावार्थ—हे प्रभो । चैतन्य—ज्ञान दर्शनमे ज्ञेयके आलम्बनसे जो अनन्त विकल्प उठ रहे हैं उन्हे आप एकाकार आत्मरसके भारसे एकरूप करनेके लिए सदा उद्यत हैं। आपका कहना है कि यत्तरच वे विकल्प एक चैतन्यकी ही परिणित हैं अत उनमे भेद नही है। 'ज्ञान, ज्ञेयप्रमाण है, और ज्ञेय, लोकालोक प्रमाण है अत ज्ञान भी लोकालोक प्रमाण है' इस सिद्धान्तके अनुसार आपका ज्ञान विश्वके अन्त तक बढ़ी सघनतासे व्याप्त हो रहा है। इसी ज्ञानसे आप सब ओरसे शोभायमान है। इस ज्ञानके द्वारा आपने विश्वके सूर्यादि अन्य समस्त प्रकाशमान पदार्थोंको निष्प्रभ कर दिया है।।२३॥

पीतं पीतं वमतु सुकृती नित्यमत्यन्तमेतत् तावद्यावज्ज्वलति वमनागोचरो ज्योतिरन्तः। तस्मिन् देव ज्वलति युगपत् सर्वमेवास्य वान्तं भूयः पीत भवति न तथाप्येष वान्ताद एव॥२४॥

अन्वयार्थं—(नित्य) निरन्तर (पीत-पीत) बार-बार पिये हुए (एतत्) इस विकारी भावको (मुकृती) पुण्यशाली जीव (अत्यन्त) अत्यन्तरूपसे (तावत्) तब तक (वमतु) उगलता रहे (यावत्) जब तक (वमनागोचर) वमनका अगोचर—जिसका वमन न किया जा सके ऐसी (ज्योति ) केवल-ज्ञानरूपी ज्योति (अन्त ) भीतर (ज्वलित) प्रकाशमान होती है। (देव) हे भगवन् । (तिस्मिन् ज्वलित 'सित') उस केवलज्ञानरूपी ज्योतिके देदीप्यमान होनेपर (अस्य) इस जीवका (सर्वमेव) सभी विकारी भाव (युगपत्) एकसाथ उस तरह (वान्त) वान्त हो जाता है—बाहर निकल जाता है कि जिस तरह वह (भूय) पुन (पीत न भवति) ग्रहणमे नही आता। इस प्रकार इस आत्माने यद्यपि समस्त पर पदार्थोंका त्याग किया है तथापि (तथापि एष वान्ताद एव) ममत्वभावसे छोडे हुए पदार्थोंका ज्ञाता होनेसे उन्हे ज्ञेयके रूपमें ग्रहण करता ही है।

भावार्थं—यहाँ आचार्यंने पुण्यशाली जीवोको उन समस्त विकारी भावोके उगलनेकी प्रेरणा दी है जिन्हे उन्होने अनादिकालसे ग्रहण कर रक्खा है। विकारी भावोके उगलनेका उपदेश तब तकके लिए है जब तक अन्तरगमे दिव्यज्योति प्रकट नहीं हुई है क्योंकि उस दिव्यज्योतिके प्रकट होनेपर समस्त विकारीभाव स्वय ही बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार बाह्य पदार्थोंका स्वामित्वकी अपेक्षा त्याग होनेपर भी यह आत्मा उन पदार्थोंको जानता रहता है अर्थात् ज्ञेयके रूप मे ग्रहण करता रहता है।।२४॥

१ प्रवचनसार गाथा २३।

एकानेकं गुणवदगुणं शून्यमत्यन्तपूर्णं नित्यानित्यं विततमततं विश्वरूपैकरूपम्। चित्रग्राग्भारग्रुपित भ्रवनाभोगरङ्गत्तरङ्गे—

रुन्मज्जन्तं कलयति किल त्वामनेकान्त एव।।२५॥

अन्वयार्थ—(किल) निश्चयसे (अनेकान्त एव) अनेकान्त ही (त्वाम्) आपको (एकानेक) एक-अनेक, (गुणवदगुण) गुण सहित, गुण रहित, (शून्यमत्यन्तपूण) शून्य-अशून्य, (नित्यानित्य) नित्य-अनित्य, (विततमतत) व्यापक अव्यापक; (विश्वरूपेकरूपम्) विश्वरूप एकरूप तथा (चित्प्राग्मारग्लिपतभुवनाभोगरङ्गत्तरङ्गे उन्मज्जन्त) चैतन्यके समूहसे ससारके आभोग विस्तार को क्षीण करनेवाली ज्ञानकी उठती हुई तरगोसे (उन्मज्जन्त) उन्मग्न होता हुआ (कलयित) सिद्ध करता है।

भावार्थं—एक ही पदार्थमे परस्पर विरोधी दो धर्मोंके अस्तित्वका विवक्षावश निरूपण करना अनेकान्त है। यह अनेकान्त ही आपको द्रव्यकी अपेक्षा एक और पर्यायकी अपेक्षा अनेक सिद्ध करता है। भेदनयकी अपेक्षा गुणसिहत और अभेदनयकी अपेक्षा गुणरिहत वताता है। परकीय चतुष्ट्य अथवा विभावभावोकी अपेक्षा शून्य और स्वकीय चतुष्ट्य अथवा स्वभावभावोकी अपेक्षा पूर्ण सिद्ध करता है। सामान्यकी अपेक्षा नित्य और विशेषकी अपेक्षा अनित्य सूचित करता है। शरीर प्रमाण होनेकी अपेक्षा अव्यापक और लोकालोकावभासी ज्ञानकी अपेक्षा व्यापक बतलाता है तथा जेयकी अपेक्षा विश्वरूप और ज्ञानकी अपेक्षा एकरूप कहता है। इनके अतिरिक्त आप लोकाकोकव्यापी ज्ञानकी तरगोंसे सदा उन्मन्त रहते हैं यह भी अनेकान्त ही वतलाता है।। २५।।

(२३)

## हरिगी छन्दः

जयित परम ज्योतिर्जेंत्रं कपायमहाग्रह—

ग्रहिवरहिताकम्पोद्योत दिवानिशमुल्लसत्।

ज्वलित परितो यस्मिन् भावा वहन्ति तदात्मतां

हुतवहहठाखण्डग्रासीकृतेन्धनवत् समम्॥१॥

ī

अन्वयार्थ—(जैत्र) जो कर्मरूप शत्रुओको जीतनेके कारण विजयशील है, (क्षायमहाग्रह-ग्रह्विरिहताकम्पोद्योत) जिसका उद्योत—प्रकाश कषायरूपी महाग्रहकी चपेटसे रहित होनेके कारण अकम्प है—निश्चल है और जो (दिवानिशम्) रातदिन (उल्लसत्) सुशोभित रहती है ऐसी (परम ज्योति) केवलज्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योति (जयित) जयवन्त है (यस्मिन् परित ज्वलित 'सित') जिसके चारो ओर प्रकाशित रहने पर (भावा) पदार्थ (हुतवहह्ठाखण्डग्रासीकृतेन्घनवत्) अग्निके द्वारा हठ पूर्वक सर्वांगरूपसे ग्रस्त इँघनके समान (समम्) एकसाथ (तदात्मता) ज्योति स्वरूपताको (वहन्ति) धारण करते हैं।

भावार्य—यहाँ आचार्य, भगवान्के केवलज्ञानरूपी उत्कृष्ट ज्योतिका यशोगान करते हुए कहते हैं कि हे भगवन् । आपकी वह केवलज्ञानरूपी ज्योति कर्मशत्रुओको जीतनेके कारण विजयशील है, कथायरूपी महापिशाचकी पंकडसे रहित होनेके कारण निश्चल प्रकाशसे सहित है, रात-दिन देदीप्यमान रहती है और जिसप्रकार अग्निसे व्याप्त ईंधन अग्निरूप हो जाता है उसीप्रकार उसके भीतर प्रतिफलित होनेवाले पदार्थ उसीरूप हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ ज्ञान में प्रतिबिम्बित होते हैं वे बन्तर्जेयकी अपेक्षा ज्ञानाकार ही हो जाते हैं। १॥

त्वमसि भगवन् विश्वव्यापित्रगन्भचिदुद्गमो मृदुरसदृशप्रज्ञोन्मेषैः स्खलद्भिरयं जनः। तदलमफलैर्वाक्यकीडाविकारविडम्बनैः

कतिपयपदन्यासैराशु त्वयीश विशाम्ययम् ॥२॥

अन्वयार्थं—(भगवन्) हे भगवन् ! (त्वस्) आप (विश्वव्यापिप्रगल्भचिदुद्गम्) लोकालोकमे व्याप्त चैतन्यके उद्गम—केवलज्ञानसे सहित हैं और (अय जन) यह में (स्खलिद्धः) स्खलित होनेवाले (असदृशप्रज्ञोन्मेषे) हीनाधिक प्रज्ञाके उन्मेषोंसं—अल्पतम क्षायोपशिमक ज्ञानोसे (मृदु) कोमल—मन्दबुद्धि है (तत्) इसलिए (त्विय) आपके विषयमे (अफले) निष्फल (वाक्यक्रीडाविकारविडम्बने) वचनक्रीडाके विकारको विडम्बित करनेवाले (क्रितिपयपदन्यासे) कुछ पदोकी रचना करना

(अलम्) व्यर्थं है (ईश) हे नाथ । (अयम्) यह मैं तो (आशु) चीघ्र ही—कुछ कहे विना ही (त्विय) आपमे (विशामि) प्रवेश कर रहा हूँ—चुपचाप आपकी शरणमे आ रहा हूँ।

भावार्थ — आप अनन्त ज्ञानके स्वामी हैं और स्तुति करनेके लिए उद्यत हुआ मैं अत्यन्त अल्पजानी हूँ अत कतिपय शब्दोके द्वारा आपकी स्तुति करना व्यर्थ है। मै ज्ञान और शब्द दोनोसे न्यून हूँ, अतएव शब्दो द्वारा आपकी स्तुति करना मेरे लिए शक्य नही है। यहो सब विचारकर मैं आपकी शरणमे आया हूँ।।२॥

किमिद्रमुद्यत्यानन्दौ धैर्मनांसि विघूर्णयत् सहजमनिशं ज्ञानैश्वयं चमत्कृतिकारितैः। प्रसमविलसद्वीयरिम्भप्रगल्भगमीरया

तुलयति दृशा विश्वं विश्वं यदित्यवहेलया ॥३॥

अन्वयार्थ—(चमत्कृतिकारिते ) चमत्कारके द्वारा उत्पादित (आनन्दीघे ) आनन्दके समूहों से जो (मनासि) मनोको (विघूर्णयत्) घुमा रहा है—चञ्चल कर रहा है ऐसा आपका (इद) यह (सहज) स्वाभाविक (ज्ञानैश्वयं) ज्ञानरूपी ऐश्वयं (किम्) क्या (अनिश्च) निरन्तर (उदयित) उदयको प्राप्त हो रहा है (यत्) जिस कारण वह (इति) इस तरह (अवहेलया) अनादर भावसे (प्रसभविल-सद्दीर्यारम्भप्रगल्भगभीरया दृशा) हठपूर्वक प्रकट होनेवाले वीर्यके आरम्भसे अत्यन्त गभीर दृष्टिके द्वारा (विश्व विश्व) सम्पूर्ण विश्वको (तुलयित) तुलित करता है—जानता है।

भावार्य-हे भगवत्। आपका ज्ञानसाम्राज्य अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य और अनन्तवलसे परिपूर्ण है ॥३॥

लितलितिरात्मन्यासैः समग्रमिदं जगत्— त्रिसमयलसङ्गावन्याप्तं समं ज्वलयन्नयम्। तदुपधिनिभाद् वैचित्रयेण प्रपञ्च्य चिदेकतां ज्वलसि मगवन्नेकान्तेन प्रसद्य निरिन्धनः॥४॥

अन्वयार्थ—(भगवन्) हे भगवन् ! (त्रिसमयलसद्भावव्याप्त) तीन कालसम्बन्धी पदार्थीसे व्याप्त (इद) इस (समग्र) सम्पूर्ण (जगत्) जगत्को जो (लिलतलिलते.) अत्यन्त सुन्दर (आत्मन्यासे) ज्ञानरिक्मयोसे (सम) एक साथ (ज्वलयन्) प्रकाधित कर रहे है ऐसे (अयम्) यह आप (एकान्तेन) नियमसे (निरिन्धन.) अन्य सहायकोंके विना ही (तदुपिधिनिभात्) जगत्कप उपिके छलसे (चिदेकता) चैतन्यकी एकताको (वैचित्रयेण) नानाक्ष्पने (प्रपञ्च्य) विस्तृत कर (ज्वलिम) देदीप्यमान हो रहे है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप तीन कालसम्बन्धी पदार्थीसे व्याप्त समस्न जगत्की किसी बाह्य पदार्थीकी सहायनाके विना ही जानते हैं और जानते समय एकस्पनाकी धारण करनेवाले उस जानको ज्ञेयोकी विभिन्नतासे अनेकरूपनाको प्राप्त कराते है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान, एक और अनेक इन दो परस्पर विरोधी भंगोसे नहित है। ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा वह एक है और अनेक ज्ञेयोके प्रतिविभ्यित होनेसे अनेकरूप है। यहाँ अनेक भगवा उल्लेख किया गया है ॥४॥

समपतितया स्फीतस्फीतोद्विलासलसद्दृशा स्वरसकुसुम विश्वं विश्वात्तवेश विचिन्वतः। किमपि परतो नान्तस्तन्त्वग्रहं प्रतिपद्यते विकसति परं भिन्नाभिन्ना दृगेव समन्ततः॥५॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे स्वामिन् । (समपिततया) समानरूपसे पढनेवाली (स्फीतस्फीतोद्विला-सलस दृशा) अत्यधिक उत्कृष्ट विलाससे सुशोभित दृष्टिके द्वारा (विश्वात्) समस्न जगत्से (विश्व) सम्पूर्ण (स्वरसकुनुम) आत्मस्वभावरूपी पृष्पको (विचिन्वतः) चुननेवाले (तव) आपको (दृग्) दृष्टि (परत) अन्य बाह्य परद्रव्यसे (किमिप) कुछ भी (अन्तस्तत्त्वग्रह्) अन्तरग तत्त्वके ग्रहणको (न प्रतिपद्यते) प्राप्त नही होती है (पर) किन्तु (भिन्नाभिन्ना) भिन्न होकर भो अभिन्न रहनेवाली (दृगेव) दृष्टि ही (समन्तत ) सब ओर (विकसति) विकसित होती है।

भावार्थ—हे प्रभो । यह ससार एक उद्यान है इस उद्यानसे आप अपनी प्रखर दृष्टिक द्वारा देखकर आत्मस्वभावरूपी पुष्पको चुन रहे हैं । इस चुननेकी क्रियामे आपकी दृष्टि किसी बाह्य पदार्थकी सहायता नहीं लेती है किन्तु वह स्वय ही सब ओर विकसित होती है । हे भगवन् । आपके जो केवलदर्शन प्रकट हुआ है वह परिनरपेक्ष है—उसे किसी अन्य सहायककी आवश्यकता नहीं है तथा उस केवलदर्शनके द्वारा आप ससारके अन्य पदार्थींसे पृथक् शुद्ध आत्मस्वरूपको ही प्रहण करते हैं । क्योंकि परमार्थसे वेवल्ज्ञान और केवलदर्शन आत्माको ही विषय करते हैं व्यवहार से लोकालोकको विषय करते हैं । वह केवलदर्शन गुणगुणीके भेदकी अपेक्षा आपके आत्मासे भिन्न है और प्रदेशमेद न होनेसे अभिन्न भी है ॥५॥

इदमतिभरान्नानाकारं समं स्नपयन् जगत् परिणतिमितो नानाकारैस्तवेश चकास्त्ययम्। तदपि सहजव्याप्त्या रुन्धन्नवान्तरभावनाः स्फुरति परितोऽप्येकाकारिव्चदेकमहारसः।।६॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे भगवन् । (नानाकार) नाना आकारोसे युक्त (इदम्) इस (सम) समस्त (जगत्) जगत्को (अतिभरात्) अत्यधिक रूपसे (स्नपयन्) नहलाने वाला—जानने वाला (तव) आपका (अयम्) यह (चिदेकमहारसं) चैतन्यरूप अद्वितीय महान् रस यद्यपि (नानाकारें) नाना आकारोसे (परिणितिमित्त ) परिणितिको प्राप्त हुआ है अर्थात् नाना पदार्थोंको जाननेसे नाना रूप हुआ है (तदिप) तोभी (सहजन्धाप्त्या) सहज-स्वभावको व्याप्तिसे (अवान्तरभावना ) अवान्तर —अन्तर्गत भावनाओको—ज्ञेयाश्रित (रुन्धन्) विकल्पोको रोकता हुआ (परितोऽपि) सभी ओर (एकाकार ) एकाकार ही (स्फुरित) सुशोभित है।

भावार्थे—हे भगवन् । आपका केवलज्ञान नाना पदार्थोंको जाननेकी अपेक्षा यद्यपि नाना-रूप परिणतिको प्राप्त हुआ है तथापि अपने सहज स्वभावसे जब घटपटादि अन्य अवान्तर पदार्थों-की विवक्षाको गौण कर दिया जाता है तब वह एकाकार ही रहता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक दर्पण, नाना पदार्थोंको प्रतिबिम्बित करनेसे नानारूप परिणमन करता हुआ प्रतीत होता है परन्तु परमार्थसे वह एक ही रहता है इसीप्रकार नाना पदार्थोंको जाननेकी अपेक्षा केवल-ज्ञान नानारूप परिणमन करता हुआ प्रतीत होता है परन्तु परमार्थसे वह एकाकार ही रहता है ॥६॥

> समग्रुदयतः शान्तातङ्कैः स्वभावविलासिमि— विचदचलकलापुञ्जैः पुञ्जीकृतात्मविशुद्धिभिः ।

अयमतिभरक्षोभारम्भैः

स्फूटानुभव स्तव

प्र**लयमगम**च्चित्राकारः

कषायपरिग्रहः ॥७॥

अन्वयार्थ—(शान्तातङ्क्के) जिनमे समस्त भय शान्त हो गये हैं (स्वभावविलासिभि) जो स्वभावमे विलिसत हो रहे हैं और (पुञ्जोकृतात्मिवशुद्धिभि) जिनमे आत्माकी विशुद्धता एक-त्रित हुई है ऐसे (चिदचलकलापुञ्जे) चैतन्यकी अविनाशी कलाओं समूहके (सम) साथ (उदयत) अभ्युदयको प्राप्त होनेवाले (तव) आपका (अतिभरक्षोभारम्भे) अत्यधिक क्षोभके आरम्भसे (स्फुटानुभव) स्पष्ट ही अनुभवमे आनेवाला (चित्राकार) नाना प्रकारका (अयम्) यह (कषाय-परिग्रह) कषायरूप परिग्रह (प्रलयम्) विनाशको (अगमत्) प्राप्त हुआ है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप निर्भय, स्वभावमे लीन तथा आत्मविगुद्धिसे युक्त ज्ञान, दर्शन, सुल, वीर्य आदि गुणोके साथ इस आहंन्त्य अवस्थारूप ऐक्वर्यको प्राप्त हुए हैं इससे सिद्ध है कि आपका वह कषायरूप परिग्रह पहले ही नष्ट हो गया था जो रागद्धेषके कारण स्पष्ट ही अनुभवमे आ रहा था तथा इष्ट अनिष्ट विषयोके मेदसे नाना प्रकारका था। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार देवीप्यमान ज्वालाओके प्रकट होते ही अग्निकी सघूम अवस्था नष्ट हो जाती है उसी प्रकार केवल-ज्ञानादि गुणोके प्रकट होते ही आत्माकी सकषाय अवस्था नष्ट हो जाती है।।।।।

उदयसि यदा ध्वस्ताधारं भरात् परितः (तोऽ)स्खलत् प्रविततमिद सम्यक् संविद्वितानग्रदश्चयन् । अयमभिभवन्नन्तस्तत्त्वं जनस्य निराश्रय-

ष्टसिति कपटग्रन्थिगीहस्तदा प्रविस्रीयते ॥=॥

अन्वयार्थ—(ध्वस्ताघार) जिसने बाह्य आघारको नष्ट कर दिया है तथा जो (भरात्) बडी प्रबलतासे (परित अस्खलत्प्रविततम्) चारो ओर अस्खिलतरूपसे विस्तृत हो रहा है ऐसे (इद) इस (सम्यक् सिविद्वितानम्) सम्यग्ज्ञानके समूहको (उदञ्चयन्) प्रकट करते हुए आप (यदा) जिस समय (उदयिस) उदयको प्राप्त होते हैं (तदा) उस समय (जनस्य) जीवोंके (अन्तस्तत्त्वम्) अन्तस्तत्त्वको (अभिभवन्) अभिभूत—ितरस्कृत करनेवाली (अयम्) यह (गाढ) मजवूत (कपट-प्रियः) कपटरूपी गाँठ (निराश्रय) निराघार होती हुई (टिसिति) शीघ्र ही (प्रविलीयते) विल्कुल नष्ट हो जाती है।

भावार्थ—जिस समय लोकालोकावभासी, असहाय केवलज्ञान प्रकट होता है उन नमय लोगोंके अन्तस्तत्त्वको आच्छादित करनेवाली मोहरूपी मजबूत गाँठ अपने आप खुल जाती है। तात्पर्य यह है कि केवलज्ञान मोहक्षयपूर्वक ही होता है।।८।। विषयततयो भान्त्योऽत्यन्त विग्रुक्तपरिग्रहे
भवति विकृतिच्यापाराय प्रभो न भवन्त्यमूः ।
प्रकृतिमभितः सश्रित्येव स्फुट तव चिन्मयीं
स्वरसविकसच्छुद्धाकम्पोपयोगपरिष्ठुताः ॥९॥

अन्वयार्थ—(प्रभो) हे भगवन् । (अत्यन्त विमुक्तपरिग्रहे) जिनका परिग्रह—मूर्च्छाभाव विलकुल छूट गया है ऐसे (भवति) आपमे (भान्त्य) प्रकट होनेवाली (अमू) ये (विषयततय) विषयोकी पिद्ध्यां (विकृतिव्यापाराय) विकार उत्पन्न करनेके लिये (न भवन्ति) समर्थं नहीं हैं सो जान पडता है कि वे (तव) आपकी (चिन्मयी प्रकृति स्फुट सिन्नत्येव) चैतन्यरूप प्रकृतिका स्पष्ट आश्रय लेकर ही मानो (स्वरसविकसच्छुद्धाकम्पोपयोगपरिप्लुता) आत्मस्वभावसे विकसित होनेवाले शुद्ध और निश्चल शुद्धोपयोगसे व्याप्त हो जाती हैं।

भावार्थ—क्षायोपशिमक ज्ञानमे जो स्पर्श रस गन्ध वर्ण तथा शब्दरूप विषय आते थे वे सराग अवस्थामे विकारके कारण हो जाते थे परन्तु अव आपके क्षायिक ज्ञानमे जो विषय आते हैं वे सराग अवस्थाके नष्ट हो जानेसे कुछ भी विकार उत्पन्न नही करते हैं इससे ऐसा जान पडता है मानो वे विषय आपके चैतन्य स्वभावका आश्रय करके ही विकार उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यंसे रिहत हो गये हैं। तात्पर्य यह है कि स्पर्शादि विषय आपके ज्ञेय मात्र रह गये हैं भोग्य नही ॥९॥

निविद्यनिविद्धे मोहग्रन्थौ प्रसद्य विलायिते ्तव परिमद ज्ञात ज्ञानं न कर्तृ न भोकत च। यदिह कुरुते भुङ्क्ते वा तत्त्वदेव सदैव तत् किल परिणतिः कार्यं भोगः स्फुटोऽनुभवः स्वयम् ॥१०॥

अन्वयार्थ—(निविडिनिविडे) अत्यन्त सघन (मोहग्रन्थी) मोहरूपी गाँठके (प्रसद्घ) हठ पूर्वक (विलायिते) नष्ट किये जाने पर (तव) आपका (इद) यह (पर) उत्कृष्ट (ज्ञान) ज्ञान, (ज्ञातू) ज्ञाता ही रह गया है (कर्तृन) कर्ता नही है (च) और (भोक्तृन) भोक्ता नही है। (इह) इस जगत्में (तत्) वह ज्ञान (यत् कुरुते) जिसे करता है (वा) अथवा (यत् भुड्कते) जिसे भोगता है (तत्) वह (सदेव) सदा ही (तदेव) ज्ञान ही है, अन्य नही क्योकि (किल) निश्चयसे (परिणित ) परिणित ही (कार्य) कार्य है और जो (स्वय अनुभव) स्वय अनुभव होता है वही (स्फुट भोग) स्पष्ट भोग है।

भावार्थ-जबतक मोह रहता है तभी तक ज्ञानमें कर्तृ त्व और भोक्तृत्वका भाव रहता है मोहके निकल जानेपर ज्ञान, मात्र ज्ञाता रह जाता है। कर्तृ त्व और भोक्तृत्वकी विवक्षामें वह ज्ञान ही कर्ता और ज्ञान ही भोक्ता होता है अन्य नहीं ।।१०॥

त्रिसमयलसद्धिश्वकीडासुखैकमहीधरः

स्फुरसि मगवन्नेकोऽपि त्व समग्रमरक्षमम् । प्रतिपदमिद वस्त्वेव स्यादिति स्पृशतो दृश सहजकलनक्रीडा मूर्तेर्नचास्ति अ(प)रस्तव ॥११॥ अन्वयार्थ—(भगवन्) हे नाथ ! (त्रिसमयलसद्विश्वक्रीडासुखैकमहीघरः) तीनो कालोमे सुशोभित समस्त क्रीडाओ सम्बन्धी सुखके अद्वितीय पर्वत (त्वम्) आप (एकोऽपि) एक होते हुए भी (समग्रभरक्षमम् 'यथा स्यात्तथा') समग्र भारके धारण करनेमे समर्थं जिस तरह हो उस तरह (स्फुरिस) देदीप्यमान हो रहे हैं। (प्रतिपद) पद-पद पर (इद वस्तु एवं स्यात्) यह वस्तु ऐसी है इस प्रकार (दृशम्) दर्शनका (स्पृशत) स्पर्श करने वाले—धारण करने वाले (तव) आपकी (सहजकलनक्रीडा) सहज स्वभावमे रमणरूप जो क्रीडा है वह (मूर्ते) ज्ञानदर्शनरूप मूर्तिसे (पर न चास्ति) भिन्न नही है।

भावार्थ—हे भगवन् । त्रिकाल सम्बन्धी क्रीडाओके सुखके आधारभूत आप एक होकर भी समस्त भार धारण करनेमे समर्थ हैं। आपके ज्ञानमे वस्तुका जैसा परिणमन अवभासित है वैसा ही उसका स्वभाव है। आत्माकी जो सहज स्वभावमे रमणरूप क्रीडा है वह आपके ज्ञायक स्वभाव-से पर नहीं है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ज्ञान दर्शन गुण आपसे अभिन्न हैं उसी प्रकार सुख गुण भी आपसे अभिन्न हैं। ११॥

स्फुरति परितो बाह्यार्थानां य एप महाभरः स्वरससरसा ज्ञानस्यैतास्तवैव विभूतयः। स्फुरति न जडश्चित्सस्काराद्विनैव निराक्कः कलय युगपल्लोकालोकौ परैरकलङ्कितः॥१२॥

अन्वयार्थ—(परित ) चारो ओर (वाह्यार्थाना) वाह्य पदार्थोंका (य एप महाभर) जो यह महान् भार (स्फुरित) स्फुरायमान होता है (एता) ये (तव) आपके (ज्ञानस्येव) ज्ञानकी ही (स्वरससरसा) आत्मरससे सरस (विभूतय) विभूतियाँ हैं क्योंकि (चित्सस्कारात् विना) चैतन्यके सस्कारके बिना (जड) केवल जड अचेतन पदार्थ (नैव स्फुरित) चेष्टा नही करता है अत (निराकुल) परकी आकुलतासे रहित और (परे) अन्य पदार्थीसे (अकलिंड्स्त )—निरपेक्ष होते हुए आप (युगपत्) एक साथ (लोकालोको) लोक और अलोकको (कलय) जाने।

भावार्य—हे भगवन् । चारो ओर जो वाह्य पदार्थोका महान् समूह विद्यमान है वह सब अन्तर्ज्ञेयकी अपेक्षा ज्ञानका ही परिणमन है क्यों कि ज्ञानकी चेंग्टाओं विना केवल जडकी चेंग्टाएं नही होती है। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार छद्मस्य जीव, इन्द्रियों आधारभूत शरीरकी चेंग्टाओंसे पदार्थोंको जानते है उसप्रकार आप शरीरकी चेंग्टाओंसे पदार्थोंको नही जानते। आप परसे निरपेक्ष रहकर ही लोकालोक को जानते हैं। इन्द्रियोंको प्रवृत्ति क्रमसे होती है इसलिये क्षायोपशमिक ज्ञानका धारक छद्मस्य क्रमसे ही पदार्थोंको जानता है परन्तु आप क्षायिकज्ञानके घारक हैं तथा इन्द्रियोंकी सहायतासे निरपेक्ष है अत एक ही साथ लोकालोकको जानने-वाले है।।१२॥

दिलतदलनैदिछन्नच्छेदैं विभिन्नविभेदनै-रनविधलसत्पर्यायौद्येदिभक्तमनन्तशः । निश्तिनिश्तिः शक्त्युद्गारैरवारितविक्रमेः कलय कलशः कुर्वन्नेतत्समस्तमतन्द्रितः ॥१३॥ अन्वयार्थ—(दिलतदलने) खिण्डतको खिण्डत करनेवाले (छिन्नच्छेदे) छिन्नको छेदने-वाले और (विभिन्नविभेदने) विभिन्नको विभिन्न करनेवाले अर्थात् अत्यन्त सूच्म (अनविधलस-त्पर्यायोघे) सीमातीत एव शोभायमान पर्यायोके समूहसे (अनन्तश) अनन्तोवार (विभक्त) विभाग को प्राप्त हुए (एतत् समस्त) इन समस्त पदार्थोको (अतिन्द्रत 'सन्') आलस्य रहित होते हुए आप (निशितिनिशिते') अत्यन्त तीक्ष्ण और (अवारितिविक्रमें) जिनके विक्रमको कोई रोक नही सकता ऐसे (शक्त्युद्गारें) शक्तिके उद्गारोसे (कलश. कुर्वन्) खण्ड-खण्ड करते हुए (कलय) जानो।

भावार्थ—हे भगवन् ! आप सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थको अपनी तीच्ण ज्ञान शक्तिके द्वारा और भी सूक्ष्म करते हुए जानते हैं ॥१३॥

अन्वयार्थं—(परित ) सब ओरसे (हठात्) हठ पूर्वक (चितिहुतवहस्य) चैतन्यरूपी अग्निके (एकाङ्गारीकृतम्) प्रमुख अङ्गाररूप किया हुआ (त्रैलोक्य) तीन लोकका समूह (यदितकलनात्) जिसके द्वारा अत्यन्त सूच्मरूपसे ज्ञान होनेके कारण (ते) आपके लिये (अतिमुर्मुर ) अत्यन्त सूच्मि तिलगा (अगार) रूप (भवित) होता है, जो स्वय (विशेषगरीयसी) अत्यधिक गुरुतर (अतिशय-स्फीर्ति) बहुतभारी विस्तारको (सिश्रित्) प्राप्त हो रहा है तथा जो (जगदिवषय) जगत्का अविषय है अर्थात् जगत्के अन्य जीवोको प्राप्त नही है (तत्) वह (ज्ञानानन्त्य) ज्ञानका अनन्तपना (तवैव) आपके ही (विभाति) सुशोभित हो रहा है।

भावार्थं—हे भगवन् । जो तीन लोकका समूह ज्ञानरूपी अग्निके भीतर अङ्गारके समान था वह ज्ञानकी जिस आनन्तताके कारण खण्ड-खण्डरूपसे ज्ञान होनेके कारण तिलगा (अगार) के समान जान पडने लगा तथा जो ज्ञानका अनन्तपना स्वय अतिशय विस्तारको प्राप्त है, जगत्मे जो किसी अन्यको प्राप्त नही है ऐसा ज्ञानका अनन्तपना आपके ही है। तात्पर्य यह है कि आपही अनन्त ज्ञानके धारक हैं।।१४॥

ककुमि ककुमि न्यस्यन् धामान्ययं न नभोमणिः कलयति तव ज्ञानाग्न्येकस्फुलिङ्गत्तलामपि। स्वयम्रपयती प्राधान्येन प्रकाशनिमित्तता-मजडकणिकामात्रापि स्यान्न जातु जडोपमा।।१५॥

अन्वयार्थ—(ककुभि ककुभि) प्रत्येक दिशामे (घामानि) किरणो अथना तेजको (न्यस्यन्) विखेरनेवाला (अय) यह (नभोमणि ) सूर्यं (तव) आपके (ज्ञानाग्न्येकस्फुलिञ्ज्ततुलामपि) ज्ञानरूप अग्निके एक तिलगेकी उपमाको भी (न कलयित) नही प्राप्त होता है, क्योंकि (प्राधान्येन) प्रधानतासे (प्रकाशनिमित्ततास्) प्रकाशकी निमित्तताको (स्वयम् उपयती) स्वय प्राप्त होनेवाली

(अजडकणिकामात्रापि) चैतन्यकी एक कणिका भी (जातु) कभी (जडोपमा) जड़के तुल्य (न स्यात्) नही हो सकती है।

भावार्थ—हे भगवन् । चारो दिशाओमे अपरिमित तेजको विखेरनेवाला सूर्य, आपके ज्ञान-रूपी अग्निके एक तिलगाके समान भी नहीं है। ठीक ही है क्योंकि ज्ञानकी प्रधाननिमित्तताको प्राप्त होनेवाली चेतनकी एक कणिका भी कभी जडकी उपमाको प्राप्त नहीं हो सकती। तात्पर्य यह है कि सूर्य जड है अतः वह ज्ञानकी उपमाको प्राप्त नहीं कर सकता है ॥१५॥

> अगुरुलघुभिः पट्स्थानस्थैर्गुणैः सहजैर्वजन् कमपरिणर्ति संविच्चके नियत्युपवेशितः। प्रभवविलयावासाद्यापि प्रतिक्षणमक्षरस्त्यजसि न मनाक् टङ्कोत्कीणी कदापि चिदेकताम्।।१६॥

अन्वयार्थं—जो (षद्स्थानस्थें) अनन्तभागवृद्धि, असल्यातभागवृद्धि, सल्यातभागवृद्धि, सल्यातगुणवृद्धि, असल्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि, इन छह स्थानोमे स्थित (सहजें) सहज-स्वभाविक (अगुरुलघुभि गुणें) अगुरुलघु गुणोंके द्वारा (सिवच्चकें) ज्ञानके समूहमे (क्रमपरिणितं) क्रमपूर्णं परिणमनको (ब्रजन्) प्राप्त होते हुए (नियत्युपवेशित) सामान्यकी अपेक्षा अपरिणमन-शीलतासे युक्त है तथा (प्रभवविलयों) उत्पाद और व्यय को (आसाद्य अपि) प्राप्त करके भी (प्रतिक्षण) प्रत्येक समय (अक्षर) अविनाशी हैं—ध्रौव्यरूप हैं ऐसे आप (कदापि) कभी भीर (टक्कोत्कीणीं) टाँकीके द्वारा उकेरी हुईके समान नित्य (चिदेकताम्) चैतन्यकी एकताको (मनाक्) कुछ भी (न त्यजिस) नहीं छोडते है।

भावार्य—यद्यपि द्रव्यस्वभावके कारण अनन्तभागवृद्धि आदि छह स्थानोमे परिवर्तन करनेवाले सहज सिद्ध अगुरुलघुगुणोके द्वारा आप ज्ञानादि गुणोमे क्रमसे परिणमन करते हैं तथापि नियतिसे सिहत है अर्थात् सामान्यदृष्टिसे अपरिणमनशील है और यद्यपि प्रत्येक क्षण उत्पाद और व्ययको प्राप्त हो रहे है तथापि धौव्यरूप हैं ऐसे आप अपने चैतन्य स्वभाव—ज्ञानादि गुणोमे रखमात्र भी सामान्यचित्स्वभावताको नही छोडते हैं—सामान्यकी अपेक्षा आप एक नित्य चैतन्यस्वभावको धारण करनेवाले है।।१६॥

क्रमपरिणतैर्भावेर्मावस्सम न विगाह्यते सममतिभरात्तेराक्लान्तो भवांस्तु विभाव्यते। तदिदम्रभयं भूतार्थं सन्मिथो न विरुष्यते कलयसि सदा यद्भावानां विभो क्रममक्रमात्॥१७॥

अन्वयार्थ—(भाव) कोई भी पदार्थ (क्रमपरिणते) कमसे परिणत होने वाले (भावे) भावोके द्वारा (सम) ।एकसाथ (न विगाह्यते) युक्त नहीं होता है (तु) किन्तु (भवान्) आप (ते) उन क्रमवर्ती भावोसे (सम) एक साथ (अतिभरात्) अत्यधिकरूपसे (आक्लान्त) युक्त (विभाव्यते) जान पडते हैं (इद तद् उभय) यह दोनो वार्ते (भूतार्थं सत्) यथार्थं होती हुई (मिथो न विरुध्यते)

परस्पर विरुद्ध नहीं है (यत्) क्योंकि (विभो) हे प्रभो । आप (सदा) निरन्तर (अक्रमात्) एकसाय (भावाना क्रम) पदार्थोंके (क्रम) क्रमको (कलयिस) धारण करते हैं।

भावार्थ—ससारके अन्य पदार्थों में जो परिणमन होता है वह एक साथ न होकर क्रमसे ही होता है परन्तु आप उन क्रमवर्ती भावों से एकसाथ युक्त हैं। यह यद्यपि विरोधरूप मालूम पडता है तथापि विरोधरूप नहीं है वथों कि क्रम-क्रमसे परिवर्तित होने वाले पदार्थ आपके ज्ञानमे एक साथ समाये हुए है अर्थात् प्रत्येक पदार्थके त्रिकालवर्ती परिणमन आपके ज्ञानमे आ रहे है इस दृष्टिसे यह कहा जाता है कि आप क्रमवर्ती भावोसे एकसाथ युक्त प्रतीत होते है। तात्पर्य यह है कि आप पदार्थों कि त्रिकालवर्ती परिणमनको अपने केवलज्ञानके द्वारा एकसाथ जानते हैं।।१७॥

स्वयमि परात् प्राप्याकारं परोपकृतं वहन् परिवरिहतः सर्वोकारैः परस्य सुनिर्भरः। अवगमरसः शुद्धोऽत्यन्तं तवैष विजृम्भते स्वभररभसन्यापारेण स्फुरन् सममात्मिनि।।१८॥

अन्वयार्थं — जो (स्वय) स्वय (परात्) पर पदार्थंसे (परोपक्कत) परके द्वारा उपकृत (आकार प्राप्य) आकारको प्राप्त कर (वहन् अपि) धारण करता हुआ भी (परिवरिहत) परसे रिहत है तथा (परस्य) पर पदार्थंके (सर्वाकारे) समस्त आकारोसे (सुनिर्भर) अत्यन्त परिपूर्णं है (शुद्ध) रागादिक विकारोसे रिहत होनेके कारण शुद्ध है और (स्वभररभसव्यापारेण) स्वस्वभावके वेगपूर्णं व्यापारसे (आत्मिन) अपने आत्मामे (समम्) एकसाथ (स्फुरन्) प्रकट है ऐसा (तव) आपका (एषः) यह (अवगमरस) ज्ञानस्वभाव (अत्यन्त) अत्यिषक (विजृम्भते) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है।

भावार्थं —हे भगवन् । आपका ज्ञान अपनी स्वच्छताके कारण दर्पणके समान परपदार्थसे उसके आकारको ग्रहण कर यद्यपि अपने आपमे धारण करता है तो भी वह परमार्थसे पर पदार्थसे रिहत है तथा रिहत होनेपर भी उसके आकारसे परिपूणं है अर्थात् अन्तर्जेयकी अपेक्षा पर-पदार्थेंके आकार आपके ज्ञानमे समाये हुए हैं। रागादिक विकारी भावोका समूल नाश हो जानेसे आपका ज्ञान अत्यन्त शुद्ध है तथा अपने शुद्ध स्वभावरूप परिणमनसे आत्मामे सदा विद्यमान रहता है। ऐसा यह आपका वीतराग विज्ञान है।।१८।।

अवगमसुधाधारासारैर्लंसन्निप सर्वत-स्तद्तिभरतो ज्ञानैकत्व न नाम विगाहसे। अवधिरहितैरेकद्रव्यश्रितैनिजपर्ययै-र्युगपदपरैरप्युल्लासं प्रयासि सुखादिभिः॥१९॥

अन्वयार्थ—(अवगमसुघाधारासारें) ज्ञानरूप अमृतकी घाराओकी अनवरत वृष्टिके द्वारा (सर्वत) सब ओरसे (लसन्निप) सुशोभित होते हुए भी आप (तदितभरत) उसके अत्यधिक भारसे (ज्ञानेकत्व) मात्र ज्ञानके साथ एकत्वको (न नाम विगाहसे) नही प्राप्त होते हैं किन्तु (अविधर्रितें) सीमातीत (एकद्रव्यित्रितें) एक द्रव्य सम्बन्धी (निजपर्यंथें) अपनी पर्यायोसे उपलक्षित

(सुखादिभि. अपरे अपि) सुखादिक अन्य गृणोके द्वारा भी (युगपत्) एकसाथ (उल्लास) उल्लास-को (प्रयासि) प्राप्त होते है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप ज्ञानामृतकी धाराओसे निरन्तर आफ्लावित रहते हैं इसिलये ऐसा लगता है कि आप मात्र ज्ञानरूप ही हैं, परन्तु परमार्थं ऐसा नहीं है क्यों अपने अवान्तर परिणमनोसे युक्त सुखादि अन्य गुणोके साथ भी आपकी तन्मयता अनुभवमे आती है। तात्पर्यं यह है कि आप ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्यं आदि अनन्त गुणोसे युक्त है तथा वे सब गुण अगुरुलघु-गुणोके कारण अपने आपमे परिवर्तित होते रहते है।।१९॥

सततमितो ज्ञानोन्मेषैः सम्रुन्छसति त्विय द्वयमिदमितव्याप्त्यव्याप्ती विभो न विभाव्यते। बहिरपि पतन् यच्छुद्धोऽसि स्वरूपपरायणः पतिस च बहिर्विष्वक् शुद्धस्वरूपपरोऽपि यत्।।२०॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे प्रभो । (सतत) निरन्तर (ज्ञानोन्मेषे ) ज्ञानके उन्मेषो-विकल्पोसे (समुल्लसित) सुशोभित होनेवाले (व्विय) आपमे (अतिव्याप्त्यव्यासी) अतिव्याप्ति और अव्यासि (इद द्वयम्) यह दोनो दोष (न विभाव्यते) प्रतीत नहीं होते (यत्) क्यों (बहिः पतत् अपि) बाह्य पदार्थों पडते हुए भी—बाह्य पदार्थों जानते हुए भी आप (स्वरूपपरायण शुद्धः असि) आत्मरूपमे तत्पर रहनेवाले शुद्ध है (च) और (यत्) क्यों कि (शुद्धस्वरूपपरोऽपि) शुद्ध स्वरूपमे तत्पर होते हुए भी (विष्वक्) सब ओरसे (बहि पतिस) बाह्य पदार्थों पड़ते हैं —उन्हे जानते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आप निरन्तर ज्ञानके उन्मेषोंसे समुल्लिसित हो रहे हैं अर्थात् निर-त्तर ज्ञानके द्वारा पदार्थोंको जानते हैं। परन्तु आपका वह ज्ञान बाह्य पदार्थोंमे फैल कर अति-व्याप्ति दोषसे और स्वरूपमे न रह कर अव्याप्ति दोषसे दूषित नहीं है क्योंकि जब वह बाह्य पदार्थोंको जानता है तब स्वरूपको भी जानता है और जब स्वरूपको जानता है तब बाह्य पदार्थों-को भी जानता है। तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान स्वपरव्यवसायी है—निज और पर दोनोको जाननेवाला है।।२०।।

> सममतिमरादेतत् व्याप्य प्रभास्यबिहर्बहि-स्तदपि न भवान् देवैकोऽन्तर्बहिश्च विभाव्यते । प्रभवविरुयारम्भे विष्वग् भवत्यपि यद्बहि-स्त्रिसमयभ्रवष्टद्वोत्कीणीः पराकृत्यस्त्विय ॥२१॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । यद्यपि (भवान्) आप (समम्) एकसाथ (अतिभरात्) अत्य-धिकरूपसे (अबिह ) भीतर और (बिह ) बाहर (व्याप्य) व्याप्त होकर (प्रभासि) सुशोभित हो रहे हैं (तदिप) तो भी (अन्त च बिह ) भीतर और बाहर (एको न विभाव्यते) एक नहीं मालूम होते हैं (यत्) क्योंकि (बिह ) बाहरमें (विष्वक्) सब ओर (प्रभविलयारम्भे) उत्पाद और व्ययके आरम्भोंके (भवित अपि) होनेपर भी अन्तरङ्गमें (त्विय) आपमें (त्रिसम्यभुव) तीन कालोमे होनेवाली (पराकृतय) पर पदार्थोंकी आकृतियाँ (टन्द्वोत्कीर्णा) टाकीसे उकेरी हुईके समान निर-न्तर विद्यमान है। अर्थात् बाह्यमे उत्पाद और व्ययसे सहित होने पर भी आप अन्तरङ्गमे उनसे रहित हैं—केवल ध्रुवरूप है।

भावार्थ—हे प्रभो । आप यद्यपि भीतर और वाहर दोनो ओर एकसाथ व्याप्त होकर सुशोभित हैं तथापि एक नही है क्योंकि वाह्यमे तो आप उत्पाद और व्ययसे युक्त पदार्थाकृतियोन को जानते है अत तद्रूप हैं और अन्तरगमे पदार्थोंकी त्रिकाल सम्बन्धी आकृतियाँ आपमे टड्कोन्तिणों हैं अतः ध्रोव्यरूप है ॥२१॥

त्रिसमयजगत्कृत्स्नाकारैः करम्बिततेजसि
स्फुरित परितोऽप्येकत्रात्मन्यसौ पुनरुक्तता।
वदित पुरुपानन्त्य किन्तु प्रभो त्विमवेतरै—
विषयपिततैः प्रत्येक ते स्फुरन्त्यकृतद्वयाः ॥२२॥

अन्वयार्थ—(त्रिसमयजगत्कृत्स्नाकारें) त्रिकाल और त्रिलोकके समस्त आकारोंसे (करिम्ब-ततेजिस) जिसका तेज व्याप्त है ऐसे (एकत्र आत्मिन) एक आत्माके (परित स्फुरित अपि) सब ओर प्रकट होने पर भी (असौ पुनरुक्तता) यह पुनरुक्तता (पुरुषानन्त्य वदित) आत्माकी अनन्तता को कहती है (किन्तु) किन्तु (प्रभो) हे नाथ । (ते) वे (प्रत्येक) प्रत्येक अन्य आत्माएँ (त्विमव) आपके ही समान (विषयपितते ) विषयमे आये हुए (इतरे ) अन्य पदार्थिक द्वारा (अकृतद्वया) उत्पाद और व्ययको न क्रते हुए घ्रुवरूप (स्फुरित होती हैं—अनुभवमे आती हैं।

भावार्थ—हे प्रभो । यद्यपि पदार्थोंकी त्रिकालवर्ती आकृतियोंसे युक्त आत्मा एक ही है तथापि ज्ञेयोकी विभिन्नतासे आत्मा भी विभिन्न हैं ऐसा उपचारसे कहा जाता है परन्तु वे विभिन्न आत्माएँ भी आपके इसी आत्माके समान हैं अर्थात् जिस प्रकार आपका यह आत्मा ज्ञेय बनकर आये हुए अन्य द्रव्योकी आकृतियोंसे सिहत है उसी प्रकार वे आत्माएँ भी ज्ञेय बनकर आये हुए अन्य द्रव्योकी आकृतियोंसे सिहत हैं और अन्य द्रव्योसम्बन्धी उत्पाद व्ययको करनेवाली नहीं हैं ॥२२॥

दृगवगमयोर्दिन्योच्छ्वासा निरावरणस्य ते भृज्ञम्रुपचिताः स्फूर्यन्ते तेऽप्रकम्पमहोद्यैः। अपि हि बहुना तन्माहात्म्य परेण न खण्डचते यदितमरतो गत्वाऽऽनन्त्य पुरैव विजृम्भिताः॥२३॥

अन्वयार्थ—(निरावरणस्य) ज्ञानावरण और दर्शनावरणसे रहित (ते) आपके (भृशमुप-चिता') अत्यधिक सचयको प्राप्त हुए (ते) वे (दृगवगमयो) दर्शन और ज्ञानके (दिव्योच्छ्।सा) दिव्य विकल्प (अपि हि) यद्यपि (अप्रकम्पमहोदये) निश्चल—स्थायो महान् अभ्युदयके साथ (स्फूर्यन्ते) वृद्धिको प्राप्त होते हैं तथापि (बहुना परेण) बहुतभारी अन्य पदार्थके द्वारा (तन्माहात्म्य) उनका माहात्म्य (न खण्डचते) खण्डित नही होता है (यत्) क्योकि वे (अतिभरत) अत्यधिक भारसे (आनन्त्य गत्वा) अनन्तपनेको प्राप्त कर (पुरैव) पहले ही (विजृम्भिता) विस्तारको प्राप्त हो चुके है।

भावार्थ—हे भगवन् । ज्ञानावरण और दर्शनावरणके नष्ट हो जानेसे आपके जो केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट हुए हैं उनके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद हैं अथवा अनन्त ज्ञेयोकी अपेक्षा उनके अनन्त अवान्तर विकल्प है। वे सब विकल्प स्थायोरूपसे स्फुरित हो रहे है—प्रकट हो रहे हैं। केवलज्ञान और केवलदर्शनके उन अवान्तर विकल्पोकी महिमा अन्य द्रव्यके द्वारा खण्डित नही होती क्योंकि वे अन्य द्रव्यके सहयोगके विना स्वय ही अनन्तपनेको प्राप्त कर विस्तृत हो रहे है। तात्पर्य यह है कि इनके अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद स्वत सिद्ध हैं। १२३।।

युगपद्खिलैरेकः साकं पदार्थकदम्बकैः स्वरस्विसरेस्त्वं व्यातुक्षीं भराद्वि दीव्यसि। अथ च न परान् सिञ्चस्युच्चैः परैश्च न सिच्यसे स्प्ररसि मिलिताकारैरेकोपयोगमहारसैः ॥२४॥

अन्वयार्थ—(त्वम्) आप (एकः) एक होकर भी (युगपत्) एक साथ (अखिले पदार्थ-कदम्बके साक) समस्त पदार्थसमूहोके साथ (स्वरसविसरे ) आत्मस्वभावरूप रसके समूहसे (भरा-दिव) जोरसे मानो (व्यातुक्षी) फाग (दीव्यसि) खेल रहे हैं (अथ च) फिर भी (परान् न सिञ्चसि) आप दूसरे पदार्थोंको नही सीचते हैं (च) और आप स्वय भी (परे ) दूसरे पदार्थोंके द्वारा (न सिच्यसे) नही सीचे जा रहे हैं। मात्र (मिलिताकारे ) जिसमे पदार्थसमूहोके आकार मिले हुए हैं ऐसे (एकोपयोगमहारसे ) एक उपयोगरूप महारससे (स्फुरसि) सुशोभित हो रहे है।

भावार्थ — परस्पर एक दूसरेपर रङ्ग डालना फाग खेलना कहलाता है। हे भगवन्। आप अकेले ही अनन्त पदार्थीके साथ फाग खेलते हैं। फाग खेलनेका रङ्ग निजस्वभाव रस है परन्तु आश्चर्य इस बातका है कि इस फागमे न तो आपने ही पर पदार्थीको अपने रगसे रगा है और न परपदार्थीके द्वारा आप हो रगे जा सके हैं। मात्र परपदार्थीके आकार आपके ज्ञानोपयोगमे आकर मिल गये हैं। तात्पर्य यह है कि आप अपने ज्ञातृस्वभावसे ससारके समस्त पदार्थीको जानते हैं परन्तु जानते समय आपका ज्ञातृस्वभाव आपके पास रहता है और ज्ञेय बने हुए समस्त पदार्थ अपने स्थानपर रहते हैं। ज्ञान, ज्ञेयरूप नहीं होता और ज्ञेय, ज्ञानरूप नहीं होते। ऐसा ही पदार्थका स्वभाव है। मात्र ज्ञानकी स्वच्छताके कारण ज्ञानमे ज्ञेयोके आकार प्रतिफलित होते हैं।।२४॥

अविरतिममाः सम्यग्नोधिकयोभयभावना-भरपरिणमद्भृतार्थस्य स्फुरन्तु ममाद्भुताः। परमसहजावस्थालग्नोपयोगरसप्लवन-

मिलितामन्दानन्दाः सदैव तव श्रियः ॥२५॥

अन्वयार्थ-(सम्यग्बोधिकयोभयभावनाभरपरिणमद्भूतार्थस्य) सम्यग्ज्ञान और सम्यक् क्रिया इन दोनोकी भावनाओंके समूहसे जिसे भूतार्थ-परमार्थं तत्त्वकी प्राप्ति हुई है ऐसे (मम) मेरे (अवि- रत) निरन्तर (तव) आपकी (अद्भुता) आक्चर्यकारक तथा (परमसहजावस्थालग्नोपयोगरसप्ल-वनिमिलितामन्दानन्दा) उत्कृष्ट स्वाभाविक अवस्थामे लगे हुए उपयोगरूपी रसमे तैरनेसे जिनमे बहुत भारी आनन्द आकर मिला है ऐसी (इमा) ये (श्रिय) अनन्त चतुष्टयरूप लिच्नया (सदैव) निरन्तर ही (स्फुरन्तु) प्रकट हो।

भावार्थं — इस पच्चीसिकाके अन्तमे आचार्य स्तुतिके फलस्वरूप यह आकाक्षा प्रकट करते हैं कि हे भगवन् । मै ज्ञाननय और क्रियानयके एकान्तसे विमुक्त हो दोनोकी भावनासे यथार्थता को प्राप्त करूँ अर्थात् दोनो नयोकी भावनासे ही मैं यथार्थरूपताको प्राप्त हो सकता हूँ क्योंकि मात्र ज्ञाननय की चर्चा करनेवाले अथवा मात्र कियानयकी चर्चा करनेवाले जीव इसी ससार समुद्रमे मग्न रहते हैं किन्तु, इसके विपरीत जो दोनोका आलम्बन लेते हैं वे ही ससार समुद्रसे पार होते हैं । आचार्यने दूसरी आकाक्षा यह प्रकट की है कि जब मैं उभय नयोके आश्रयसे भूतार्थताको प्राप्त कर लू तब मेरे भी आपकी ये आश्चर्यकारक अनन्त चतुष्टयरूप लक्ष्मियाँ निरन्तर प्रकट हो । इन लक्ष्मियोकी विशेषता यह है कि इनके द्वारा अपने सहज स्वभावमे लीन उपयोगरूपी रसमे तैरनेसे बहुत भारी आनन्दकी प्राप्ति स्वय हो जाती है ॥२५॥

१ मग्ना कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति य—

नमग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदतिस्वच्छन्दमन्दोद्यमा ।

विश्वस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वयं

थे कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥१२॥

—कल्ला, पुण्यपापाधिकार ।

( २४ )

## शादू लिवकीडितच्छन्दः

एकानेकमपूर्णपूर्णमततप्रस्तीर्णगूढस्फुट नित्यानित्यमगुद्धशुद्धमभितस्तेजो दधत्यद्भुतम्। दिव्यानन्तविभूतिभासिनि चितिद्रव्ये जिनेन्द्रेऽधुना मज्जामः सहजप्रकाशभरतो भातीह विश्वस्पृशि॥१॥

अन्वयार्थं—(एकानेकम्) एक और अनेक (अपूर्णंपूर्णं) अपूर्णं और पूर्णं (अततप्रस्तीणंगूढ-स्फुटम्) अविस्तृत और विस्तृत, गूढ और प्रकट (नित्यानित्य) नित्य और अनित्य (अशुद्धशुद्धम्) अशुद्ध और शुद्ध तथा (अद्भृत) आश्चर्यकारक (तेज) तेजको (अभित) सब ओरसे (दधित) धारण करनेवाले (दिव्यानन्तविभूतिभासिनि) दिव्य तथा अनन्त विभूतिसे विभूषित, (सहजप्रकाशभरत) सहज स्वाभाविक प्रकाशके भारसे (भाति) सुशोभित होनेवाले तथा (विश्वस्पृशि) समस्त विश्वका स्पर्शं करनेवाले—सर्वंज्ञ, (चितिद्रव्ये) चंतन्यद्रव्यरूप (इह जिनेन्द्रे) इन जिनेन्द्र भगवान्मे हम (अधुना) इस समय (मज्जाम) निमग्न होते हैं —भिक्तसे उनके गुण चिन्तनमे तल्लीन होते हैं।

भावार्थं—जिनेन्द्र भगवान् जिस तेजको धारण करते हैं वह सामान्यसे एक है, विशेषकी अपेक्षा अनेक है, विभाव भावोसे रहित होनेके कारण अपूर्ण है, स्वभाव भावोसे सिहत होनेके कारण पूर्ण है, शरीर प्रमाण होनेसे अतत है, लोकालोकावभासी ज्ञानसे सिहत होनेके कारण प्रस्तीर्ण—विस्तृत है, अल्पज्ञानियोके अगोचर होनेसे गूढ है, ज्ञानी जनोके द्वारा ग्राह्य होनेसे स्फुट-प्रकट है, सामान्यकी अपेक्षा नित्य है और विशेषकी अपेक्षा अनित्य है, अन्तर्ज्ञेयोके सपर्कसे सिहत होनेके कारण अशुद्ध है, अन्य द्रव्यके सपर्कसे रिहत होनेके कारण अशुद्ध है, अन्य द्रव्यके सपर्कसे रिहत होनेके कारण शुद्ध है इस प्रकार विरोधी धर्मोंसे युक्त होनेके कारण आश्चर्यकारक है। श्री जिनेन्द्रदेव अनन्तचतुष्ट्यरूप लक्ष्मीसे विभूषित है, सहज प्रकाशके भारसे सुशोभित है, सर्वज्ञ है तथा चैतन्य द्रव्यरूप हैं ऐसे जिनेन्द्रदेवमे हम इस समय भिक्तसे निमग्न होते हैं। सर्वतोभावसे हम अपना उपयोग उन्हीमे स्थिर करते है।।१॥

एकस्याक्रमिवक्रमैकरसिनस्त्रैलोक्यचक्रक्रम-क्रीडारम्भगभीरनिर्भरहतोत्फुल्लोपयोगात्मनः । आनन्दोत्कलिकाभरस्फुटदतिस्पष्टस्वभावस्य ते नाधन्याः प्रपिबन्ति सन्दरमिद रूप सुगुप्तं स्वतः ॥२॥

अन्वयार्थ-(एकस्य) जो एक-अद्वितीय हैं, (अक्रमविक्रमैकरसिन) क्रमहीन पराक्रमसे परिपूर्ण है, (त्रेलोक्यचक्रक्रमकीडारम्भगभीरनिर्भरहठोत्फुल्लोपयोगात्मन) तीनो लोकरूपी चक्रकी

क्रमपूर्णं क्रीडाके आरम्भसे गम्भीर तथा अत्यधिक हठसे विकसित उपयोग ही जिनका स्वरूप है और (आनन्दोत्किलकाभरस्फुटदितस्पष्टस्वभावस्य) जिनका अत्यन्त स्पष्ट स्वभाव आनन्दरूपी उत्कृष्ट किलकाओं समूहसे विकसित हो रहा है ऐसे (ते) आपके (सुन्दर) मनोज्ञ तथा (स्वत सुगुप्त) अपने आपसे सुरक्षित (इद रूप) इस रूपका (अधन्या) भाग्यहीन प्राणी (न प्रिपबन्ति) पान नहीं करते है।

भावार्थं — हे भगवन् । आप तीनो लोकोमे अद्वितीय हैं, अनन्तवीयँसे युक्त हैं, तीन लोकके ज्ञाता उत्कृष्ट केवलज्ञानरूपी उपयोगसे सहित हैं तथा आपका स्वभाव अनन्तसुखसे परिपूर्णं है। हे नाथ । आपके स्वत सुरक्षित इस सुन्दर रूपका दर्शन भाग्यहीन नही करते हैं। निकटभव्य जीव ही आपके इस सुन्दर रूपका दर्शन कर सकते हैं, भाग्यहीन मनुष्य नही।।।।

निःसीम्नोऽस्य भरात् स्खलद्भिरभितो विश्वस्य सीम्नयुज्जवलै-र्वलगद् वलगुनिराकुलैककलनक्रीडारसस्योमिभिः। चैतन्यामृतपूरनिर्भरभृतं स्कीतं स्वभावश्रिया पीत्वैतत् तव रूपमद्भृतत्म माद्यन्ति के नाम न ॥३॥

अन्वयार्थं—(अस्य नि सीम्न विश्वस्य सीम्नि) इस सीमातीत विश्वकी सीमापर (भरात्) जोरसे (अभित) चारो ओर (स्खलद्भि) टकरानेवाली (उज्ज्वलें) निर्मल (वल्गुनिराकुलेंक कलनक्रीडारसस्य) सुन्दर और निराकुल अद्वितीय परिणमनसम्बन्धी क्रीडारसकी (क्रिमि) तरगोंसे जो (वलात्) चञ्चल है (चैतन्यामृतपूरनिर्भरमृत) चैतन्यरूप अमृतके पूरसे जो अत्यन्त भरा हुआ है, (स्वभावश्रिया स्फीत) जो स्वाभाविक लक्ष्मीसे विस्तृत है तथा (अद्भततम) अत्यन्त आश्चर्यंको करनेवाला है ऐसे (तव) आपके (एतत् रूप पीत्वा) इस रूपको पीकर (के नाम न माद्यन्ति) कौन नही मत्त होते हैं ? अर्थात् सभी मत्त होते हैं।

भावार्थ-हे भगवन् । आपके इस अत्यन्त अद्भुत रूपके दर्शन कर सभी लोग हर्षसे विभोर हो जाते हैं ।।३॥

> एकः कोऽपि इठावरुद्धरमसस्फारप्रकाशस्त्वया चिद्धीर्यातिशयेन केवलसुधापिण्डः किलालोडितः। यस्याद्याप्यतिवन्गुवन्गितवलत्कन्लोलमालावली त्रैलोक्योदरकन्दरास्वतिभरश्रव्यद्भ्रम आम्यति॥४॥

अन्वयार्थ—(हठावरुद्धरभसस्फारप्रकाश) जिसके विशाल प्रकाशका वेग हठपूर्वक रोका गया था ऐसा (कोऽपि) कोई (एक) अद्वितीय (केवलसुधापिण्ड) केवलज्ञानरूपी अमृतका समूह (किल) निश्चयसे (त्वया) आपके द्वारा (चिद्वीर्यातिशयेन) आत्मवीर्यके अतिरेकसे (आलोडित) आलोडित किया गया है—मथा गया है (यस्य) जिसकी (अतिवल्गुविल्गतवलत्कल्लोलमालावली) अत्यन्त सुन्दर उठती हुई चञ्चल तरंगोकी पिक्तयोंका समूह (त्रैलोक्योदरकन्दरासु) तीन लोकके मध्यरूपी गुफाओमे (अद्यापि) आज भी (अतिभरभ्रश्यद्भ्रम 'यथास्यातथा') अत्यन्त भारसे भवरको नष्ट करता हुआ (भ्राम्यति) घूम रहा है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपने आत्मवीर्यसे उस केवलज्ञानको प्रात्त किया था जिसका प्रकाश अत्यधिक विस्तृत था तथा जिसकी तरगावली आज भी तीन लोकोके भीतर अनवरत घूम रही है ॥४॥

दृग्बोधद्रिमोपगृद्धविततत्रैलोक्यभारोन्ग्रख-

व्यायामापितचण्डवीर्यरभसस्फारीभवज्ज्योतिषः

उच्चण्डोत्कलिकाकलापबहुलाः संभूय मुश्चन्ति ते

स्पष्टोद्योतविकाशमांसलरुचश्चैतन्यनीराजनाः ॥५॥

अन्वयार्थ— ( दृग्वोधद्रिक्षमोपगूढिवततत्रैलोक्यभारोन्मुखव्यायामापितचण्डवीर्यरभसस्फारी-भवज्ज्योतिष ) ज्ञान दर्शनकी दृढतासे आलिङ्गित अत्यन्त विस्तृत तीन लोकका भार धारण करनेके सन्मुख बहुतभारी प्रचण्ड वीर्यके वेगसे जिनकी ज्योति विशाल हो रही है तथा (उच्चण्डोत्किलका-कलापबहुला ) जो अत्यन्त तेजस्वी ज्वालाओके समूहसे परिपूर्ण है ऐसी (ते) आपकी (चैतन्य-नीराजना।) चैतन्यरूपी आरतियाँ (संभूय) मिलकर (स्पष्टोद्योतिवकाशमासलख्च ) स्पष्ट प्रकाशके विस्तारसे परिपुष्ट कान्तियोको (मुञ्चन्ति) छोड रही है—प्रकट कर रही हैं।

भावार्थ—यहाँ भगवान्के सामान्य चैतन्य गुणको आरितयोका रूपक दिया गया है जिस प्रकार आरितयोमे अनेक किलकार्ये होती हैं उसी प्रकार चैतन्यरूपी आरितयोमे भी ज्ञान-दर्शन वीर्य तथा सुख आदि अनेक किलकाएँ हैं। ये सभी किलकाएँ अत्यन्त तेजस्वी हैं। इनकी किरणा-वली अत्यिक विस्तृत है तथा ये सभी मिलकर स्पष्ट प्रकाशसे विस्तृत रुचि—कान्ति अथवा आत्मश्रद्धाको प्रकट कर रही है।।५॥

एकस्योच्छलदच्छबोधमधुरद्रच्यात्मनोन्मज्जतः

कोऽनेकान्तदुराशया तव विमो भिन्द्यात्स्वभाव सुधीः। उद्गच्छद्भिरनन्तधर्मविभवप्राग्मारभिन्नोदयै-

र्देवत्वं यदि नाद्यतः स्वयमपि स्वादान्तरैः साधयेत् ॥६॥

अन्वयार्थ—(विभो) हे भगवन् । (उद्गच्छद्भि ) प्रकट होने वाले तथा (अनन्तधर्मविभव-प्राग्भारिभन्नोदये ) अनन्त धर्मरूप ऐक्वर्यके प्राग्भारसे जिनका उदय विभिन्न प्रकारका हो रहा है ऐसे (स्वादान्तरे ) विशिष्ट सुखोसे (यदि) यदि (आद्यत ) प्रारम्भसे (स्वयमिप) स्वय भी (देवत्व) देवपनेको (न साधयेत्) सिद्ध नही करता है तो (क सुधी ) कौन वृद्धिमान् (अनेकान्तदुराशया) अनेकान्तकी दुराशासे (एकस्य) एक और (उच्छलदच्छबोधमधुरद्रव्यात्मना) बढते हुए निर्मल ज्ञान से मनोहर द्रव्य स्वरूपकी अपेक्षा (उन्मज्जत ) प्रकट होनेवाले (तव) आपके (स्वभाव) स्वभावको (भिन्द्यात्) भिन्न करेगा ? अर्थात् कोई नही ।

भावार्थ—अनेकान्त कहता है कि स्वभाव, स्वभाववान्से कथचिन् अभिन्न है और कथचित् भिन्न है। दोनोमे प्रदेशमेद नहीं है इसलिए तो अभिन्न है और सज्ञा सख्या लक्षण बादिमे भेद होनेसे भिन्न है। यहाँ आचार्य कहते हैं कि हे विभो। आपके स्वभावको आपसे भिन्न कहनेवाला पुरुष यदि सुखादि गुणोंके कारण आपमे देवपना सिद्ध नहीं कर लेता है तो मात्र अनेकान्तकी सिद्धिके लिए स्वभावको आपसे भिन्न सिद्ध करना दुराशामात्र है।।६॥

# अन्योन्यात्मकतारसादिव मिथो मूर्च्छिद्भरुरुवावरैदेव स्वस्य विरुद्धधर्मनिवहैर्निर्माणग्रुद्दामयन् । भावाभावकर्राम्बतैकविकसद्भावस्वभावस्य ते भात्युरुवैरनवस्थितोऽपि महिमा सम्यक् सदावस्थितः ॥७॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (भावाभावकरिम्बतैकविकसद्भावस्वभावस्य) उत्पाद और व्यय अथवा अस्तित्व और नास्तित्वसे व्याप्त मुख्यरूपसे विकसित होनेवाला घ्रुवभाव जिनका स्वभाव है ऐसे (ते) आपकी वह (मिहमा) मिहमा, जो कि (अन्योन्यात्मकतारसादिव) परस्पर एक रूपताके स्नेहसे ही मानो (मिथो मूर्च्छद्भि ) परस्पर मिलते हुए (उच्चावरे ) उच्च तथा हीन—मुख्य गौण (विरुद्धधर्मनिवहै ) विरुद्ध धर्मोंके समूहसे (स्वस्य निर्माणम् उद्दामयन्) अपने आपके निर्माणको बढाती है, (उच्चे ) उत्कृष्ट है और (अनवस्थितोऽपि) स्थिर न होकर भी (सदावस्थित) सदा स्थिर रहनेवाली है, (सम्यक्) अच्छी तरह (भाति) सुशोभित हो रही है।

भावार्य—हे भगवन् । उत्पाद और व्ययसे सिंहत ध्रीव्यरूपसे सदा विकसित रहनेवाला ज्ञान स्वभावसे युक्त आपकी उत्कृष्ट मिहमा अत्यधिक सुशोभित हो रही है। हे प्रभो । आपकी यह मिहमा, परस्परकी एकरूपताके स्नेहसे ही मानो मिले हुए परस्पर विरोधी धर्मोंके समूहसे समुत्पन्न है तथा उत्पाद और व्ययकी अपेक्षा अनवस्थित होकर भी ध्रीव्यरूपसे सदा अवस्थित है।। ७।।

चिन्मात्रं परिशुद्धमुद्धतरसप्राग्भारमेकं सदा चिच्छक्तिप्रकरेरनेकमपि च क्रीडित्कमादक्रमात्। द्रव्याप्त्याऽतिनिरुत्सुकस्य वसतिश्चित्पण्डचण्डित्विपि स्वात्मन्यद्य तवेश शाश्वतिमद तेजो जयत्येव नः॥८॥

अन्वयार्थं—(ईश) हे भगवन् । (द्रव्याप्त्या) स्वात्मोपलिक्ष होनेसे जो (अतिनिरुत्सुकस्य) अत्यन्त निरुत्सुक हैं—बाह्य वस्तुओकी प्राप्तिक लिए अनुत्कण्ठित हैं, तथा (चित्पिण्डचण्डितिषि) चैतन्यके पिण्डसे सूर्यंतुल्य (स्वात्मिन) अपने आपमे जो (वसत) निवास कर रहे हैं ऐसे (तव) आपका (चिन्मात्र) चैतन्यमात्र, (पिरशुद्ध) सब ओरसे शुद्ध (उद्धतरसप्राग्भार) उत्कट आत्मरससे परिपूर्ण (एक) एक (सदा) निरन्तर (क्रमात् अक्रमात्) क्रम और अक्रमसे (चिन्छिक्तप्रकरें) आत्म-शिक्तयोके समूहके साथ (क्रीडत्) क्रीडा करनेवाला, तथा इस दृष्टिसे (अनेकमिप) अनेकरूपताको भी प्राप्त, (शाश्वतमिदम्) यह स्थायी (तेज) तेज (अद्य) आज (न) हम लोगोके समक्ष—हमारी श्रद्धाका विषय बनता हुआ (जयत्येव) जयवन्त ही प्रवर्तता है।

भावार्थं—इस इलोकमे आचार्यंने भगविज्जनेन्द्रके वास्तविक रूप और उनके तेजका वर्णन करते हुए कहा है कि हे भगवन् । आपको द्रव्यकी प्राप्ति हो चुकी है अर्थात् परपदार्थसे भिन्न और स्वकीय गुण पर्यायसे अभिन्न एकत्व विभक्त आत्मतत्त्वकी उपलब्धि हो चुको है अत आप अन्य वस्तुओकी प्राप्तिके लिए अत्यन्त निरुत्सुक हैं तथा आप चैतत्यके पिण्डसे सूर्यके समान देदीप्यमान अपने आपमे निवास करते हैं—आपका उपयोग परपदार्थोसे हटकर स्वरूपमे ही रम

रहा है। इस प्रकारकी विशेषताको प्राप्त करनेवाले आपका तेज भी अपनी खास विशेषता रखता है। वह चैतन्यमात्र है—उसमेसे रागद्धेषरूप विकारी भावोकी पुट निकल गई है, अत्यन्त शुद्ध है, अत्यन्त ख्रुद्ध है। अपने अत्यन्त है। स्थायी है। हे प्रभो एसा आपका तेज आज हमारी श्रद्धाका विषय बनता हुआ नियमसे जयवन्त हो रहा है।।।।

वर्त्स्यद्वृत्तविवर्तवर्तिमहसा द्रव्येण गुप्तायतिः पर्यायैरवकीर्यमाणमहिमा नावस्थितिं गाहसे। एकोऽपि त्वमखण्डखण्डितनिजप्राग्भारधीरः स्फुर— चिचद्भारोऽद्धतमातनोषि परम कस्येश नोत्पश्यतः॥९॥

अन्वयार्थं—(वर्त्स्यंद्वृत्तविवर्त्वर्तिमहसा) भावी और भूतपर्यायोमे व्याप्त तेजसे युक्त (द्रव्येण) आत्मद्रव्यकी अपेक्षा जो (गुप्तायित) दीर्घताको सुरक्षित रखते है अर्थात् अवस्थित है और (पर्याये) पर्यायोको अपेक्षा (अवकीर्यमाणमिहमा) जिनकी मिहमा बिखरी हुई है ऐसे (त्व) आप (अवस्थिति न गाहसे) स्थायित्वको प्राप्त नही है अर्थात् अनवस्थित हैं। इस प्रकार (ईश) हे प्रभो । (अखण्डखण्डितिनजप्राग्भारधीर) विवक्षावश अविभक्त और विभक्त आत्मस्वभावसे घीर तथा (स्फुरिच्चद्भार) देदीप्यमान चैतन्यके समूहसे युक्त आप (एकोऽपि) एक होकर भी (उत्पश्यत) अवलोकन करनेवाले (कस्य) किस मनुष्यके (परम) अत्यधिक (अद्भुत) आश्चर्यको (न आतनोषि) विस्तृत नही करते हैं अर्थात् सभीके आश्चर्यको विस्तृत कर रहे है।

भावार्य—हे भगवन् । आप द्रव्यकी अपेक्षा अवस्थित हैं और पर्यायोकी अपेक्षा अनवस्थित है तथा आपका निज शुद्धस्वभाव, स्वभाव और स्वभाववान्मे प्रदेशमेद न होनेसे अविभक्त है और सज्ञा सख्या आदिका भेद होनेसे विभक्त है, साथ ही आपका चैतन्यपुञ्ज अतिशय देदीप्य-मान है—केवलज्ञानादि गुणोसे युक्त होनेके कारण अत्यन्त सुशोभित हो रहा है इस तरह आप एक होकर भी सभी दर्शकोको आक्चर्य उत्पन्न कर रहे हैं।।।।

यन्नास्तीति विभासि मासि भगवन्नास्तीति यच्च स्वयं भावाभावमयं ततोऽसि किमपि त्वं देव जात्यन्तरम् । भाव (वा) भावमयोऽप्यभावमहसा नाभावतां नीयसे नित्योद्योतिविकाशहासविलसच्चित्पण्डचण्डोद्रमः ॥१०॥

अन्वयार्थं—(भगवन्) हे भगवन् । (यत्) जिस कारण आप (नास्ति इति विभासि) नास्ति-रूप सुशोभित हैं (च) और (यत्) जिस कारण (अस्तीति भासि) अस्तिरूप सुशोभित हैं (तत ) उस कारण (देव) हे देव । (त्व) आप (भावाभावमय) अस्ति-नास्तिरूप (किमिप) कोई (जात्यन्तरम्) विलक्षण द्रव्य (असि) हैं इस प्रकार (नित्योद्योत्तविकाशहासविलसिक्चित्पण्डचण्डोद्गम ) नित्य प्रकाशके विकाशरूपी हाससे सुशोभित चैतन्यिपण्डके द्वारा जिनका अभ्भुदय अत्यन्त् तेजपूर्ण है ऐसे आप (भावाभावमयोऽपि) भाव-अभाव—दोनो रूप होते हुए भी (अभावमहसा) अभावके प्रभावसे (अभावता न नीयसे) अभावरूपताको प्राप्त नही कराये जाते हैं।

भावार्य—हे भगवन् । आप स्वतुचष्टयको अपेक्षा भावरूप और परचतुप्टयको अपेक्षा नास्ति रूप है इस तरह उभयरूप होनेपर भी आप निरन्तर प्रकाशमान चैतन्य पिण्डसे युवत होनेके कारण अभावरूपताको कभी प्राप्त नहीं होते हैं अर्थात् आपकी यह परम शुद्ध अवस्था शाश्वत है, क्षण-स्थायी नहीं है। आपमे अभावरूपताका जो भग है वह मात्र परचतुष्टयके अभावकी अपेक्षा है, स्वतुचष्टयके अभावकी अपेक्षा नहीं ॥१०॥

विश्वाकारविकाशनिर्भरपरिच्छेदप्रमाभावना-

दन्तर्गूढमिप प्रकाशमभितस्तत्तत्त्वभावश्रिया । भावाभाविपनद्ववोधवपुपि प्रद्योतमाने स्फुट त्वय्येतिच्चितिवन्लिपन्लवतुलां त्रैलोक्यमालम्बते ॥११॥

अन्वयार्थं—(भावाभाविष्वद्धवोधवपुषि) उत्पाद-व्यय अथवा अस्ति-नास्तिसे व्याप्त ज्ञान ही जिनका शरीर है ऐसे (त्विय) आपके (स्फुट 'यथा स्यात्तथा') स्पष्टरूपसे (प्रद्योतमाने 'सित') प्रकाशित रहनेपर (विश्वाकारिवकाशिनमंरपिरच्छेदप्रभाभावनात्) समस्त पदार्थोके आकार सम्बन्धी विकाशके बहुतभारी परिज्ञानरूपी प्रभाके सद्भावसे (अन्तर्गूढमिष) अन्तर्निमग्न होनेपर भी जो (तत्तत्त्वभाविश्या) उस उस स्वभावरूप लक्ष्मीके द्वारा (अभित) सब और (प्रकाश) प्रकाशमान हो रहा है ऐसा (एतत्) यह (शैलोक्य) तीनो लोकोका समूह (चितिविल्लपल्लवतुलाम्) चैतन्य-ज्ञानदर्शनरूपी लताके एक पल्लवकी उपमाको (आलम्बते) प्राप्त होता है।

भावार्य—हे भगवन् । पदार्थों के उत्पाद व्यय अथवा आस्ति-नास्ति पक्षको जाननेवाले ज्ञानसे युक्त आपके विद्यमान रहते हुए यह लोकत्रितय अन्तर्जेयकी अपेक्षा यद्यपि आपके ज्ञानमे अन्तर्गि-मग्न है तो भी बाह्यमे अपने-अपने पृथक् स्वभावसे प्रकाशमान है और आपके ज्ञानमे झलकता हुआ ऐसा जान पडता है मानो ज्ञान-दर्शनरूपी लताका एक पल्लव ही हो। तात्पर्य यह है कि आपका ज्ञान अनन्त है तथा उसके भीतर झलकनेवाला लोकत्रय अत्यन्त अल्प है। आपका ज्ञान इतना अधिक विस्तृत है कि उसमे ऐसे-ऐसे अनन्त लोकत्रितय झलक सकते हैं ॥११॥

अन्तःस्तम्भितसावधानहृदयदेवासुरैस्त्रकित-

रिचत्सङ्कोचिवकाशिवस्मयकरः कोऽय स्वभावस्तव। एकस्मिन् स्वमहिम्नि मग्नमहसः सन्त्योऽपि चिच्छक्तयः

स्वे स्फूर्त्या यदनन्तमेतदभितो विश्व प्रकाश्यासते ॥१२॥

अन्तरार्थ—हे भगवन् । (अन्त स्तिम्भतसावधानहृदये ) अन्तरगमे निश्चल तथा प्रमादसे रिहत हृदयवाले (देवामुरे ) देव और असुरोके द्वारा (तिकत ) तर्कका विषय बनाया हुआ तथा (चित्सङ्कोचिवकाशिवस्मयकर ) चैतन्य-ज्ञानदर्शनके सकोच और विकाशके कारण आश्चर्यको करने वाला (तव) आपका (अय) यह (क स्वभाव ) कौन स्वभाव है ? कि (यत्) जिससे (चिच्छक्तय ) आत्माकी शिक्तयाँ (एकस्मिन् स्वमिह्म्न) अपनी एक महिमामे (मग्नमहस सन्त्य अपि) निमग्न

तेज होती हुई भी (स्फूर्त्या) अपने बलसे (एतत् अनन्त विश्वं) इस अनन्त विश्वको (अभित प्रकाश्य) सब ओरसे प्रकाशित कर (स्वे) अपने आपमे (आसते) स्थित हो रही हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । सुर और असुर अपने हृदयको अपने भीतर निश्चल और सावधान कर आपके स्वभावका विचार करते हैं परन्तु अशक्तिवश विचार नहीं कर सकते हैं । आपका स्वभाव ज्ञानकी दृष्टिसे विस्ताररूप है तो दर्शनकी दृष्टिसे सकोचरूप भी है । इस परस्पर विरुद्धताके कारण आप का स्वभाव सबको आश्चर्यमें डालनेवाला है । इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि आत्माकी अनन्त शक्तियाँ अपने-अपने स्वभावमें स्थिर रहती हुईं भी इस समस्त विश्वको प्रकाशित करती हैं और आपमे निर्वाधरूपसे विद्यमान रहती हैं । तात्पर्य यह है कि आप परस्पर विरोधी अनन्त शक्तियोंके भाण्डार हैं ।।१२॥

निष्कम्पैकदृढोपयोगसकलप्राणार्प्णास्फोटिताः
स्पष्टानन्तरुचः स्वशक्तय इमा विष्वक् स्फुटन्त्यस्तव ।
आक्रम्य क्रमसन्निवेशवशतो विश्वं समस्तं भराद्
भान्त्योऽपि प्रसभावरुद्धरभसा लीयन्त एव त्वयि ॥१३॥

अन्वयार्थ—(निष्कम्पैकदृढोपयोगसकलप्राणार्ण्णास्फोटिता) निञ्चल एक दृढ उपयोगके सर्वस्व समर्पणसे जो प्रकट हुई है (स्पष्टानन्तरुच) जिनकी अनन्त किरणें स्पष्ट हैं और जो (विष्वक् स्फुटन्त्य) सब ओर प्रकाशमान हैं ऐसी (इमा) ये (तव) आपकी (स्वशक्तय) आत्मणिक्तयाँ (क्रमसिन्नवेशवशत) क्रमिक सिन्नवेशके वशसे (भरात्) वलपूर्वक (समस्तं विश्व) समस्त लोकालोकको (आक्रम्य) व्याप्त कर (भान्त्योऽपि) सुशोभित होने पर भी (प्रसभावरुद्धरभसा) जिनका वेग हठपूर्वक रुक गया है ऐसी होती हुई (त्विय एव) आपमे ही (लीयन्ते) विलीन हो जाती है।

भावार्थ—हे भगवन् । आपकी जो अनन्त आत्मगिवतर्यां सब क्षोर अनुभवमे आ रही है वे उपयोगकी अत्यन्त स्थिरतासे प्रकट हुई हैं, स्वय अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदं मे युक्त है और ज्ञानदर्शनके द्वारा अपना विषय बनानेके कारण समस्त विश्वमे व्याप्त हैं। अर्थात् लोक-अलोकको जानने-देखनेवाली हैं। इसप्रकार व्यवहारनयसे यद्यपि ये मर्वत्र व्यापक हैं तथापि निञ्चयनयमे आपके निज आत्मामे ही विलोन हैं अर्थात् आत्माको छोड अन्यत्र व्याप्त नहीं है।।१३॥

दृग्ज्ञिप्तिस्फुरितात्मनास्यनविधः सान्तः प्रदेशिश्रया देव क्वाऽप्यविधने भाति भवतस्तेनोपयोगात्मना । किन्त्वत्रापि निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलयो वक्ष्यन्त्यक्षतिवश्वधस्मगचिदुल्लासाः स्वयं मान्तनाम् ॥१४॥

अन्वयार्थ—(देव) हे भगवन् । (दृग्जिप्तिन्फुनितान्मना) दर्शन और ज्ञानमे देदीप्यमान आत्माके द्वारा आप (अनविधि ) सीमामे रिह्त अर्थात् अनन्त और (प्रदेशिक्षित्रा) प्रदेशीं के एटमें कि द्वारा (मान्त ) सीमासिहत अर्थात् मान्त (अनि) हैं। इमप्रकार (तेन उपयोगान्यना) उस उपयोग- स्वरूपकी अपेक्षा (ववापि) कही भी (भवत ) आपकी (अवधि ) अवधि (न भाति) सुशोभित नहीं है यह ठीक है (किन्तु) किन्तु (अत्रापि) इस लोकमे (निजप्रदेशनियतानन्तोन्नमत्केलय ) जिनकी अनन्त उत्कृष्ट क्रीडाएँ अपने प्रदेशोमे नियत हैं—उन्हे छोड अन्यत्र नही जाती हैं ऐसे (अक्षत-विश्वघस्मरचिदुल्लामा ) अखण्डरूपसे समस्त विश्वको अपना विषय बनानेवाले चैतन्यगुणके विलास—ज्ञानदर्शन गुणके विकल्प (स्वय) अपने आप (सान्तताम्) अन्तसहितपने को (वस्यन्ति) घारण करते है अर्थात् उनकी अपेक्षा आप सान्त हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । आपका दर्शन और ज्ञान अनन्तानन्त अविभागी प्रतिच्छेद्रोंसे सिहत होने तथा समस्त लोकालोकको अपना विषय बनानेसे अनन्त है और उनसे अभिन्न होनेके कारण आप भी अनन्त हैं परन्तु जब प्रदेशोकी अपेक्षा विचार करते हैं तब मात्र असख्यात प्रदेशोंके धारक होनेसे आप सान्त हैं। इसतरह उपयोग—ज्ञानदर्शनकी अपेक्षा सीमा-रिहत होनेपर भी आप आत्मप्रदेशों की अपेक्षा सान्त ही हैं ॥१४॥

> मन्जन्तीव जगन्ति यत्र परितिश्चिच्चिन्द्रकासागरे द्रोन्मग्न इवैष भाति तदिष त्वय्येव मग्नः सदा । लोकैकान्तिनग्नपुण्यमहिमा त्व तु प्रभो माससे भावानामचलाविचिन्त्यमहिमा प्रायः स्वभावोऽद्श्वतः ॥१५॥

अन्वयार्थ—(यत्र) जिस (चिञ्चिन्द्रकासागरे) चैतन्यरूप चाँदनीके सागरमे (जगिन्त) तीनो लोक (मज्जन्तीव) मानो डूब रहे हैं उसमे (एष) यह लोक यद्यपि (दूरोन्मग्न इव) दूरसे उखरा हुआ सा (भाति) सुशोभित होता है (तदिष) तो भी (त्वय्येव) आपमे ही (सदा मग्न') निरन्तर मग्न रहता है। (प्रभो) हे स्वामिन् (लोकेकान्तिनमग्नपुण्यमिह्मा) लोकके अन्ततक जिनकी पुण्य मिहमा निमम्न-व्याप्त हो रही हैं ऐसे (त्व) आप (भाससे) अतिशय सुशोभित हो रहे हैं। सो ठीक ही है क्योंकि (भावना) पदार्थोंकी (अचलाविचिन्त्यमिहमा) अविनाशी और अचिन्तनीय मिहमासे युक्त (स्वभाव) स्वभाव (प्राय) प्राय कर (अद्भूत) आश्चर्यकारी होता है।

भावार्थ—हे प्रभो । आपके चैतन्यरूपी चाँदनीके सागरमे ये तीनो जगत् ऐसे जान पडते हैं मानो डूब रहे हो और यह लोक यद्यपि आपसे ,उन्मग्न हुआ है—आपके ज्ञानसे ही प्रकाशित हुआ है तथापि आपमे ही निमग्न हो रहा है—आपके ज्ञानमे निरन्तर आता रहता है। आपकी महिमा लोकान्त तक व्याप्त है इससे जान पडता है कि पदार्थीकी अविनाशी और अचिन्त्य महिमासे युक्त स्वभाव प्राय आश्चर्यकारी होता ही है।।१५॥

स्वान्तःकुड्मिलतेऽपि केवलकलाचक्रेऽक्रमच्यापिनि क्रीडत्क्रोडगृहीतविश्वमिहिमा कोऽय भवान भासते । लीनस्य स्वमिहिम्न यस्य सकलानन्तत्रिकालावली पूजासङ्मकरन्दबिन्दुकलिकाश्रेणिश्रियं गाहते ॥१६॥ अन्वयार्थ—जिनके (केवलकलाचक्रे) केवलज्ञानकी कलाओका समूह (स्वान्त कुड्मिलतेऽपि) अपने आपमे नियन्त्रित होनेपर भी (अक्रमन्यापिनि) एकसाथ सर्वत्र न्याप्त हो रहा है (स्वमिहिम्नि) अपनी मिहमामे (लीनस्य) लीन रहनेवाले (यस्य) जिनके लिये यह (सकलानन्तित्रकालावली) समस्त तथा अनन्त त्रिकालावली—तीनो कालोकी पिक्त (पूजास्रड्मकरन्दिबन्दुकिलकाश्रेणिश्रिय) पूजाकी मालाके मकरन्दकी बिन्दुओकी कणसन्तितिकी शोभाको (गाहते) प्राप्त हो रही है तथा (क्रीत्कोडगृहीतिवश्वमिहमा) जिनके सुशोभित अन्तरात्मामे समस्त पदार्थोंको मिहमा गृहीत है—प्रतिबिम्बत है ऐसे (अय भवान्) यह आप (क) कौन (भासते) सुशोभित हो रहे है ?

भावार्थ — हे भगवन् । आप कौन है यह मै निर्धार नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आपके समस्त कार्य आरचर्य उत्पन्न करनेवाले हैं। जैसे आपके केवलज्ञानकी कलाओका समूह यद्यपि आत्म-प्रदेशोकी अपेक्षा अपने आपमे नियन्त्रित है अर्थात् जितने क्षेत्रमे आपके आत्मप्रदेश हैं उतनेमे ही व्याप्त हैं तथापि जाननेकी अपेक्षा वह सर्वत्र युगपद व्याप्त हो रहा है अर्थात् लोकालोकको जानता है। आप अपने आपकी महिमामे स्वय लीन है तथापि समस्त विश्वकी महिमा आपमे अन्तर्निलीन है और यह तीनो कालोकी आविलयाँ ऐसी जान पडती हैं मानो पूजाकी मालाके मकरन्द की बूदोंके कण ही हो ॥१६॥

पूर्वश्चम्बति नापरत्वमपरः पूर्वत्वमायाति नो नैवान्या स्थितिरस्ति सन्ततभवत्पूर्वापरीभावतः। दूरोद्गच्छदनन्तचिद्घनरसप्राग्भाररम्योदय-

स्त्व नित्योऽपि विवर्तसे स्वमहिमव्याप्तत्रिकालक्रमः ॥१७॥

अन्वयार्थ—(पूर्व) पूर्व परिणमन (अपरत्व) पश्चात् होनेवाले परिणमनका (न चुम्बति) स्पर्श नहीं करता है और (अपर) पश्चात् होनेवाला परिणमन (पूर्वत्व) पूर्व परिणमनको (नो आयाति) नहीं प्राप्त होता है। पदार्थोंमे (सन्ततभवत्पूर्वापरीभावत) निरन्तर होनेवाले पूर्वापरीभावसे (अन्या स्थिति नेव अस्ति) अन्य स्थिति नहीं है अर्थात् जिनमे पूर्वापरी भाव होता है उनमे यहीं स्थिति चलती है। परन्तु (दूरोद्गच्छदनन्तचिद्घनरसप्राग्भाररम्योदय) दूर तक विस्तृत अनन्त चैतन्यरूपी घनरसकी अतिशयितासे जिनका उदय अत्यन्त रमणीय है तथा (स्वमहिम-व्याप्तिकालक्रम) अपनी महिमासे जिन्होंने तीनो कालोके क्रमको व्याप्त कर रक्ष्वा है ऐसे (त्व) आप (नित्योऽपि) नित्य होकर भी (विवर्तसे) परिवर्तित हो रहे हैं।

भावार्थ—जिन पदार्थोंमे पूर्वंपरीभाव होता है उनमे आगे-पीछे होनेका क्रम रहता है परन्तु आप अपने अनन्त चैतन्य स्वभावसे सदा विद्यमान रहनेके कारण नित्य है—आपमे आगे-पीछे होनेका क्रम नही है। साथ हो यह बात भी है कि आप नित्य होकर भी परिवर्तित होते हैं अर्थात् द्रव्य-दृष्टिसे आप अपरिवर्तित है तो पर्यायदृष्टिसे परिवर्तित भी है। द्रव्यदृष्टिसे आपकी महिमा त्रिकालवर्ती है।।१७॥

गम्भीरोदरिववनमह्नरगृहासंवृत्तिन्योच्छ्वसत्-प्रोत्तालोत्कलिकाकलापविलसत्कालानिलान्दोलनात् । आरब्धक्रमविश्रमश्रमकृतव्यावृत्तिलीलायितै-रात्सन्येव विवृत्तिमेति किल ते चिद्वारिपूरः स्फूरन् ॥१८॥ अन्वयार्थ—( गम्भीरोदरिवश्वगह्वरगुहासवृत्तित्योच्छ्वसत्प्रोत्तालोत्किलकाकलापविलसत्तालानिलान्दोलनात्) जिसका मध्य भाग अत्यन्त गहरा है ऐसे विश्वरूप गहरी गुहामे, परिवर्तित होनेसे निरन्तर उठती हुई वहुत भारी विकल्पाविल्हप तरगोके समूहसे सुशोभित कालरूपी वायुके द्वारा चलाये जानेके कारण (आरव्धक्रमिवभ्रमभ्रमकृतव्यावृत्तिलीलायिते) प्रारम्भ किये हुए क्रिमक सचारके भ्रमसे किये हुए परिवर्तनकी लीलासे जो (स्फुरन्) दुशोभित हो रहा है ऐसा (ते) आपका (चिद्वारिपूर) चैतन्यरूपी जलका प्रवाह (आत्मन्येव) आत्मामे ही (किल) निश्चयसे (विवृत्तिम्) परिवर्तनको (एति) प्राप्त है ।

भावार्य — यहाँ भगवान्के चैतन्यको जलप्रवाहका रूपक दिया गया है। जिस प्रकार किसो गहरी गुफामे निन्तर उलट-फेर करनेवाला जलका प्रवाह निरन्तर उठती हुई कल्लोलोंसे युक्त होता है उसी प्रकार भगवान्का चैतन्य भी इस विश्वके मध्यभागरूपी गहरी गुफामे निरन्तर पदार्थिके उठते हुए विकल्पोसे उलट-फेर करता है। इस उलट-फेरकी अपेक्षा वह अनित्य भी है और सामान्य स्वभावकी अपेक्षा नित्य भी है ॥१८॥

अन्तःक्षोभमरत्रमाथविवशव्याघूर्णनव्याकुला वारम्वारमनन्तताडनभवद्विश्वस्वमावान्तराः । कालास्फालचलत्कलाः कलयसि स्वामिन् सदा तूलव-विचत्तत्वाच्चलितैकचण्डिमगुणाद् द्रव्येण निष्कम्पितः ॥१९॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे नाथ । यद्यपि आप (द्रव्येण) द्रव्यकी अपेक्षा (सदा) सदा (निष्क-मिपत ) निश्चल हैं मध्रुवरूप हैं तथापि पर्यायकी अपेक्षा (तूलविच्चत्तत्वात्) तूलके समान चञ्चल-चित्तसे युक्त होनेके कारण (चिलतैकचण्डिमगुणात्) चञ्चलताको प्राप्त हुए प्रमुख तैजस्विता गुणसे (कालास्फालचलकला) कालके थपेडेसे चञ्चल उन कलाओको (कलयसि) प्राप्त हो रहे हैं जो (अन्त क्षोभभरप्रमाथविवशव्याघूर्णनव्याकुला) अन्तर्गत क्षोभसमूहके आघातसम्बन्धी विवशतासे उत्पन्न चचलतासे व्याकुल हैं तथा (बारम्बार) बार-बार (अनन्तताडनभवद्विश्वस्वभावान्तरा) अनन्त आघातोसे जिनके समस्त स्वभावोमे अन्तर उत्पन्न हो रहा है।

भावार्यं—हे मगवन् । द्रव्यदृष्टिसे यद्यपि आप निष्कम्प हैं—आपमे कोई परिवर्तन नहीं होता है तथापि पर्यायदृष्टिसे आप अनेक अवान्तर परिणमनोको प्राप्त हो रहे हैं। उन परिणमनों में कालद्रव्यकी सहायतासे प्रत्येक समय सूच्म परिवर्तन जारी रहता है। सूक्ष्म ऋजुसूत्रनयकी अपेक्षा समय-समयमे वे परिवर्तन होते रहते हैं तथा बा -बारके इस परिवर्तनसे ऐसा जान पड़ने लगता है जैसा कि आपके समस्त स्वभावमे अन्तर पड रहा हो।।१९॥

स्वैरेवोन्छिसितैरनन्तिविततज्ञानामृतस्यन्दिमि— स्तृप्यन् विश्वविसिप्पुष्कळदृशा सौहित्यमस्यागतः । सान्द्रानन्दभरोच्छळन्निजरसास्वादाद्रभाद्यन्महाः स्वस्मिन्नेव निराक्कळः कळयसि स्वस्मिन् सदैव स्थितिम् ॥२०॥ अन्वयार्थ—(अनन्तविततज्ञानामृतस्यन्दिभ ) अनन्त विस्तृत ज्ञानरूपी अमृतको झरानेवाले (स्वेरेवउल्लिसते ) अपने ही उल्लासोसे जो (तृप्यन्) तृप्त हो रहे हैं ऐसे आप (विश्वविसिपपुष्कल-दृशा) सब ओर विस्तृत होनेवाली दृष्टिके द्वारा (सौहित्यम् आगत असि) परम तृप्तिको प्राप्त है तथा (सान्द्रानन्दभरोच्छलन्निजरसास्वादार्द्रमाद्यन्महा ) प्रगाढ आनन्दके भारसे छलकते हुए आत्म-रसके आस्वादसे जिनका आत्मतेज आर्द्र होता हुआ वृद्धिको प्राप्त हो रहा है ऐसे आप (स्विस्मन् एव निराकुल ) अपने आपमे ही निराकुल है तथा (स्विस्मन् एव सदा स्थिति कलयिस) अपने आपमे ही सदा स्थितको प्राप्त हो रहे हैं—आत्मस्वरूपमे ही लीन हो रहे है ।

भावार्थ—हे भगवन् । आप अपने ज्ञानानन्दस्वभावमे लीन होकर आत्मरसका आस्वादन कर रहे हैं ॥२०॥

> निष्कर्तत्विनिरीहितस्य सततं गाढोपयोगग्रह-ग्रस्तानन्तजगत्त्रयस्य भवतोऽप्यन्येन कार्यं न ते। शुद्धैकास्खिलितोपयोगमहसः सोऽय स्वभावः किल ग्राह्याकारकरिम्बतात्मवपुषः साक्षाद् यदुद्धीक्षणम्।।२१।।

अन्वयार्थ—(निष्कर्तृंत्विनरीहितस्य) कर्तृंत्व बुद्धिसे रिहत होनेके कारण जो इच्छाओंसे रिहत हैं ऐसे (ते) आपको (सतत) निरन्तर (गाढोपयोगग्रहग्रस्तानन्तजगत्त्रयस्य भवत अपि) गाढ उपयोगरूपी ग्रहसे अनन्त त्रिभुवनको ग्रस्त करनेपर भी (अन्येन कार्यं न) अन्य पदार्थोंसे कार्यं नहीं है। (ग्राह्माकारकरिन्वतात्मवपुष) ज्ञेयोके आकारसे युक्त आत्मस्वरूपका (यद्) जो (साक्षात्) साक्षात् (उद्वीक्षणम्) अवलोकन है (सोऽय) यह (किल) निश्चयसे (शुद्धैकास्खलितोपयोगमहस) शुद्ध अद्वितीय तथा कभी स्खलित न होनेवाले उपयोगरूपी तेजका (स्वभाव) स्वभाव है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप परपदार्थीके मात्र ज्ञाता हैं कर्ता नही, अत अपने केवलज्ञानरूप उपयोगके द्वारा तीनो लोकोके ज्ञाता होनेपर भी आपको किसी अन्य पदार्थसे प्रयोजन नही है। ज्ञेयाकारसे युक्त आत्मस्वरूपका जो अवलोकन है यही शुद्ध अद्वितीय तथा कभी नष्ट न होनेवाले उपयोगका स्वभाव है।।२१॥

उद्दामोद्यदनन्तवीर्थपरमञ्यापारविस्तारित—
स्फारस्फारमहोर्मिमांसलदृशां चक्रे तव क्रीडिति ।
आक्रम्याञ्चलकुष्टमर्ममहिमप्रोत्तानितां नस्त्विषो
भावानां तत्तयो निरन्तरिममा मुश्चन्ति जीव किल ॥२२॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (तव) आपकी (उद्दामोद्यदनन्तवीर्यपरमव्यापारिवस्तारितस्फार-स्फारमहोर्मिमासलदृशा) अत्यधिकरूपसे प्रकट होनेवाले अनन्त वीर्यके उत्कृष्ट व्यापारसे विस्तारित बहुत भारी बड़ी-बडी तरगोसे परिपुष्ट दृष्टियोके (चक्रे) समूहके (क्रीडित 'सित') क्रीडा करते

१ सप्तम्यन्त प्रयोग ।

रहते हुए (न) हमारी (त्विष) कान्तिकी (आकुलकृष्टमर्ममहिमश्रोत्तानिता) अत्यधिक खीची हुई मर्मसम्बन्धी महिमाके विस्तार पर (आक्रम्य) आक्रमण कर (भावाना इमा ततय) विविध विकारी भावोकी ये पिक्पर्यां (निरन्तर) सदा (किल) निश्चयसे (जीव) श्राण (मुञ्चन्ति) छोड रही हैं।

भावार्थ – हे प्रभो । अनन्त वीर्यके व्यापारस्वरूप आपमे जो अनन्त दृष्टियोका समूह प्रकट हुआ है उसे देख कर — उसका अनुभव कर हमारे ये विकारी भाव स्वय अपने विस्तारको छोड़ निष्प्राण हुए जा रहे हैं। तात्पर्य यह है कि आपकी विविध दृष्टियोका विचार करते ही हमारे विकारीभाव समाप्त हो रहे हैं॥२२॥

दृग्वोधेक्यमयोपयोगमहसि व्याजुम्भमाणेऽभितस्तैक्ष्ण्यं सद्घतस्तवेश रमसादत्यन्तम्रद्यम्ः।
विश्वव्याप्तिकृते कृताद्भुतरसप्रस्तावनाडम्बरादूरोत्साहितगाढवीर्यगरिमव्यायामसम्मृच्छनाः॥२३॥

अन्वयार्थ—(ईश) हे नाथ ! (दृग्बोधैक्यमयोपयोगमहिस अभित व्याजृम्भमाणे 'सित') केवलदर्शन और केवलज्ञानकी एकतासे तन्मय उपयोगरूपी तेजके सब ओर विस्तृत होनेपर (तैक्ष्ण्य सदधत तव) तीचणताको अच्छी तरह धारण करनेवाले आपकी (अमू) ये, (विश्वव्याप्तिकृते) समस्त जगत्मे व्याप्त होनेके लिए (कृताद्भृतरसप्रस्तावनाडम्बरा) जिन्होने अद्भृत रसकी प्रस्तावनाके आडम्बरको किया है ऐसी (दूरोत्साहितगाढवीयंगरिमव्यायामसमूर्च्छना) दूर तक बढे हुए अनन्त वीर्यसम्बन्धी गौरवकी विस्तृत समूर्च्छनाएँ—अत्यधिक चेष्टाएँ (रभसात्) वेगपूर्वक (अत्यन्त) अतिशयरूपसे (उद्यन्ति) प्रकट हो रही हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । एक साथ प्रकट होनेके कारण एकरूपताको प्राप्त हुए आपके केवल-दर्शन और केवलज्ञान प्रकट हो रहे हैं तथा साथ ही अनन्त वीर्यकी गरिमाका भी अत्यधिक विस्तार हो रहा है ॥२३॥

## निष्कम्पाप्रतिघोषयोगगरिमावष्टमभसम्भावित— स्वात्माराममहोदयस्य भवतः किं नाम निर्वण्यते। यस्याद्यापि मनागुदश्चितचलज्ञानाश्चलक्रीडया हेलाऽऽन्दोलितमाकुल तत इतो विश्व वहिघू र्णित।।२४॥

अन्वयार्थ—(निष्कम्पाप्रतिघोपयोगगरिमावष्टम्भसम्भावितस्वात्माराममहोदयस्य) निश्चल और निर्वाध उपयोगकी गरिमाके आलम्बनसे जिनके आत्मरमणका महान् उदय सम्पन्न हो रहा है ऐसे (भवत ) आपका (कि नाम निर्वण्यंते) क्या वर्णन किया जाय ? (यस्य) जिनके कि (अद्यापि) आज भी (मनागुदिञ्चतचलज्ञानाञ्चलकीडया) कुछ प्रकट चचल ज्ञानके एक अचलकी क्रीडासे (हेलान्दोलित) अनायास ही चचलताको प्राप्त हुआ (आकुल) व्यग्न (विश्व) जगत् (इतस्तत ) इधर-उधर (बहिंघू णंति) बाहर ही झूमता रहता है।

भावार्थ—है प्रभो । आपके क्षायिक ज्ञानोपयोगकी महिमा तो निराली है ही परन्तु क्षायोप-शमिक ज्ञानोपयोगकी महिमा भी कम नहीं थीं क्योंकि उसमें भी यह विश्व प्रतिफलित होता या और प्रतिफलित होकर भी उस ज्ञानोपयोगसे वाह्य ही रहता था। भाव यह है कि ज्ञानोपयोग चाहे क्षायिक हो और चाहे क्षायोपशमिक हो, उसमें प्रतिविम्बित होनेवाले ज्ञेय उससे भिन्न ही रहते हैं ॥२४॥

> उत्सङ्गोच्छलदच्छकेवलपयःपूरे तव क्यायसि स्नातोऽत्यन्तमतिन्द्रतस्य सततं नोत्तार एवास्ति मे । लीलान्दोलितचिद्विलासलहरीभारस्फुटास्फालन—

> > क्रीडाजर्जरितस्य शीतशिववद् विष्वग् विलीनात्मनः ॥२५॥

अन्वयार्थ—हे भगवन् । (तव) आपके (ज्यायिस) श्रेष्ठ (उत्सङ्गोच्छलदच्छकेवलपय पूरे) मध्यमे छलकते हुए निर्मल केवलज्ञानरूपी जलके पूरमे (अत्यन्त स्नात ) जो अत्यन्त स्नान कर रहा है, (सततम् अतन्द्रितस्य) जो निरन्तर आलस्यसे रिहत है, (लीलान्दोलितचिद्विलासलहरीभार-स्फुटास्फालनक्रीडाजर्जरितस्य) लीलापूर्वक चचलताको प्राप्त चैतन्य विलासकी तरगावलीसम्बन्धी स्पष्ट उछालनेकी क्रीडासे जो जर्जरित हो रहा है, तथा (विष्वक्) सब ओरसे (विलीनात्मनः) जिसका आत्मा विलीन हो रहा है ऐसे (मे) मेरा (क्रीतिशववत्) सैन्धव नमकके समान (उत्तार एव नास्ति) निकलना ही नहीं है।

भावार्थ—जिस प्रकार सैन्धव नमककी डली पानीमे डाली जानेपर उसीमे घुलकर विलीन हो जाती है उसी प्रकार हे भगवन् । मै भी आपके केवलज्ञानरूपी जलके पूरमे अवगाहन कर उसीमे विलीन हो जाना चाहता हूँ अर्थात् आपके केवलज्ञानका यशोगान कर मैं केवलज्ञानी वननेकी आकाक्षा करता हूँ ॥२५॥

 <sup>&</sup>quot;मैन्सवोऽम्त्री घीतिहाव गणिदन्य च तिन्तुचे ।" इत्याप द्वितीयकाष्ट, मैन्द्रमें बलीक ४२ ।
 २०-३५

( २५ )

#### शादू लिवकीडितच्छन्दः

स्पष्टीकृत्य हठात् कथ कथमपि त्वं यत् पुनः स्थाप्यसे स्वामिन्नुत्कटकर्मकाण्डरमसाद् आम्यद्भिरन्तर्वहिः। तद्देवैककलावलोकनवलप्रौढीकृतप्रत्ययै—

स्तुङ्गोत्सादगलत्स्वकर्मपटलैः सर्वोदितः प्रार्थ्यसे ॥१॥

अन्वयार्थ—(स्वामिन्) हे नाथ । (उत्कटकर्मकाण्डरभसात्) तीव्र कर्मसमूहके वेगसे (अन्त-बंहि) भीतर और बाहर (भ्राम्यद्भि) भ्रमण करनेवाले अर्थात् भीतर भ्रमरूप प्रवृत्ति करनेवाले और बाहर चतुर्गतिमे भ्रमण करनेवाले पुरुषोके द्वारा (त्वम्) आप (कथ कथमपि) किसी-किसी तरह (हठात्) हठपूर्वक अर्थात् पुरुषार्थकी प्रबलतासे (स्पण्टीकृत्य) स्पष्ट कर (यत्) जिस कारण (पुन) फिर (स्थाप्यसे) रख दिये जाते हैं—छोड दिये जाते हैं (तत्) उस कारण (देवकिकला-वलोकनबलप्रौढीकृतप्रत्यये) आपकी एक कलाके अवलोकनके बलसे जिनका श्रद्धान दृढ हो गया है तथा (तुङ्गोत्सादगलत्स्वकर्मपटले) अत्यधिक उत्सादना—निर्जरासे जिनका अपना कर्मसमूह नष्ट हो रहा है ऐसे मनुष्योंके द्वारा (सर्वोदित 'त्वम्') सब प्रकारसे उदित हुए—सर्वोदयरूप अवस्थाको प्राप्त हुए आप (प्रार्थ्यसे) प्राप्त किये जाते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । तीव्र कर्मोदयके कारण जिनकी खात्मा सशयसे परिपूर्ण है और उसी कारण जो चारो गतियोमे परिश्रमण कर रहे हैं ऐसे लोग यदि पुरुषार्थकी प्रबलतासे जिस किसी तरह आपका साक्षात्कार करते भी है तो वे आपको पुन छोड देते हैं—कर्मोदयके कारण आपके प्रति उनकी श्रद्धा दृढ नही रह पाती है परन्तु आपकी अनन्त कलाओमे-से एक कलाके भी अवलो-कनसे जिनकी श्रद्धा सुदृढ हो गई है तथा तीव्र उत्सादना—अत्यधिक निर्जरासे जिनका अपना कर्मण्टल क्षीण हो गया है ऐसे लोग आपके सन्मुख आते हैं—आपकी श्रद्धा रखते है क्योंकि आप सर्वोदयरूप हैं सबका कल्याण करते हैं ॥१॥

देवावारकमस्ति किश्चिदिष ते किश्चिज्ज्ञगम्य न यद् यस्यासौ स्फुट एव भाति गरिमा रागादिरन्तर्ज्वलन् । तद्घातायतपत्रयतामहरहत्रचण्डः क्रियाडम्बरो (रः)

स्पष्टः स्पष्टसमामृतस्तव किल स्पष्टत्वहेतुः क्रमात् ॥२॥

अन्वयार्थं—(देव) हे भगवन् । [तस्य] उस मनुष्यके लिए (ते आवारक किञ्चिदिप अस्ति) आपके साक्षात्कारमे 'आवरण' करनेवाला कोई कारण है (यत्) जो कि (किञ्चिज्जगम्य न) अल्पज्ञ

मनुष्योंके लिए गम्य नही है अर्थात् सूच्म होनेसे जिसे अल्पज्ञ मनुष्य नही समझ सकते हैं। (यस्य) जिसके (अन्त) भीतर (ज्वलन्) प्रकाशमान (रागादि गरिमा) रागादिरूप विपुलता (स्फुट एव भाति) स्पष्ट ही प्रतिभासित है—[उसे आपका साक्षात्कार नही होता] किन्तु (तद्घातायतपश्यताम्) उस रागादिरूप गरिमाके घात द्वारा दूर तक विचार करनेवाले पुरुषोका वह (क्रियाडम्बर) क्रियाकलाप जोकि स्पष्टसमामृत) स्पष्ट समता भावरूपी अमृतसे सहित है और (क्रमात्) क्रमसे (अहरह) प्रतिदिन-उत्तरोत्तर (चण्ड) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है (किल) निश्चयसे (तव) आपके (स्पष्ट स्पष्टत्वहेतु) साक्षात्कारका स्पष्ट हेतु है।

भावार्थ—हे भगवन् । आप इतने स्पष्ट हैं फिर भी सबको आपका साक्षात्कार नही होता—सबको आपकी प्रतीति नही होती, इसका कुछ भी तो कारण होना चाहिए और वह कारण इतना अन्तिनिहित—अन्तर्गृढ है जिसे साधारण मनुष्य समझ नही पाते हैं। वह कारण यही है कि जिसके भीतर रागादि दोप विद्यमान है तथा जो व्यर्थके क्रियाकाण्डमे फँसा हुआ है उसे आपका साक्षा-त्कार नही होता। आपके साक्षात्कारका स्पष्ट कारण यह है कि अन्तरगमे विद्यमान रागादि विकारी भावोको क्रमसे दूर किया जाय और चरणानुयोगमे प्रतिपादित क्रियाओको करते हुए उन्हें समता भावरूपी अमृतसे युक्त किया जाय। अज्ञानी जीव इस वास्तिवक कारणको समझ नहीं पाते है इसिलए वे आपके साक्षात्कारसे विच्चत रहते हैं। हे प्रभो। मेरे यह सब वाधक कारण दूर हुए है अत मैं आपका साक्षात्कार कर रहा हूँ अर्थात् आपके शुद्ध स्वरूपकी मुझे अनुभूति हो रही है।।२॥

पूर्वासंयमसिञ्चतस्य रजसः सद्यः सम्राच्छित्तये द्वा दुर्द्धरभूरिसंयमभरस्योरः स्वय सादराः। ये पश्यन्ति बलाद् विदार्य कपटग्रन्थि श्लथत्कश्मला—

स्ते विन्दन्ति निशातशक्तिसहजावस्थास्थमन्तर्महः ॥३॥

अन्वयार्थ—(ये) जो (पूर्वासयमसञ्चितस्य) पूर्ववर्ती असयम द्वारा सचित (रजस) कर्मरूप घूलिको (सद्य) शीघ्र ही (समुच्छित्तये) नष्ट करनेके लिए (दुर्घरभूरिसयमभरस्य) कठिन उत्कृष्ट सयमके समूहको (उर दत्त्वा) हृदय देकर अर्थात् हृदयमे उत्कृष्ट सयम धारण कर (स्वय सादरा) स्वय आदरसे युक्त होते हुए (बलात्) बलपूर्वक (कपटग्रिन्थ विदार्य) कपटकी गाँठको विदीर्ण कर (श्लथत्करमला) क्षीण पाप होते हुए (पश्यान्त) देखते हैं (ते) वे (निशातशक्तिसहजावस्थास्थ) तीक्ष्ण शक्तियोसे युक्त सहज अवस्थामे स्थित (अन्तर्मह ) अन्तरस्तेजको (विन्दन्ति) प्राप्त होते हैं।

भावार्थ—जो पुरुष असयम अवस्थामे वद्ध कर्मपटलको नष्ट करनेके लिए उत्कृष्ट सयम धारण करते है तथा उत्साह पूर्वंक कपटकी गाठको विदीणं कर अपने पापभारको कम करते हैं वे ही अनन्त शक्तियोसे युक्त सहज-स्वभावमे स्थित आभ्यन्तर तेज—आत्म प्रकाशको प्राप्त करते हैं ॥३॥

ये नित्योत्सहनात् कपायरजसः सान्द्रोदयस्पर्छक-श्रेणीलङ्घनलाघवेन लघयन्त्यात्मानमन्तर्यहिः। ते विज्ञानघनीभवन्ति सकलं प्राप्य स्वभावं स्वय प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगगरिमग्रासीकृतात्मश्रियः॥४॥ अन्वयार्थं—(ये) जो (नित्योत्सहनात्) निरन्तरके उत्साहसे (कषायरजस ) कषायरूपी घूलिं के (सान्द्रोदयस्पर्द्धकश्रेणीलङ्घनलाघवेन) तीव्र उदयवाले स्पर्द्धक समूहके निराकरण सम्बन्धी शीद्यतासे (आत्मान) अपने आत्माको (अन्तर्विह ) भीतर और बाहर (लघयन्ति) भारहीन करते हैं (ते) वे (स्वय) अपने आप (सकल स्वभाव) समस्त स्वभावको (प्राप्य) प्राप्तकर (प्रस्पष्टस्फुटितो-पयोगगरिमग्रासीकृतात्मश्रिय 'सन्त ') अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रकट उपयोगकी गरिमा-महिमासे आत्मलक्मीको प्राप्त करते हुए (विज्ञानघनीभवन्ति) विज्ञानघन—पूर्णज्ञानमय हो जाते हैं।

भावार्थ—हे भगवन् । निरन्तर चलनेवाले आत्मपुरुषार्थसे जो कषायरूपी धलिके उदयागत स्पर्धकोको नष्टकर आत्माको भीतर-वाहर भारहीन करते है—द्रव्य और भाव निर्जरा करते हैं उनका उपयोग अन्य विषयोसे हटकर एक आत्मस्वरूपमे ही लीन होता है और ऐसे जीव अपने स्वभावको प्राप्तकर विज्ञानघन—पूर्णज्ञानमय हो जाते हैं ॥४॥

बाह्यान्तः परिवृत्तिमात्र विलसत्स्वच्छन्ददृक्सिन्वदः श्रामण्य सकलं विगाह्य सहजावस्थां विपश्यन्ति ये। पूर्वावाप्तमपूर्वतां सपदि ते साक्षान्नयन्तः ग्रमं मूलान्येव लुनन्ति कर्मकुशलाः कर्मद्रुमस्य क्रमात्।।५॥

अन्वयार्थं—(बाह्यान्त परिवृत्तिमात्रविलसत्स्वच्छन्ददृक्सिम्वद) जिनके स्वाधीन दर्शन और ज्ञान बाह्य और अभ्यन्तरके परिणमनमात्रसे सुशोभित हो रहे हैं अर्थात् रागृद्धेषके वशीभूत हो पदार्थासक्त नहीं हैं ऐसे (ये) जो जीव (सकल श्रामण्य विगाह्य) पूर्ण मुनित्वको प्राप्त कर (सहजावस्था विपश्यन्ति) अपनी स्वामाविक अवस्थाका अवलोकन करते हैं अर्थात् अपने ज्ञायक-स्वभावकी ओर लच्य रखते हैं तथा (कर्मकुशला) चरणानुयोग प्रतिपादित क्रियाओं करनेमें कुशल है (ते) वे जीव (सपिद) शीघ्र ही (पूर्वावाप्त) पहले प्राप्त हुए (शम) शान्तभावको (साक्षात्) स्वय (अपूर्वता नयन्त ) अपूर्वताको प्राप्त कराते हुए (क्रमात्) कमसे (कर्महुमस्य) कर्मरूपी वृक्षकी (मूल्यान्येव) जडोको ही (लुनन्ति) काट देते हैं।

भावार्थ—'अन्तर्मुख प्रकाशको दर्शन और बहिर्मुख प्रकाशको ज्ञान कहते हैं' इस परिभाषा से जिनके दर्शन और ज्ञान गुण मात्र बाह्य और आभ्यन्तर परिणमनसे सुशोभित हो रहे हैं ऐसे जो जीव मुनिपदको धारणकर आत्माकी सहजे-स्वामाविक वीतराग सर्वजदशाकी ओर लच्य रखते हैं, चरणानुयोगमे प्रतिपादित क्रियाओं करनेमे कुशल हैं और पूर्व प्राप्त आशिक वीतरागता को निरन्तर बढाते रहते हैं वे ही क्रमसे कर्मरूपी वृक्षकी जडोको काटकर निर्वाणधामको प्राप्त होते हैं ॥५॥

ये गृह्धन्त्युपयोगमात्मगरिमग्रस्तान्तरुद्यद्गुणग्रामण्य परितः कषायकपणाद्व्यग्रगाढग्रहाः ।
ते तन्तेक्ष्ण्यमखण्डपिण्डितनिजव्यापारसार श्रिताः
पश्यन्ति स्वयमीश शान्तमहसः सम्यक् स्वतन्त्वाद्भुतम् ॥६॥

अन्वयार्थ—(परित कषायकषणात्) सब ओरसे कषायके नष्ट होनेसे (अव्यग्नगाढग्रहा) जिनकी दृढ पकड व्यग्नतासे रहित है ऐसे (ये) जो जीव (आत्मगरिमग्रस्तान्तरुद्यद्गुणग्रामण्य) आत्मगरिमासे युक्त भीतर ही भीतर प्रकट होनेवाले गुणसमूहसे युक्त (उपयोग) केवलज्ञानरूप उपयोगको (गृह् णन्ति) ग्रहण करते है (ईश) हे नाथ । (अखण्डिपिण्डितनिजव्यापारसार तत्तेच्ण्य श्रिता) अखण्डरूपसे एकत्रित आत्मसम्बन्धी श्रेष्ठ व्यापारसे युक्त उस उपयोगकी तीक्ष्णताको प्राप्त हुए (ते) वे जीव (शान्तमहस 'सन्त ') प्रशान्त तेजसे सहित होते हुए (स्वय) अपने आप (स्वतत्वाद्भुतस्) आत्मतत्त्वके आश्चर्यको (सम्यक्) अच्छी तरह (पश्यन्ति) देखते है—उसका अनुभव करते हैं।

भावार्थं—जब तक कषायका उदय विद्यमान रहता है तब तक यह जीव निश्चल भावसे अपना उपयोग अपने आपमे स्थिर करनेके लिए असमर्थं रहता है परन्तु जब कषायका उदय सर्वया नष्ट हो जाता है तब शुक्लध्यानके द्वारा यह जीव अपने उपयोगको अपने आपमे बडी दृढतासे स्थिर करता है और उसी दृढताके कारण इसे केवलज्ञानरूपी वह उपयोग प्राप्त हो जाता है जिसमे आत्माकी गरिमासे समस्त अन्तर्गत गुणोका समूह प्रकट हो जाता है। हे भगवन्। जो जीव उस केवलज्ञानरूप उपयोगकी तीक्ष्णताको प्राप्त हो जाते है उनकी आत्माकी समस्त प्रवृत्तियाँ आत्मामे ही केन्द्रित हो जाती है और वे रागद्वेषसे रहित शान्तिचत्त होते हुए आत्मतत्त्वके चमत्कारको स्वय देखने लगते है।।६॥

चित्सामान्यविशेषरूपमितरत्संस्पृश्य विश्वं स्वयं व्यक्तिष्वेव समन्ततः परिणमत् सामान्यसभ्यागताः । अन्तर्वोद्धगभीरसंयमभरारमभस्फुरज्जागराः

कृत्यं यत्तद्शेषमेवकृतिनः कुर्वन्ति जानन्ति च ॥७॥

अन्वयार्थ—(चित्सामान्यिवशेषरूपम् अभ्यागता) चैतन्यके सामान्य और विशेषरूपको अर्थात् दर्शन और ज्ञानरूप परिणितको प्राप्त हुए जो पुरुष (इतरत्) आत्मासे भिन्न (विश्व) विश्व का (सस्पृश्य) अच्छी तरह स्पर्शकर—उसे जानकर (समन्ततः) सब ओरसे (स्वय व्यक्तिष्वेव) स्वय अपने आपमे (परिणमत्) परिणत होनेवाले (सामान्य) सामान्य दर्शनरूप परिणितको (अभ्यागता) प्राप्त हुए हैं तथा (अन्तर्बाह्मगभीरसयमभरारम्भस्फुरज्जागरा) अन्तरङ्ग और विहरग गम्भीर सयम समूहके धारण करनेमे जो निरन्तर सावधान रहते हैं ऐसे (कृतिन) कुशल मनुष्य (यत् कृत्यं) जो करने योग्य है (तत् अशेषमेव) उसे समस्तरूपसे ही (कुर्वन्ति) करते हैं (च) और (जानन्ति) जानते हैं।

भावार्थ — आत्माके चेतना गुणकी दो परिणितयाँ होती हैं एक दर्शनरूप और दूसरी ज्ञान-रूप। दर्शनरूप परिणित आत्माको विषय करती है और ज्ञानरूप परिणित समस्त अन्य पदार्थोंको विषय करती है। दर्शनरूप परिणितको सामान्य और ज्ञानरूप परिणितको विशेष कहते है। प्रथम यह जीव, आत्मा और उसके अतिरिक्त समस्त पदार्थोंको विषय वनाता है — उन्हे जानता है परन्तु जैसे-जैसे शुक्लध्यानमे तल्लीनता बढती जाती है वैसे-वैसे ही इसका उपयोग अन्य पदार्थोंसे हटकर एक आत्मामे ही केन्द्रित होने लगता है। इस प्रकार अन्य पदार्थोंसे उपयोग हटने पर जो

आत्माको ही विषय करते हैं और इस कारण चैतन्यकी आत्मग्राही सामान्य परिणितको जो पुन प्राप्त हुए हैं तथा अन्तरग बहिरग चारित्रके धारण करनेमे जो निरन्तर जागृत रहते हैं—सदा सावधानी बरतते है ऐसे कुशल मनुष्य अपने करने योग्य कार्यको सम्पूर्णरूपसे जानते हैं और करते भी हैं तथा उसके फलस्वरूप कर्मकालिमाको नष्टकर मोक्ष पद प्राप्त करते हैं।।।।।

> चित्सामान्यमुदञ्च्य किञ्चिद्भितौ न्यञ्चन्निजन्यक्तिषु स्पष्टीभृतदृढोपयोगमहिमा त्व दृश्यसे केवलम् । न्यक्तिभ्यो न्यतिरिक्तमस्ति न पुनः सामान्यमेक क्वचिद् न्यक्त(न्यक्त)न्यक्तिभरः प्रसद्य रभसाद् यस्याशयाऽपोह्यते ॥८॥

अन्वयार्थ—(चित्सामान्यम्) चैतन्य सामान्यको (किञ्चित्) कुछ (उदञ्च्य) ऊँचा उठाकर-उसे कुछ प्राघान्य देकर जो (अभित) सब ओरसे (निजव्यिक्तिषु) अपने विशिष्टरूपोमे (न्यञ्चन्) निमग्न हो रहे हैं ऐसे (त्वम्) आप (केवलं) मात्र (स्पष्टीभूतदृढोपयोगमिह्मा) अत्यन्त स्पष्ट स्थिर उपयोगकी मिहमासे युक्त (दृश्यसे) दिखाई देते हैं। (पुन) फिर (एक सामान्य) एक सामान्य (क्वचित्) कही (व्यक्तिस्यो व्यतिरिक्त) विशेषोसे मिन्न (न अस्ति) नही है (यस्य आशया) जिसकी आशासे (व्यक्तव्यक्तिभर) स्पष्ट अनुभवमे आनेवाले विशेपोका समूह (प्रसद्ध) हठपूर्वक (रमसात्) वेगसे (अपोद्धाते) दूर किया जाता है।

भावार्थ—हे भगवन् । ऐसा एकान्त नहीं है कि आप सामान्यको विषय करनेवाले दर्शनो-पयोगसे ही सिहत हैं और विशेषको विषय करनेवाले ज्ञानोपयोगसे रिहत हैं। आपके सुदृढ़ उपयोगकी मिहमा अत्यन्त स्पष्ट है उस मिहमाके बलसे आप चित् सामायन्यको कुछ प्रधानता देकर अपने विशिष्ट रूपोमे निमग्न हो जाते हैं। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक चैतन्य सामान्य की दो पर्याय हैं अत जब पर्यायकी ओर लक्ष्य रहता है तब ये दो उपयोग अनुभवमे आते हैं परन्तु जब चैतन्य सामान्यकी ओर लक्ष्य रहता है तब उपयोगके इन दोनो विकल्पोंसे दृष्टि हटकर मात्र एक उपयोग हीमे रम जाती है। यह बात जुदी है कि कभी सामान्यको प्राधान्य दिया जाता है और कभी विशेषको। ऐसा एकान्त अभिप्राय इष्ट नहीं है कि मात्र सामान्य ही ग्राह्य है विशेष नहीं क्योंकि विशेषसे मिन्न ऐसा कोई सामान्य नहीं है जिसकी आशासे स्पष्ट अनुभवमे आनेवाले विशेषोको सर्वथा छोडा जा सके।।।।

वाह्यार्थं स्फुटयन् स्फुटस्यहरहस्त्व यत् स्वभावः स ते
दृष्टः केन निरिन्धनः किल शिखी किं क्वापि जातु ज्वलन् ।
वाह्यार्थं स्फूटयन्नपि त्वमभितो वाह्यार्थभिन्नोदयप्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमहसा सीमन्तितः शोमसे ॥९॥

अन्वयार्थं—(त्वम्) आप (यत्) जो (अहरह) प्रतिदिन—प्रतिसमय (बाह्यार्थं स्फुटयत्) बाह्य पदार्थको स्पष्ट करते हुए (स्फुटिस) प्रकट हो रहे हैं—अनुभवमे आरहे हैं सो (स ते स्वभाव) वह आपका स्वभाव है अर्थात् बाह्य पदार्थोंको स्पष्ट जानना आपका स्वभाव है क्योंकि (किल) निष्चयसे (कि) क्या (क्वचित् जातु अपि) कही कभी भी (केन) किसीके द्वारा (निरिन्धन) ईंधनके

बिना (ज्वलन्) जलती हुई (शिखी) अग्नि (दृष्ट') देखी गई है ? अर्थात् नही देखी गई है । इतना अवश्य है कि (त्वस्) आप (बाह्यार्थं स्फुटयन् अपि) बाह्य पदार्थोको जानते हुए भी (अभित) सव ओर (बाह्यार्थं भिन्नोदय) बाह्य पदार्थोसे भिन्न रहते है तथा (प्रस्पष्टस्फुटितोपयोगमह्सा) स्पष्ट- रूपसे प्रकट उपयोगके तेजसे (सीमन्तित) युक्त होते हुए (शोभसे) सुशोभित रहते है ।

भावार्थ — जिस प्रकार ईं धनको जलाना अग्निका स्वभाव है उसी प्रकार ज्ञेयको जानना ज्ञानका स्वभाव है। बह ज्ञेय बाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका होता है। घट-पटादि बाह्य ज्ञेय है और ज्ञानके भीतर पड़ा हुआ उनका विकल्प अन्तर्जेय है। ऐसा एकान्त नही है कि ज्ञान अन्तर्जेयको ही जानता है या बहिर्जेयको ही। अन्तर्जेय, बहिर्जेयसे सम्बन्ध रखता है अत. जहाँ अन्तर्जेयके जाननेकी बात कही जाती है वहाँ बहिर्जेयका जानना स्वयः आ जाता है और जहाँ बहिर्जेयके जाननेकी बात आती है वहाँ अन्तर्जेयका जानना स्वयसिद्ध है वयोकि अन्तर्जेयको जाने बिना बहिर्जेयका ज्ञान सभव नही है। उपर्युक्त विवेचनका तात्पर्य यह है कि हे भगवन्। आप ज्ञानस्वभावके कारण बाह्य पदार्थों को यद्यपि प्रतिसमय जानते हैं तथापि उनसे भिन्न रहते है जिस प्रकार मयूरके प्रतिबिम्बसे युक्त होनेपर भी दर्पण मयूरसे भिन्न रहता है उसी प्रकार अपका ज्ञान, घट-पटादि बाह्य पदार्थों के विकल्पोसे युक्त होने पर भी उनसे भिन्न रहता है। । ९।।

# बाह्यार्थान् परिहृत्य तत्त्वरसनादात्मानमात्मात्मात्मान स्वात्मारामममुं यदीच्छति भृत्र सङ्कोचकुञ्जोऽस्तु मा। क्षिप्यन्त प्रसम बहिम्रु हुरमुं निर्मथ्य मोहग्रहं रागद्वेषविवर्जितः समदृशा स्व सर्वतः पत्रयतु॥१०॥

अन्वयार्थं—हे भगवन् । (आत्मा) आपका आत्मा (तत्त्वरसनात्) परमार्थका रिसक होनेसे (बाह्यार्थान् परिहृत्य) बाह्य पदार्थोंको छोडकर (यदि) यदि (आत्मना) अपने आपके द्वारा (स्वात्माराम) स्वस्वभावमे रमण करनेवाले (आत्मान) अपने आत्माको (इच्छिति) चाहता हे तो (भृश) अत्यधिक (सङ्कोचकुब्जो मा अस्तु) सङ्कोचसे कुबडा (छोटा) न हो अर्थात् बाह्य पदार्थोंको छोड़कर मात्र अपने आत्मामे ही सकुचित न रहे। (मुहु) बार-बार (प्रसभ) हठपूर्वक (विह् क्षिप्यन्त) बाह्य पदार्थोंमे ले जानेवाले (अमु मोहग्रह) इस मोहरूपी ग्रहको (निर्मध्य) नष्टकर (रागद्वेषविवर्णित 'सन्') रागद्वेपसे रिहत होता हुआ (समदृशा) समदृष्टिसे (स्व) अपने आपको (सर्वंत) सब ओर (पश्यत्र) देखे।

भावार्थ—स्वरूप समावेशके लिये यह आवश्यक नहीं है कि बाह्य पदार्थोंको छोडकर मात्र आत्मस्वरूपको हो जाना जाय किन्तु यह आवश्यक है कि जो मोहरूपी पिशाच इस आत्माको बार-बार बाह्य पदार्थोंमे खीचकर ले जाता है उसे नष्ट किया जाय। मोहरूपी पिशाचके नष्ट होनेपर आत्मा रागद्वेषसे रहित हो जावेगा और उस स्थितिमे वह स्व तथा पर दोनोको जानने पर भी स्वरूपमे समाविष्ट रह सकेगा। तात्पर्य यह है कि वीतराग दृष्टि हो स्वरूप समावेशका

धन है ॥१०॥

# दृष्टोऽपि अमकृत् पुनर्भवसि यद् दृष्टि वहिर्न्यस्यतः कस्यापि स्वककर्मपुद्गलवलक्षुभ्यत्विषस्त्व पशोः । तेनैवोत्कटिषण्टपेषणहरुअष्टं स्वकर्मेच्छवः सम्यक् स्वोचितकर्मकाण्डघटनानित्योद्यता योगिनः ॥११॥

अन्वयार्थं — (दृष्टि बहिन्यं स्यत ) जो अपनी दृष्टिको बाहर रख रहा है तथा (स्वककर्म-पुद्गलबलक्षुभ्यत्विष ) जिसकी आत्मदीप्ति अपने कर्मष्ट्य पुद्गलके बलसे क्षोभको प्राप्त हो रही है ऐसे (कस्यापि पद्यो ) किसी अज्ञानी जीवको (त्वम्) आप (यत्) जिस कारण (दृष्टोऽपि) दृष्टिमे आकर भी (पुन ) फिर (भ्रमकृत्) भ्रमको करनेवाले (भविस) होते हैं। अर्थात् जो पुरुष मात्र बहिद्ंष्टि है उसे कदाचित् आपेका श्रद्धान होता भी है तो वह पुन भ्रममे पड जाता है (तिनैव) उसी कारण (उत्कटपिष्टपेषणहठभ्रष्ट) बहुतभारी पिष्टपेषण—अभ्यस्त विषयाभिलाषाकी हठसे छूटे हुए (स्वकर्मेच्छव ) आत्मकर्तव्यके इच्छुक (योगिन ) योगी जन (सम्यक्) सम्यक् प्रकारसे (स्वोचितकर्मकाण्डघटनानित्योद्यताः) अपने योग्य बाह्याचारके पालनमे निरन्तर उद्यत रहते हैं।

भावार्थ—हे मगवन् । ज्ञाननय और क्रियानय परस्पर सापेक्ष रहने पर ही आत्मकल्याणके लिये साधक होते है क्योंकि ज्ञाननयसे निरपेक्ष मनुष्य, मात्र बाह्याचारमे लीन रहते हुए परमार्थसे बाह्य रहते हैं। ऐसे जीवोको कदाचित् आपका श्रद्धान होता भी है तो वे उसमे दृढ नही रह पाते, शीघ्र ही उससे विचलित हो जाते हैं और जो मात्र ज्ञाननयमे लीन रहते हैं वे अनादिकालसे अभ्यस्त विषय मार्गमे सलग्न रहते हैं उससे छूटनेका पुरुषार्थं नही करते। यही सब विचार कर योगीजन अपने पदके अनुरूप क्रिया—बाह्याचारके पालनमे निरन्तर तत्पर रहते हैं।।११॥

रागग्रामविनिग्रहाय परम कार्यः प्रयतनः पर योगानां फलकुन्न जातु विहितो गाहग्रहान्निग्रहः । सस्पन्दोऽपि विरज्यमानमहिमा योगी क्रमान्ग्रज्यते निष्पन्दोऽपि सुपुप्तवन्ग्रकुलितस्थान्तःपशुर्वभ्यते ॥१२॥

अन्वयार्थं—(रागग्रामविनिग्रहाय) राग समूहका सर्वथा निग्रह करनेके लिये (परस्) अत्य-धिक (परम ) उत्कृष्ट (प्रयत्न ) प्रयत्न (कार्य ) करना चाहिये, क्योंकि (गाढग्रहात्) उसकी सुदृढ पकडसे (विहित ) किया हुआ (योगाना) मन वचन कायरूप योगोका (निग्रह ) दमन (जातु) कभी भी (फलकृत् न) फलदायक नही होता है (विरज्यमानमिहमा) रागको छोडनेके लिये उन्मुख मिहमासे युक्त (योगी) साधु (सस्पन्दोऽपि) प्रवृत्ति सिहत होनेपर भी (क्रमात्) क्रमसे (मुज्यते) मुक्त हो जाता है और (सुषुप्तवत्) गाढ निद्रामे निमग्नकी तरह (मुकुलितस्वान्त ) चित्तको सकोचित करनेवाला (पशु ) अज्ञानी जीव (निष्पन्दोऽपि) निश्चल होने पर भी (बध्यते) बन्धको प्राप्त होता है।

भावार्थ — राग समूह बन्धका प्रमुख कारण है क्यों कि उसके छोडे बिना मात्र योगो — मन वचन काय की प्रवृत्तियोका दमन कार्यकारी नहीं होता है। रागद्वेषका क्षय करनेके लिये प्रयत्नशील साधु पदानुकूल क्रियाओको करता हुआ भी क्रमसे मुक्तिको प्राप्त होता है और रागद्वेषसे युक्त अज्ञानी पुरुष गाढिनद्रामे निमग्नकी तरह निश्चल रहने पर भी बन्धको प्राप्त होता रहता है इसलिये मोक्षाभिलापी जीवको रागसमूहका विनिग्नह करनेके लिये बहुत भारी प्रयत्न करना चाहिये ॥१२॥

कर्मभ्यः कृतिनः क्रमाद् विरमतः कर्मैव तावद्गति-यीवद्वर्तितरज्जुवत् स्वयमसौ सर्वोङ्गग्रद्वर्तते । लब्धज्ञानघनाद्भुतस्य तु वपुर्वाणीमनोवर्गणा

यन्त्रस्पन्दितमात्रकारणतया सत्योऽप्यसत्योऽस्य ताः ॥१३॥

अन्वयार्थं—(क्रमात्) क्रम पूर्वक (कर्मभ्य) क्रियाओसे (विरमत) विरत होनेवाले (कृतिन') कुशल मनुष्यके (कर्मेंव) क्रियारूप चारित्र ही (तावत्) तव तक (गित ) लच्य है—शरण है (यावत्) जबतक (वितितरज्जुवत्) बटी हुई रस्सोके समान (असौ) वह (स्वय) स्वय ही (सर्वाङ्ग) सर्वाङ्गसे (उद्धर्तते) खुलता है (तु) परन्तु (लब्धज्ञानधनाद्भुतस्य) प्राप्त हुए ज्ञानधनसे आश्चर्यपूर्ण मनुष्यके लिये (वपुर्वाणीमनोवर्गणा) शरीर वचन और मनोवर्गणाएँ (यन्त्रस्पन्दितमात्रकारणतया) यन्त्र सचालितकी तरह मात्र कारण होनेसे (सत्योऽपि ता अस्य असत्य) होती हुई भी इसके लिये नहीं होती हुईंके समान हैं।

भावार्थ—एक समय ऐसा भी आता है जब यह जीव क्रमपूर्वक क्रियाकाण्डरूप व्यवहार चारित्रसे निवृत्त हो जाता है और स्वरूपमे आचरणरूप निश्चय चारित्रसे युक्त होता है परन्तु यह क्रियाकाण्डरूप व्यवहार चारित्र भी उसके लिये तबतक शरणभूत रहता है जबतक कि कटी हुई रस्सीके समान यह बन्ध सर्वाङ्गसे स्वय नहीं खुल जाता है। पूर्ण विज्ञानघनसे आश्चर्यको प्राप्त होने वाले जीवके जो शरीर, वचन और मनोवर्गणाएँ है वे मात्र यन्त्र संचालितको तरह है। अर्थात् वह बुद्धिपूर्वक उनकी क्रियाओका कर्ता नहीं है अत. वे वर्गणाएँ इसके लिये उनकी होती हुई भी नहीं होतीके समान है।।१३॥

निष्कम्पे हृदि भासि तस्य न बहिर्वन्गग्रहस्तम्भित-क्षुभ्यज्जात्यहरेरिवोग्रतरसः स्तम्भेऽपि निष्कम्पता । स्तम्भेनापि विनैव पङ्गुपदवीमायाति यस्मिन्मन-

स्तत्किञ्चित् किल कारणं कलयतां भासि त्वमेव स्वयम् ।।१४।।

अन्वयार्थ—हे भगवन् । आप (निष्कम्पे हृदि मासि) निष्कम्प—निश्चल हृदयमे सुशोभित होते हैं परन्तु (बिहर्वलग्रहस्तिम्भतक्षुभ्यज्जात्यहरेरिव उग्रतरस) जिस प्रकार तीव्र वेगशाली उत्तम जातिका घोड़ा बाह्य मे लगाम लगानेसे यद्यपि एक तो जाता है तथापि आगे वढनेके लिये क्षुभित—चञ्चल होता रहता है उसी प्रकार (तस्य स्तम्भेऽपि न निष्कम्पता) रोकने पर भी उस मनमे निष्कम्पता—निश्चलता नहीं हो पाती । किन्तु (स्तम्मेनापि विनेव) रुकावटके विना ही (यस्मिन्) जिसमे (मन) मन (पङ्गपदवीम् आयाति) लगडेपनको प्राप्त हो जाता है—जिसे पाकर मनकी चञ्चलता समाप्त हो जाती है (किल) निश्चयसे (तत् किञ्चित् कारण कलयताम्) उस किसी अनिर्वचनीय कारणको प्राप्त करनेवाले मनुष्योंके हृदयमे (त्वम्) आप (स्वयमेव) स्वय ही (भासि) सुशोभित होने लगते हैं।

भावार्थ—मनकी चञ्चलता दो प्रकारकी है एक योगजिनत और दूसरी कषायजिनत। योगजिनत चञ्चलताको रोक लेने पर भी अतरगमे विद्यमान कषायजिनत चञ्चलताको रोक है वसके बार चञ्चल करती रहती है। हे भगवन्। जिसने मात्र योगजिनत चञ्चलताको रोका है उसके हृदयमे आपका ध्यान आता तो है परन्तु कषायजिनत चच्चलताके विद्यमान रहनेसे आपका वह ध्यान स्थिरताको प्राप्त नही हो पाता। हाँ, ऐसी अवस्था आ जावे कि कषायजिनत चचलता भी शान्त हो जावे और उसके शान्त हो जाने पर मन एक प्रकारसे पंगु हो जावे अर्थात् उसकी चपलता दूर हो जावे तो फिर ऐसे मनमे जो आपका ध्यात आवेगा वह स्थिर हो जायगा। इसी अभिप्रायसे यहाँ कहा गया है कि जिसमे मन पगु बन जाता है उस किसी अनिवंचनीय कारणको प्राप्तकरने वालोंके हृदयमे आप स्थय सुशोभित होने लगते हैं॥१४॥

छायास्पर्शरसेन शान्तमहसो मत्तप्रमत्ताशयाः श्रामण्याद्दिपमीलनेन पतितास्ते यान्ति हिंसां पुनः । आक्रम्याक्रमपाकदग्धरजिस स्फूर्य (जी) त्स्वभावाद् भ्रते कर्मज्ञानसम्बद्धे न रमते येषां मतिः स्वैरिणी ॥१५॥

अन्वयार्थं—(आक्रम्य अक्रमपाकदग्धरअसि) आक्रमण कर जिसने अक्रमपाक—अविपाक निर्जराके द्वारा कर्मरूपी धूलिको जला दिया है तथा जो (स्फूर्जस्वभावाद्मुते) प्रकट होनेवाले शिक्तशाली स्वभावसे आश्चर्यकारी है ऐसे (कर्मज्ञानसमुच्चये) क्रियानय और ज्ञाननयके समूहमें (येषा स्वैरिणी मित ) जिनकी स्वच्छन्द बुद्धि (न रमते) रमण नही करती है (ते) वे (शान्तमहस ) शान्त तेजकी (छायास्पर्शरसेन) छायामात्रके स्पर्शसे (मत्तप्रमत्ताशया) प्रमत्तचित्त तथा (द्विप-मिलनेन) गजनिमीलना—उपेक्षाभावके कारण (श्रामण्यात् पितता) वास्तविक मुनिपदसे पितत होते हुए (पुन) फिरसे (हिंसा यान्ति) हिंसाको प्राप्त होते हैं।

भावार्थ — जो आत्मपरिणामोकी ओर लक्य न देकर मात्र क्रियाकाण्डमे निमग्न रहते हैं वे क्रियानयवादी हैं और जो मात्र 'शुद्धोऽह बुद्धोऽह' की रट लगाते हैं तदनुसार प्रवृत्तिरूप चारित्र का पालन नही करते हैं वे ज्ञाननयवादी हैं। ये दोनो ही मिथ्यावादी हैं और ससारमे भटकनेवाले हैं। इसके विपरीत जो पदार्थिक यथार्थ स्वरूपको समझकर तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं वे क्रियानय और ज्ञाननयके समुच्चयमे लीन हो ससार सागरसे पार होते हैं। यहाँ क्रिया और ज्ञाननयके समुच्चयकी मिह्माका वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि वह समुच्चय सब ओरसे आक्रमण कर किसी क्रमके बिना ही अर्थात् अविपाक निर्जराके द्वारा युगपत् ही कर्मरूपी घूलिको भस्म कर देता है तथा उसमे आत्माका टड्डोत्कीणं शुद्ध स्वभाव प्रकट हो जाता है। ऐसे क्रियानय और ज्ञाननयके समूहमें जिनकी स्वच्छन्द — व्यवहाराभास, निश्चयाभास अथवा उभयाभासमे प्रवृत्त रहनेवाली बुद्धि रमती नहीं है वे मुनि परमार्थसे शान्तरमको प्राप्त नहीं हैं किन्तु शान्तरस की छायामात्रके स्पश्ते ही अपने आपको कृतकृत्य मानकर प्रमत्त हो जाते हैं। और आत्मा अनात्मके अवगमके विना निरन्तर होनेवाले आस्रवसे निभय हो जाते हैं। जिसप्रकार हाथी आंख बन्द कर किसी आशब्द्धासे उपेक्षा करने लगता है उसीप्रकार मैं तो 'सम्यग्दृिंट हूँ अत मुझे बन्ध नही होता, मेरे भोग भी कर्मनिर्जराके कारण हैं' ऐसी विपरीत श्रद्धाके कारण आस्रवसे उपेक्षाभाव धारण करते

हैं—उससे निवृत्त होनेका पुरुषार्थं नहीं करते हैं वे श्रामण्यपद—परमार्थं मुनिपदसे पतित हो पुन हिंसाभावको—अविरत अवस्थाको प्राप्त होते है। तात्पर्यं यह है कि ऐसे जीव मात्र द्रव्यालगको धारण कर वारबार मुनिपदसे भ्रष्ट होते है।।१५॥

> सामान्यं क्षणग्रुन्नमय्य सपदि प्रक्षीणतैक्ष्ण्याः समं सामान्यान्निपतन्त ऊर्जितनिजन्यक्तिष्वबद्धाद्राः । एते धर्घरघोरघोषसरलक्ष्वासानिलैर्नालिशा ऐकाम्यं प्रविद्दाय मोद्दपिद्दिता दुःशिक्षया शेरते ॥१६॥

अन्वयार्थ—(प्रक्षीणतैक्ष्ण्या') जिनके कषायकी तीव्रता क्षीण हो गयी है तथा (ऊजितनिजव्यक्तिषु) अपनी सुदृढ विशेषताओं में जो (अबद्धादरा) आदरसे रहित हैं ऐसे पुरुष (सपिद) कीघ्र
हो (क्षण) क्षणभरके लिये (सामान्यम् उन्नमय्य) सामान्य—द्रव्यदृष्टिको ऊँचा उठाकर—उसे
प्रधानता देकर पश्चात् (सम) साथ ही अथवा सम्पूर्णरूपसे (सामान्यात् निपतन्त ) सामान्य—द्रव्यहष्टिसे (निपतन्त ) पितत होते हुए (मोहपिहिता ) मोहसे आच्छादित (एते) ये (बालिशा ) अज्ञानी
पुरुष (दु शिक्षया) खोटी शिक्षाके कारण (धर्षरघोरघोषश्वासानिले ) भयकर घुर्राटोके शब्दसे युक्त
श्वासोच्छवासकी वायुसे (ऐकाग्र्य विहाय) एकाग्रताको छोडकर (शेरते) शयन करते है ।

भावार्थ—ससारके प्राणी अनादिकालसे अपने विशेष व्यक्तित्वमे मूढ हो अहकारसे तन्मय हो रहे हैं तथा विषय-कषायसम्बन्धी तीक्ष्णताके कारण आत्मस्वभावसे भ्रष्ट हो रहे है। ऐसे ही जीवोमे यदि कदाचित् किन्हीकी तीक्ष्णता नष्ट होती है और अपने विशेष व्यक्तित्वका अहकार छूटता है तो वे क्षणभरके लिये अपने सामान्य उपयोग—द्रव्यदृष्टिको ऊँचा उठाते हैं— उसे प्रधानता देते हैं परन्तु अनादिकालीन सस्कारोके कारण वे पुन शीघ्र ही उस सामान्य उपयोगसे पतित हो अपने विशेष व्यक्तित्वके अहकारमे निमग्न हो जाते हैं तथा मोहसे आच्छादित हो खरिट भरते हुए प्रगाढ निद्रामे लीन हो जाते हैं। ऐसे जीवोको आचार्यने बालिश—अज्ञानी कहा है तथा उनकी इस अज्ञानताका कारण द शिक्षा—खोटी शिक्षाको बताया है।।१६॥

तीक्ष्ण तीक्ष्णमिद्दोपयोगमचलस्वालम्बबद्धोद्धतं साक्षात्खण्डितकालखण्डमनिशं विश्वस्य ये विश्रति । ते भूतार्थविमशीसुस्थितदृशः सर्वत्र सन्तः समा-श्चित्सामान्यविशेषसम्भृतमितस्पष्ट स्वमध्यासते ॥१७॥

१ मग्ना कार्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति ये

मग्ना ज्ञाननयैषिणोऽपि यदितस्वच्छन्दमन्दोद्यमा ।
विश्वस्योपिर ते तरन्ति सतत ज्ञान भवन्त स्वय

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ।।१११॥ स० क०
सम्यग्दृष्टि स्वयमयमह जातु बन्धो न मे स्यावित्युत्तानोत्पृष्ठकवदना रागिणोऽप्याचरन्तु ।

खालम्बन्ता समितिपरता ते यतोऽद्यापि पापा

आत्मानात्मावगमविरहात् सन्ति सम्यवत्वरिकता ।।१३७॥ स० क०

अन्वयार्थ—(ये) जो मनुष्य (इह) इस जगत्में (अनिश) निरन्तर (विश्वस्य) विश्वासकर— आत्मस्वरूपकी दृढ प्रतीतिकर (अचलस्वालम्बवद्धोद्धत) अपने आपके अचल आलम्बनमे बद्ध होनेसे शक्तिशाली तथा (खण्डितकालखण्ड) कालखण्डको खण्डित करनेवाले अर्थात् प्रत्येक समय स्वरूपमे स्थिर रहनेवाले (तीक्ष्ण तीक्ष्ण) अत्यन्त तीक्ष्ण उपयोगको (साक्षात् विश्वति) साक्षात् धारण करते है (ते) वे (भूतार्थविमर्शसुस्थितदृश) भृतार्थ-परमार्थं तत्त्वके विचारमे सुस्थिर दृष्टि रखनेवाले (सर्वत्र समा सन्त) इष्ट-अनिष्टमे मध्यस्थ होते हुए (चित्सामान्यविशेषसम्भृत) चैतन्यके सामान्य विशेषभावसे परिपूर्ण तथा (अतिस्पष्ट) अत्यन्त स्पष्ट (स्वम्) अपने आपमे (अध्यासते) अधिष्ठित होते हैं—निवास करते हैं।

भावार्थ — जो परमार्थके विचारमे अपनी दृष्टिको सुस्थिर रखते है अर्थात् निश्चयाभासके दूषित विचारसे अपने श्रद्धानको सुरक्षित रखते हैं वे एकान्त सामान्य अथवा एकान्त विशेषके पक्षसे मुक्त होकर कथिवत् सामान्य और कथिवत् विशेषको प्रधानता देते हुए, दोनो स्वभावोंसे परिपूर्ण आत्मस्वभावमे लीन रहते हैं ॥१७॥

अत्यन्तद्रहितोपयोगनिविडग्रस्तश्रुतज्ञानभू-

र्भूयोभिः समसंयमामृतरसैनित्याभिपिक्तः कृती ।

एकः कोऽपि हठप्रहारदलितध्वान्तः स्वतन्व स्पृशन्

विश्वोद्धासि विशालकेवलमहीमाक्रम्य विश्राम्यति ।।१८॥

अन्वयार्थं—(अत्यन्तद्रिंदितोपयोगनिविडग्रस्तश्रुतज्ञानभू) अत्यन्त दृढीकृत उपयोगके द्वारा जिसने श्रुतज्ञानको भूमिको अत्यधिक व्याप्त किया है अर्थात् जो पूर्वविद् होकर पृथक्तवितंक और एकत्वितिकं नामक शुक्लध्यानमे अपना उपयोग दृढताके साथ स्थिर रखता है (भूयोभि समसयमामृतरसे) अत्यधिक सम्पूर्ण सयमरूप अमृतके रसींसे अर्थात् यथाख्यात चारित्ररूप सुधाके रसोंसे जो (नित्याभिषिक्त) निरन्तर अभिषिक्त रहता है (कृती) कृतकृत्य है अर्थात् मोहका सर्वथा क्षय हो जानेसे जो किसी कार्यंकी इच्छासे रहित है और (हठप्रहारदिलतध्वान्त) हठ-पूर्वंक प्रहारसे जिसने अज्ञानान्धकारको नष्ट कर दिया है अर्थात् ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंका क्षय कर जिसने सर्वज्ञदशा प्राप्त कर ली है ऐसा (कोऽपि एक) कोई एक निकट भव्यजीव (स्वतत्त्व स्पृश्वन्) आत्मतत्त्वका स्पर्श करता हुआ बारबार अपना उपयोग आत्मामे ही लगाता हुआ (विश्वो-द्भासिविशालकेवलमहीम् आक्रम्य) समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करनेवालो विशाल केवलज्ञानकी भूमिको प्राप्त कर (विश्राम्यित) विश्राम करता है।

भावार्थ—यह जीव केवलज्ञानकी भूमि स्वरूप अरहन्त अवस्थाको किसप्रकार प्राप्त होता है ? इसका व्यवस्थित क्रम बतलाते हुए आचार्यने कहा है कि पहले निश्चयनयके यथार्थ- बोधसे आत्मतत्त्वका निर्णय कर उसमे स्थिर होना चाहिये तदनन्तर श्रुतज्ञानकी उच्चतम भूमिका पूर्विवद् अवस्थाको प्राप्त कर उसके माध्यमसे मोहनीय कर्मका क्षय कर यथाल्यातचारित्ररूप पूर्ण चारित्रको प्राप्त करे। इसके पश्चात् होष घातिया कर्मोंका क्षय कर अज्ञानितिमिरका सदाके लिये विनाश करे तथा परपदार्थोसे निवृत्त होकर अपने ज्ञानोपयोगको आत्मस्वरूपमे स्थिर करे। ऐसा करनेसे ही यह जीव लोकालोकको प्रकाशित करनेवाले केवलज्ञानसे युक्त अरहन्त अवस्था-को प्राप्त होता है ॥१८॥

#### आजन्मानुपलब्धशुद्धमहसः स्वादस्तवासौ स्फुटः सर्वाङ्गं मदयन् प्रसद्य क्रुरुते कन्न प्रमादास्पदम् । माद्यन्तोऽपि निशातसंयमरुचो नैव प्रमाद्यन्ति ये तेषामेव समुच्छलस्यविकलः काले विलीनैनसा ॥१९॥

अन्वयार्थ—(आजन्मानुपलब्धशुद्धमहस) जिसे जन्मसे लेकर अबतक शुद्ध आत्मतेजकी उपलब्धि नहीं हुई ऐसे मनुष्यको (तव) आपका (असौ) यह (सर्वाङ्ग मदयन्) सर्वाङ्गमे मद उत्पन्न करनेवाला (स्फुट. स्वाद) स्पष्ट स्वाद—स्पष्ट अनुभव (क) किसे (प्रसद्धा) हठपूर्वक (प्रमादा-स्पदम्) प्रमादी (न कुरुते) नहीं करता है ? अर्थात् सभीको करता है परन्तु (निशातसयमरुच) सयममे तीव्ररुचि रखनेवाले (ये) जो मनुष्य (माद्यन्त अपि नैव प्रमाद्यन्ति) मत्त होते हुए भी प्रमत्त नहीं होते हैं (तेषामेव) उन्हींके आप (विलीनेनसा) पापके नष्ट हो जानेसे (काले) योग्य-समयपर (अविकलः) पूर्णरूपसे (समुच्छलस) प्रकट होते हैं—अनुभवमे आते हैं।

भावार्थ—जिन जीवोको आजतक शुद्ध आत्मस्वरूपकी उपलब्धि नहीं हुई है उन्हें कदाचित् आपका अनुभव होता भी है तो वह उन्हें प्रमाद उत्पन्न करानेवाला होता है। परन्तु जो मानव सयममें तीव्रक्षि रखते हैं और प्रमादके अवसरमें भी प्रमाद नहीं करते हैं उन्होंके पापोका क्षय होता है और पापक्षयके फलस्वरूप उनकी आत्मामें आप पूर्णरूपसे प्रकट होते हैं अर्थात् उपर्युक्त जीव ही आपका अनुभव कर पाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो जीव कदाचित् आपकी श्रद्धा कर भी लेते हैं वे यदि प्रमत्त हो सयमसे अष्ट रहते हैं तो उनके हृदयमें आपकी श्रद्धा सुवृढ नहीं रह सकती। आपकी श्रद्धाको सुवृढ बनाये रखनेके लिये सयममे प्रगाढकिंच होना आवश्यक है।।१९॥

यन्मिथ्यापि विमाति वस्तिवह बहिः सम्यक् तदन्तर्द्रवं भारूपं न विपर्ययस्य विषयो व्यक्तिर्हि साऽप्यात्मनः। साक्षात्क्षीणमलस्य गोचरमिते सम्यग्वहिर्वस्तुनि

व्यक्तिश्चेत् परिवर्तते किमनया ज्ञानस्य नाज्ञानता ।।२०।। अन्वयार्थ—(इह) इस जगत्मे (यद् वस्तु) जो वस्तु (बिह) बाह्यमे (मिथ्यापि विभाति) मिथ्या भी मालूम होती है (तत् अन्तर्द्रवं भारूप सम्यक्) दीप्तिरूप होकर अन्तरमे अवतीणं हुई वह वस्तु (सम्यक्) समीचीन है (विपर्ययस्य विषयो न) मिथ्याज्ञानका विषय नही है (हि) क्योंकि (सा अपि) वह भी (आत्मन व्यक्तिः) आत्माकी व्यक्ति है। तात्पर्यं यह है कि विह प्रमेयकी अपेक्षा ही प्रमाणाभासका व्यवहार होता है अन्त प्रमेयकी अपेक्षा नही। फिर (साक्षात् क्षीणमलस्य) जिसकी कर्मकालिमा साक्षात् क्षीण हो चुकी है ऐसे किसी मनुष्यके (सम्यग् बहिर्वस्तुनि) कोई समीचीन बाह्यं वस्तु (गोचरस् इते) विषयको प्राप्त होती है और विषयको प्राप्त होनेपर (चेत्) यदि (व्यक्ति परिवर्तते) उस बाह्य वस्तुका कोई विशिष्टरूप परिवर्तित होता है तो (अनया किस्) इससे क्या हानि है ? (ज्ञानस्य अज्ञानता न) उसके ज्ञानमे अज्ञानता नही आती है।

भावार्थ—वस्तुके मिथ्या और सम्यक्पनेका व्यवहार अन्त प्रमेयके ऊपर निर्भर है बाह्य प्रमेयके ऊपर नहीं । क्योंकि अन्त प्रमेय आत्माकी परिणित है अत उसीके आधारपर वस्तुमें मिथ्या और सम्यक्पनेका व्यवहार होता है ॥२०॥

#### अन्तर्बोद्यविवित्तं किञ्चिदिप यद् रागादि रूपादि वा तत्कुर्वन्न विशेषतः सग(म)मिष ज्ञानानलस्येन्धनम् । विश्वेनापि धृतप्रमेयवपुपाऽशेषेण संधुक्षितः

साक्षाद् वक्ष्यति करमल समरसः शक्वत् प्रमाता ज्वलन् ॥२१॥

अन्वयार्थं—(अन्तर्बाह्यविविति) भीतर और बाहर विद्यमान (यत् किश्चित् रागादि रूपादि वा) जो कुछ रागादिक अथवा रूपादिक है (तत्) उसे (सममिप) सपूर्ण रूपसे जो (विशेषत ) विशेष-रूपसे (ज्ञानानलस्य इन्धन न कुर्वन्) अपनी ज्ञानरूपी अग्निका ईन्धन नहीं करता है अर्थात् उनका मात्र ज्ञाता न रह कर तद्रप अपने आपको परिणमाता है ऐसा (प्रमाता) जाननेवाला—ज्ञायक (घृतप्रमेयवपुषा) प्रमेयाकारको धारण करनेवाले (विश्वेन) समस्त विश्वके द्वारा (अशेषण) सपूर्णत्या (सधुक्षित ) समुत्तेजित हुआ यद्यपि (शश्वत् ज्वलन्) निरन्तर जाननेमे तत्पर रहता है और (साक्षात् समरस ) साक्षात् मध्यस्थ भी होता है तो भी यह निश्चित है कि वह (कश्मल वक्ष्यित) कर्मकालिमा अथवा द खको (वक्ष्यित) घरण करेगा।

भावार्थ—जो रागादिक अन्तरङ्गमे और रूपादिक वाह्यमे विद्यमान हैं उन्हे विवेकी पुरुष अपने ज्ञानके विषय तो बनाता है परन्तु उनरूप अपने तो परिणमाता नहीं है अर्थात् रागादिक और रूपादिकका कर्ता तथा भोक्ता नहीं बनता है परन्तु इसके विपरीत जो अपने आपको तद्रूप करता है वह ज्ञाता कितना ही समरस—मध्यस्थ क्यो न हो तथा पदार्थोंको जाननेके लिये कितना ही क्रियाशील क्यो न हो, नियमसे कर्मकालिमाका पात्र होता है और उसके फलस्वरूप दु ख भी उठाता है।।२१॥

लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्डचिरतप्राग्भारिनस्तेजना-न्नर्यत्सिञ्चतकश्मले मनसि नः शुद्धस्वभावस्पृशि। अत्यन्ताद्श्वतप्रुत्तरोत्तरलसद् वैश्वद्यप्रद्योतिभिः प्रत्यप्रस्फुरितैः प्रकाशमभितस्तेजोऽन्यदुंज्जृम्भते॥२२॥

अन्वयार्थं—(लब्धज्ञानमिह्मिन) जिसने ज्ञानकी मिह्माको प्राप्त किया है, (अखण्डचरित-प्राग्मारिनस्तेजनात्) अखण्ड चारित्र समूहकी तीचणतासे जिसकी चिरसचित कालिमा छूट रही है तथा जो (शुद्धस्वभावस्पृशि) शुद्ध स्वभावका स्पर्श कर रहा है ऐसे (न) हमारे (मनिस) मनमे (अत्यन्ता-द्भुतम्) अत्यन्त आक्चर्यकारी (उद्योतिभि प्रत्यग्रस्फुरिते) जिसकी निर्मलता उत्तरोत्तर बढ रही है तथा जो (अभित प्रकाशम्) सब ओरसे प्रकाशमान है ऐसा (अन्यत् तेज) एक अन्य ही तेज (उज्जूम्भते) वृद्धिको प्राप्त हो रहा है।

भावार्थ — आचार्य कह रहे हैं कि हे भगवन् । आपके स्तवनसे मेरे मनने ज्ञानकी महिमा को प्राप्त कर लिया है । न केवल ज्ञानकी महिमाको प्राप्त किया है किन्तु अखण्ड चारित्रके प्रभाव- से उसकी चिरसचित कालिमा भी छूट गई है तथा आत्माके ज्ञानानन्द स्वभावमे ही रमने लगा है। साथ ही मेरे मनमे एक ऐसा आक्चर्यकारी अन्य तेज प्रकट हो रहा है जिसकी निर्मलता उत्तरोत्तर बढती जाती है तथा जो सब ओरसे प्रकाशमान है।।२२॥

#### ये साक्षात् प्रतिभान्ति कल्मपमपीं प्रक्षालयन्तोऽखिलां दूरोन्मग्नविचित्रसंयमरसस्रोतिस्वनीसङ्गभाः । अन्तःशान्तमहिम्न्यसीममहसि मुच्छोच्छलन्मूच्छना एतास्ताः परमात्मनो निजकलाः स्फूर्जन्ति निस्तेजिताः ॥२३॥

अन्ययार्थ—(ये) जो पुरुष (साक्षात्) साक्षात् (अखिला) सम्पूर्ण (कल्मषमषी) कालिमारूपी स्याहीको (प्रक्षालयन्तः) घोते हुए (प्रतिभान्ति) सुशोभित होते हैं तथा (दूरोन्मग्नविचित्रसयम-रसस्रोतिस्वनीसङ्गमाः) जिन्हे बहुत दूर तक प्रकट हुए विचित्र सयमरसङ्पी नदीका समागम प्राप्त हुआ है ऐसे (पुरुषोको असीममहिस) अनन्त तेजसे युक्त (अन्त शान्तमिहिम्न) अन्तरङ्गकी शान्तमिहिमामे (परमात्मनः) परमात्माको (एताः ता निजकला) ये वे निजकलाएँ (स्फूजंन्ति) प्रकट होती हैं जो (मूच्छोंच्छलन्मूच्छंनाः) निरन्तर प्रवर्धमान हैं तथा (निस्तेजिता) तीक्ष्णताको प्राप्त हैं—अतिशयरूपसे प्रकट है।

भावार्थ—हे भगवन् । जो पुरुष राग-द्वेषरूपी कालिमाको नष्ट कर स्वरूपाचरण—यथा-ख्यात चारित्ररूप उत्कृष्ट सयमको घारण करते हैं उनके प्रशान्त अन्त करणमे परमात्माकी समस्त कलाएँ प्रकट होती हैं अर्थात् वे स्वय परमात्मा बन जाते हैं ।।२३।।

> ेअच्छाच्छाः स्वयग्रुच्छलन्ति यदिमा सबेदनव्यक्तयो निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव । मन्ये भिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकी भवन् वल्गत्युरकलिकाभिरद्भुतनिधिवचैतन्यरत्नाकरः ॥२४॥

अन्वयार्थं—(यत्) जिसकारण (निष्पीताखिलभावमण्डलरसप्राग्भारमत्ता इव) पूर्णरूपसे पिये हुए समस्त भाव समूहरूपी रसके बहुतभारी भारसे मत्तको तरह दिखनेवाली (इमा) ये (अच्छाच्छा.) अत्यन्त निर्मल (सवेदनव्यक्तयः) ज्ञानकी विशेषताएँ (स्वयम् उच्छलन्ति) स्वय छलक रही है—प्रकट हो रही है इस कारण मैं (मन्ये) मानता हूँ कि (एष स भगवान् चैतन्यर्त्ताकर) यह वह भगवान् चैतन्यरूपी सागर ही (उत्कलिकाभि) तरगोसे (वल्गित) चञ्चल हो रहा है जो (भिन्नरस) भिन्न रससे युक्त है (एकोऽपि अनेकीभवन्) एक होता हुआ भी अनेकरूप है तथा (अद्भुतिनिध) आश्चर्योंका भाण्डार है।

भावार्थ—हे भगवन् । ज्ञानकी विविध विशेषताओको देखकर ऐसा जान पडता है मानो अप्रतिम ऐक्वर्यका धारक चैतन्यरूपी सागर ही लहरा रहा है। तात्पर्य यह है कि ये ज्ञान-दर्शन के विकल्प उसी एक चैतन्यगुणके विविध परिणमन हैं।।२४॥

१ यह क्लोक समयसार कलकाके निर्जराधिकारमें १४१ नम्बरपर ज्योंका त्यों दिया गया है। मात्र तृतीय चरणमें 'मन्ये'के स्थानपर यस्य पाठ है।

#### ज्ञानाग्नौ पुटपाक एप घटतामत्यन्तमन्तर्बहि प्रारव्धोद्धतसंयमस्य सततं विष्वक्प्रदीप्तस्य मे । येनाशेषकषायिकद्वगलनस्पष्टीभवद्वैभवाः

सम्यग्भान्त्यनुभूतिवत्भैपतिताः सर्वाः स्वभावश्रियः ॥२५॥

अन्वयाथं—(सतत विष्वक् प्रदीप्तस्य) जो निरन्तर सब ओर देदीप्यमान हो रहा है ऐसे (मे) मेरे (अन्तर्बाह प्रार्ब्धोद्धतसयमस्य) भीतर-बाहर प्रकट हुए उत्कृष्ट सयमका (एष पुटपाक) यह पुटपाक (ज्ञानाग्नी) ज्ञानरूपी अग्निमे (घटताम्) सपन्न हो (येन) जिससे (अशेषकषायिकट्टगलन-स्पष्टीभवद्धेभवा) समस्त कथायरूपी कीटके निकल जानेसे जिनका वैभव स्पष्ट हो रहा है ऐसी (सर्वा स्वभावश्रिय) समस्त स्वभावरूपी लिच्छ्मा (अनुभूतिवर्त्मपितता) अनुभूतिके मार्गमे पड कर (सम्यग् भान्ति) अच्छी तरह सुशोभित हो रही हैं।

भावार्थ—यतश्च ज्ञानपूर्वक होनेवाले सयममे दृढता रहती है अत मेरी प्रार्थना है कि हे भगवन् । मेरे सयमका पुटपाक ज्ञानरूपी अग्निमे सपन्न हो जिससे रागादिक विकारी भाव नष्ट होकर मेरा ज्ञाता द्रष्टा स्वभाव अच्छी तरह प्रकट हो सके ॥२५॥

#### वसन्ततिलकावृत्तम्

अस्याः स्वयं रभिस गाढिनिपीडितायाः सिविद्विकासरसवीचिभिरुल्लसन्त्याः । आस्वादयत्वमृतचन्द्रकवीन्द्र एष हृष्यन् बहूनि मणितानि मुहुः स्वशक्तेः ॥१॥

अन्वयार्थ—(स्वय रभिस गाढिनिपीडिताया) जो वेगसे स्वय अतिशय पीडित है तथा (सिविद्विकासरसवीचिभि) सम्यग्ज्ञानके विासरूपी रसकी तरगोसे जो (उल्लसन्त्या) उल्लसित—सुशोभित हो रही है ऐसी (अस्या स्वशक्ते) अपनी इस शिव्तके (बहूनि मिणतानि) बहुत भारी शब्दोका (एष अमृतचन्द्रकवीन्द्रः) यह अमृतचन्द्र कवीन्द्र (हृष्यन्) हिषत होता हुआ (मुहु) अनेक बार (आस्वादयतु) आस्वादित करें।

भावार्य—स्तोत्रात्मक शक्तिमणित कोषकी रचना कर उसके कर्ता अमृतचन्द्र आचार्य यह आकाक्षा प्रकट करते है कि इसके फलस्वरूप मै अपनी आत्मशक्तिका रसास्वादन करू ॥१॥

स्याद्वादवर्त्मीन परात्मविचारसारे ज्ञानक्रियातिशयवैभवमावनायाम् । शब्दार्थसङ्घटनसीम्नि रसातिरेके च्युत्पत्तिमाप्तुमनसां दिगसौ शिशुनाम् ॥२॥

अन्वयार्थ—(स्याद्वादवर्त्मीन) स्याद्वादके मार्गमे, (परात्मिवचारसारे) निज और परके श्रेष्ठ विचारमे, (ज्ञानिक्रयातिशयवेभवभावनायाम्) ज्ञान और क्रियाके अतिशयपूर्ण वेभवकी भावना मे, (शब्दार्थसङ्घटनसीम्न) शब्द और अर्थकी सघटनसम्बन्धी सीमामें तथा (रसातिरेके) रसकी अधिकतामे (व्युत्पित्तमाप्तुमनसाम्) व्युत्पत्ति—विशिष्टज्ञान प्राप्त करनेके इच्छुक (शिशूनाम्) अल्पज्ञ जनोके लिये (असी) मेरी यह रचना (दिक्) दिशा प्रदर्शन करनेवाली है।

- भावार्थ—इस रचनाके अभ्याससे अल्प ज्ञजनोको स्याद्वादक। मार्ग, निजपरका उत्कृष्ट विचार, ज्ञान और चारित्रकी उत्कृष्टभावना, शब्द और अर्थका सुन्दर समावेश तथा प्रकरणानुकूल रस इन सबका यथार्थ ज्ञान प्राप्न होगा।

इत्यमृतचन्द्रसूरीणा कृति शक्तिमणितकोशो नाम लघुतत्त्वस्फोट समाप्त इस प्रकार अमृचन्द्र सूरिकी कृति शक्तिमणित कोष 'अपर नाम' लघुतत्त्वस्फोट' समाप्त हुआ।

## ंपद्यानुक्रमणिका

| पद्य                                                           | पृष्ठ       | , <b>पद्य</b> , ,                    | पृष्ठ    |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------|
| <b>स</b> ,                                                     | •           | अनवस्थितमेवमाश्रयन्                  | , १७१    |
| यसमें विचान जेतेगातवा                                          | do          | अनवस्थमवस्थित एष भवान्               | १५३      |
| अकर्तृं विज्ञातृ तवेदमद्भुतम्<br>अकर्तृं विज्ञातृ तवेदमद्भुतम् | 60          | अनेकोऽप्यसि मन्ये त्व                | १३१      |
| अकर्तृंसवेदनधाम्नि सुस्थित                                     | 82          | अनेकोऽपि प्रपद्य त्वा                | १३७      |
| अक्रमात्क्रममाक्रम्य                                           | १३३         | अनन्तश खण्डितमात्मनो मह              | ७५       |
| अखण्डमहिमानन्त                                                 | १३२         | अनन्तरूपस्पृशि शान्तचेतसि            | ७६       |
| अखण्डदर्शनज्ञान                                                | १२५         | अनन्तविज्ञानमिहात्मना भवान्          | 90       |
| अखण्डसत्ताप्रभृतीनि                                            | ĘĘ          | 'अनन्तधर्मप्रथितै प्रदेशे            | १०८      |
| अखण्डित स्वानुभवस्तवाय,                                        | ११८         | अनन्तशो द्रव्यमिहार्थपर्ययै          | ६४       |
| अखण्डितद्रव्यतया त्वमेकता                                      | २२४         | अनन्तसामान्यगभीरसारणी                | ५०<br>७५ |
| अगाघधीरोद्धतदुर्द्धर भरात्                                     | 88          | अनन्तरूपैरुचिद्भ                     |          |
| अगुरुलंघुभि षद्स्थानस्ये                                       | २५५         | 272222272272                         | १२४      |
| अचलात्मचमत्कृतचन्द्रश्चा कार्                                  | १५९         | अनन्तबलसन्नद्धः<br>अनन्तवीर्यव्यापार | १२३      |
| अच्छाच्छा स्वयमुच्छलन्तिः                                      | ः २८७       | 11                                   | १३४      |
| अजडत्वमात्रमवयाति चेतना                                        | १४३         | अनन्तधर्मसम्भार                      | १३६      |
| अजडप्रमातिर विभौ त्विय स्थिते                                  | १४३         | अनन्तभावाविलका स्वतोऽन्यतं           | ४९       |
| अजडाद्यविभागत स्थित 📑 🕠                                        | ROZ         | अनाकुलत्वादिभिरात्मलक्षणे ,          | ६६       |
| अजडादिमय सनातनो 👍                                              | , २०९       | ्यनांकुल स्वय ज्योति                 | १२९      |
| अजडादिविशेषणानि ते -                                           | २०७         | अनादिनष्ट तव घाम यद्बहिस्            | 88       |
| अजहादिविशेषणैभृ ता                                             | २०७         | अनादिससारपथादपेत                     | _ १०६    |
| अजडादिविशेषणैरय ,,,,                                           | , २०६       | अनादिमघ्यान्तचिदेकभासि               | ११५      |
| अजर पुरुषो जिन स्वय - ना                                       | ,20×        | ं अनादिरक्तस्य तवायमासीत्            | ९१       |
| अजसमश्रान्तविवेकधारया                                          | ८२          | 'अनाद्यनन्तकंमचुम्बिवेभव             | ५६       |
| अज्ञानमारुतरयाकुलविप्रकीर्णा                                   | २७          | अनारत वोघरसायन पिबन्                 | ८१       |
| अतएव वियत्काली                                                 | १३२         | अनारतोत्तेजितशान्ततेजिस              | ८९       |
| अतत्त्वमेव प्रणिधानसौष्ठवात्                                   | २१३         | अन्तर्बाह्यविर्वात किञ्चिदपि         | २८६      |
| अनिशितमनशमूलसत्ता                                              | १७९         | अन्त क्षोभभरप्रमायविवश               | २७०      |
| अत्यन्तदृढितोपयोग                                              | 268         | अन्तर्निमग्नान्यनयस्वभाव             | १११      |
| अत्यन्तमतिमत्रेतरसन्यपेक्ष                                     | 33          | अन्त स्तम्भितसावघान                  | २६६      |
| जघुष्यमन्यैविहरन्तमेकक                                         | ६९          | अन्त कषायक्षपण प्रसह्य               | १०३      |
| अध्यारूढोऽन्योन्यविरुद्धो                                      | २०३         | अन्य कर्ता कर्म किलान्यत्            | २००      |
| अनया विचरन्ति नित्यशो                                          | <b>२</b> १२ | अन्यद्विश्वबहिरिह त्तव               | २४३      |

#### लघुतत्त्वस्फोट

| पद                                      | पृष्ठ                                 | ं पद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| इयं सदित्यु <del>वि</del> तरपेक्षते सद् | ९५                                    | एक प्रपीतविषमापरिमेयमेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9            |
| इय द्रघीयमी सम्यक्                      | १२२                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ર</b> ૪૫  |
| ਚ                                       |                                       | एकान्तात् सदिति वची विसिप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १८६          |
| उत्तानयिं गम्भीर                        | 934                                   | गमानेकी जी गग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १९५          |
| उत्पादितोऽपि मुनिसुव्रत रोपितस्त्व      | १३४<br>१२                             | एकानेक गुणवद्गुण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २४७          |
| उत्सङ्गोच्छलदच्छकेवलप्य                 | 7 7<br>7 9 7                          | एंकानेकमपूर्णपूर्णसतत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६१          |
| उदगाद्यदुदेति तदेव विभी                 | १५५                                   | एकान्तादसंदिति गीर्जगत्समग्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १८७          |
| उदयति न भिदा समानभावात्                 | , \$00                                | एकाग्रपूर्णस्तिमिनाविभाग .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२०          |
| उदयति प्रकाशयति लोकमशुमान्              | १४७                                   | एको भावस्तावक एषो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | । १९४        |
| उदयति यदा ध्वस्ताधार                    | 748                                   | एकोऽप्यनेकत्वमुपैति काम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , ११९        |
| उदीयमानव्ययमानमेव सद्                   | 775                                   | एको न मासयसि देव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २            |
| उद्दामसयमभरोद्वहनेऽप्यखिन्न             | 774<br>35                             | एकोऽप्यनेक इति मासि न चास्यनेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | १११          |
| <b>उद्दामोद्यदनन्तवीर्यंपरम</b>         | २५<br>२७१                             | एकोऽनेको न भवति न चा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३६          |
| उचद्विश्वस्वरसमिनिश                     | 588                                   | एव क्रमाक्रमविवर्तिविवर्त्तमुप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२           |
| उद्दम्य मासलमशेषकषायिकट्ट               | 39                                    | एवमेवेति न क्वापि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२९          |
| उन्मञ्जतीति परित विनिमुज्जतीति          | 4                                     | क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| उपप्लवायोच्छलिता स्वय बलात्             | <b>२२१</b>                            | ककुमि ककुमि न्यस्यत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , २५४        |
| उपर्युपर्युं च्छलदच्छवामा               | ११२                                   | करोति भावस्तव बोधवस्तुता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३१          |
| <b>उ</b> पर्युपर्यं घ्यवसायमालया        | 90                                    | कर्मभ्य कृतिन कमात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २८१          |
| उपर्युपर्'जितवीर्यंसम्पदा               | ्, ८२                                 | कलयन्ति भवन्तमनन्तकल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १६३          |
| <b>उपैषि</b> भाव त्विमहात्मना भवान्     | 48                                    | कषायनिष्पीडनलव्धसीष्ठव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७१           |
| 17                                      |                                       | कषायसघट्टनघृष्टशेषया ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ७९           |
|                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | कालत्रयोपचितविश्वरसातिपान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ४२           |
| एक एवोपयोगस्ते '                        | 210                                   | किञ्च बूम किमिह दहना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३३          |
| एकस्य शुद्धस्य निराकुलस्य               | १२१                                   | किमनित्यतया विना क्रमस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : १६८        |
| एक कषायानभिषेणयस्त्व ।                  | •••                                   | किमिदमुदयत्यानन्दोघे , ११८ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २४९          |
| एक साक्षादक्षरिवज्ञान' '' ''            | २०२                                   | कियत्कियत्सयमसीमवर्त्मनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 68         |
| एतत्तत प्रभृतिशान्तमनन्ततेज             | : X0                                  | कियत्स्फुटं किञ्चिदनादिसवृत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60<br>50     |
| एकस्योच्छलदच्छबोध , ।।।।।।              |                                       | कुतोऽन्तरर्थो वहिरर्थनिह्नवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ęo           |
| एकस्याक्रमविक्रमैक                      |                                       | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , ३८<br>इ.स  |
| एकस्मादिप वचस्ते द्वयस्य सिद्धौ         | . \$64<br>. \$64                      | कृतावतारानितरेतर सदाः<br>क्रमपरिणतेर्भावेर्भावस्तम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६३<br>२५५    |
| एक कोऽप्यस्बलितमहिमा                    | 262<br>262                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , २२२<br>१४१ |
| एक कोऽपि हठावरुद्धरभसे                  | 797<br>1:                             | कात किल वाचातायिगाट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६६          |
| एक प्रकाशकमुशन्त्यपर प्रकाश्यः र ।      |                                       | कमाक्रमाकान्तविशेषनिह्नवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ६२           |
| एक भाव शाश्वतमुच्चे                     | 121                                   | And the state of t | * *          |

|                                   | पद्यानुब     | <b>हम</b> णिका                          | २९३         |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| पद्य                              | पृष्ठ        | पद                                      | पृप्ठ       |
| क्रमापतद्भूरिविभूतिभारिणी         | ६१           | जडमजडिमदं चिदेकभाव                      | १८०         |
| क्रिययेरितपुद्गलकर्ममलश्          | १६१          | जयति परम ज्योतिर                        | २४८         |
| क्रियमाणदृशिज्ञप्ती               | १२७          | जात जात कारणभावेन                       | <b>१९</b> ९ |
| क्रियाकारकसामग्री                 | १२८          | जिन केवलैककलया निराकुल                  | १५०         |
| किया भावत्वमानीय                  | १२७          | जिनवर परितोऽपि पीड्यमान                 | १७३         |
| क्रियेव मूल भवमूलमुल्वण           | ६८           | जिनाय जितरागाय                          | 838         |
| क्षणक्षयस्त्वा कुरुते पृथक् पृथक् | २२६          | ज्ञातृत्वसुस्थितदृशि प्रसमाभिभूत        | રેલ         |
| क्षणक्षयस्थेषु कणेषु सविदो        | २१६          | ज्ञानक्रीडारभसलसित <u>ै</u>             | २४०         |
| क्षणक्षयोत्सङ्गितचित्कणावली       | <b>૨</b> ૧૫  | ज्ञानाग्नी पुटपाक एष                    | १८८         |
| क्षणभङ्गविवेचितचित्कलिका          | १५४          |                                         | ,00         |
|                                   | •            | <del>7</del>                            | 0 - 5       |
| ग                                 |              | तत कथञ्चित् सकलात्मवीर्य                | १०३         |
| गत् तवापोहतया जगत्त्रय            | २२०          | तत्स्त्वया व्याप्तपरापरेण               | ०३          |
| गतो गतत्वान्न करोति किञ्चन        | २१५          | ततो गलत्यायुषि कर्म पेलव                | ७२          |
| गम्भीरोदरविश्वगह्वरगुहा           | २६९          | तथा सदोऽन्ते जित (जिन) नीर्य सम्पदा     | ५५          |
| गलत्यबोध सकले कृते बलाद्          | २१६          | त्तपोभिरध्यात्मविशु उवर्द्धने           | ६९          |
| गिरा बलाधानविधानहेतो              | 96           | तद्योगाद् विधिमघुराक्षर ब्रुवाणा        | १८४         |
| <b>ਬ</b>                          |              | तदेव रूप तव सम्प्रतीयते                 | २१९         |
| घटितो घटित परितो झटसि             | 014 €        | तन्मुख्य विधिनियमद्वयाद्यदुक्त          | १९०         |
|                                   | १५६          | तयो सहैवापततोर्विरुद्धयो                | २३०         |
| <b>च</b>                          |              | तव सगममेव वदन्ति सुख                    | १६२         |
| चितिमात्रमिद् दृशिबोधमय           | १५२          | तव सहजविभाभरेण विश्व                    | १८०         |
| चितिहुतवहस्यैकाङ्गारीकृतं         | २५४          | तव बोधकलामहर्निश                        | १६४         |
| चित्तेजसा साकमनादिमग्न            | ११७          | तवाईंतोऽत्यन्तमहिम्नि सस्थिति           | ८९          |
| चित्सामान्यविशेषरूप ी             | २७७          | तवात्र तेजस्यनुभूतिमात्रे               | ११६         |
| चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा   | ' <b>ફ</b> o | तवेति विस्पष्टविकागमुल्लसद्             | ୯७          |
| चिदितीस (श) विशेषण 🖐              | २०५          | तवेति सत् प्रत्ययपीतमञ्जसा              | २२९         |
| चिदेकधातोरपि ते समग्रता           | ৬३           | तवेदमुच्चावचमीश मज्जयज्                 | ८५          |
| चिदेकरूपप्रसरस्तवाय               | ११२          | तस्यास्त गमनमनिच्छता                    | १८३         |
| चिद्भारभैरवमहोभरनिर्भराभि         | े ३०         | तस्मिन् भवानप्रचलप्रदेश                 | १०५         |
| चिन्मात्र परिशुद्धमुद्धतरस        | ं २६४        | तीक्ष्ण तीक्ष्णमिहोवयोगमचल              | २८३         |
| ন্ত                               |              | तिर्यंग्विभक्तवपुषो भवतो य एव           | २२          |
| छायास्पर्शरसेन शान्तमहसो          | २८२          | तीक्ष्ण्यो (तीक्ष्णों) पयोग निर्व्यंग्र | १२९         |
|                                   | 707          | तीर्थाद् भवन्त किल तद् भवद्भ्यो         | ९४          |
| জ ,                               |              | तीव्रस्तपोऽभिरभितस्तव देव नित्य         | ३७          |
| जडतोऽभ्युदेति न जडस्य वेदना       | १४३          | तेज स्प्रशामि तव तत हशिबोधमात्र         | १८          |

#### लघुतत्त्वस्फीट

| पद्य                                 | पृष्ठ | पद्य                             | पृष्ठ        |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| त्वदशसयुक्षणदारुणो भवन्              | २३२   | दृग्ज्ञप्तिस्फुरितात्मनास्यनवधिः | २६७          |
| त्वदेकविज्ञानघनाभिषेधनात्            | 216   | दृढं।पयुक्तम्य तव स्फुटन्त्य     | १०७          |
| त्वद्वेभवेककणवीक्षण                  | र्ष   | दृगवगमगभीरमात्मतत्त्व            | १७५          |
| त्वद्भावभावनाव्याप्त                 | १२९   | द्रव्येणेको नित्यमपीशासि         | १९५          |
| त्रिकालविस्फूर्जंदनन्त <b>प</b> र्पय | ७४    | दृशि दुश्यतया परित म्बपरा        | १५८          |
| त्रिसमयलसद्धिश्वकीडा                 | २५२   | दृशिबोधसुनिश्चलवृत्तिमयो         | १६१          |
| त्रिसमयजगत्कृत्स्नाका <b>रे</b>      | 746   | हेरयजेया (य) वहिर्वस्तु          | १२७          |
| त्रिसमयजगदेकदीपकोऽपि                 | १८२   | द्ष्ट कस्मिन् कश्चिदनेकेन        | १९५          |
| त्रैलोक्य विधिमयता नयन्न चास्ते      | १८४   | दृष्टोऽपि भ्रमकृत् पुनभंवसि      | २८०          |
| त्वमनन्तचिदुद्गमसङ्गलना              | १५५   | देव स्फुट स्वयमिम मम चित्तकोश    | ४३           |
| त्वमनन्तधर्मभरभावितोऽपि मन्          | १४२   | देवालम्बो भवति युगपत्            | २४१          |
| त्वमनेकचिदचिकदम्वरुचा                | १५२   | देवावारकमस्ति किञ्चदेपि          | २७४          |
| त्वमनन्तवीर्यंवलवृहितोदय             | १४९   | घ                                |              |
| त्वमसि भगवन् विश्व                   | २४८   | धत्तेऽमीः विधिरधिक निषेधमेत्री   | १९१          |
| त्वमनित्यतयावभाससे                   | १६८   | घ्रुव तव द्वयात्मकतैव यद् भवान्  | २२४          |
| त्वमात्ममाहात्म्यनिराकुलोऽपि सन्     | ८९    | न                                |              |
| त्वमात्मसात्म्यज्ञचिदेकवृत्तिता      | ८३    | न कदाचनापि परवेदना विना          | १४५          |
| त्वमुपर्युपरि प्रभो भवन्             | २०६   | न कार्यं कारण नैव                | १३९          |
| त्वमुच्छिंबाप्रस्वलितैकंघारया        | 90    | न किल स्वमिहैककारणं              | १६८          |
| त्वमेकनित्यत्वनिखातचेतसा             | 42    | न किलैकमनेकमेव वा                | १६७          |
| त्वमेक एवेक रसस्वभाव                 | ११७   | न किलेकमनेकतया घटते              | १५४          |
| त्वमेकता यासि यदीश सर्वथा            | २२४   | न किञ्चनापि प्रतिभाति बोधतो      | २१७          |
| त्वमीश विज्ञानघनीघघस्मरे             | २१९   | न खलु स्वपरप्रकाशने              | २११          |
| =                                    |       | न च वेदनात्मनि सदात्मनात्मन      | <b>\$</b> 88 |
| <b>द</b>                             | t     | न चैकसामान्यमिद तव प्रभो         | , २२९        |
| दलितदलितैश्छिन्नच्छेदै               | २५३   | न जात्वभावस्य विभाति तुच्छता     | २३२          |
| दीप्र प्रार्थयते विश्व               | १२२   | न ते विभिनत विद्धाति भूयसी       | 40           |
| दृवगमयोदिन्योच्छ्वासा                | २५८   | न ते कर्मादिरद्यपेक्षित्वात्     | १२६          |
| दुग्बोधद्रिढमोपगूढिवतत               | २६२   | न परानवभासयन् भवान्              | १६९          |
| दुग्बोधमात्रमहिमन्यपहायमोह           | ३२    | न पराश्रयण न शून्यता             | २०४          |
| दृग्बोधेनयमयोपयोगमहसि                | २७२   | न परावमर्शरसिकोऽभ्युदीयते        | የ४६<br>°==   |
| दृग्बोधवीयोपिचतात्मशक्तिऽ            | १०६   | न भवन्ति यतोऽन्यथा क्वचिद्       | १६६          |
| दुग्बोघयोस्तैक्ष्ण्यविघायि वीर्यं    | १०५   | न भासि सामान्यविशेषवत्तयो        | २२७          |
| दृग्ज्ञप्त्योः सह्कारीद              | १२५   | न मानमेयस्थितिरात्मचुग्बिनी      | ६०<br>२२२    |
| दृग्ज्ञप्तीभवतो नित्य                | १२८   | न यस्य विश्वास्तमयोत्सवे स्पृहा  | 777          |

|                                                 | पद्यानु 🗷  | न्मणिका                                              | २९५         |
|-------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------|
| पद्य                                            | पृष्ठ      | पद्य                                                 | पृष्ठ       |
| न वर्द्धसे यासि च सर्वतुङ्गता                   | ५६         | <b>q</b>                                             | c           |
| न वार्थसत्ता पृथगर्थमण्डली                      | ५९         | परवेदना न सहकार्यसम्भवे                              | १४५         |
| न विना श्रयिण किलाश्रयो                         | १६५        | परवेदनास्तमयगाढसहृता                                 | १४५         |
| न शब्दसत्ता सह सर्ववाचकैः                       | ५९         | परस्पर सवलितेन दीप्यता                               | ४९          |
| नश्वरत्व दृशिज्ञप्त्यो                          | १२६        | परस्परापोहतया त्विय स्थिता                           | २२०         |
| न हि बोधमयत्वमन्यतो                             | १६९        | पर प्रदेशैर्न पर प्रदेशी                             | १०७         |
| न हि वाच्यमवाच्यमेव वा                          | १६६        | परापरोल्लेखविनाशकृद्बलात्                            | २१३         |
| निजगरिमनिरन्तरायपीड                             | २८२        | परात्परावृत्तचिदात्मनोऽपि ते                         | 43          |
| नानारूपे स्थितमतिरसाद्                          | २४४        | परात्मनोस्तुल्यमनादिदु ख                             | ९९          |
| नावस्थिति जिन ददासि न चानवस्था                  | २०         | परिणतसकलात्मशक्तिसार.                                | १८१         |
| नास्तीति स्फुरति समन्ततो विकल्पे                | १८६        | पश्चादशेषगुणशीलभरोपपन्न                              | ४१          |
| नास्तीति ध्वनितमनकुशप्रचारात्                   | 866        | पिवन्नपि व्याप्तहठेन विश्व                           | ९७          |
| निजभावभृतस्य सर्वतो                             | २०६        | पीत पीत वमतु सुकृती                                  | २४६         |
| नितान्तमिद्धे न तपोविशोषित                      | ६७         | पूर्ण पूर्णी भवति नियत                               | २३९         |
| नित्य कि हि स्यात्                              | १९६        | **                                                   |             |
| नित्यानित्यो द्वौ सम                            | १९६        | पूर्वश्चुम्बति नापरस्त्वमपर                          | २६९         |
|                                                 |            | पूर्वासयमसञ्चितस्य रजस<br>प्रकाशयन्नप्यतिशायिधामभि   | २७५         |
| नित्योदिते निजमहिम्नि विमग्नविश्वे              | २३         |                                                      | ५२          |
| नित्योऽपि नाशमुपयासि न यासि नाश                 | 9          | प्रकृतिर्भवत परिणाममयी<br>प्रच्छादयन्ति यदनेकविकल्प  | १५६         |
| निर्गलोच्चालविशालधाम्नो                         | १११        |                                                      | . 00        |
| निरविध भवभूमि निम्नखातात्<br>निरविधघटमानभावधारा | १७४<br>१७८ | शङ्क्षु<br>प्रतिपदमेतदेवमित्यनन्ता                   | , 86        |
| निरविध च दधासि निम्नभाव                         | १७५        | _                                                    | <i>99</i> 9 |
| निरवधिनिजबोधसिन्धुमध्ये                         | १७६        | प्रतिक्षण सस्पृशता स्ववीयं<br>प्रतिसमयलसद्विभूतिभावे | ९२<br>१७८   |
| निर्दारितोऽपि घटसे घटितोऽपि दार                 | १२         | प्रत्यक्षमुत्तिष्ठति निष्ठुरेय                       | ९७          |
| निर्भागोऽपि प्रसममभित                           | २३५        | प्रत्यक्षाचि प्रचयखचितै                              | <b>२३३</b>  |
| निविडनिविडे मोहग्रन्थौ                          | 747        | प्रदेशमेदक्षणमेदखण्डित                               | ६२          |
| निवृत्ततृष्णस्य जगच्चराचर                       | ७४         | प्रदीपवन्निर्वृतिमागतस्य ते                          | १६७         |
| नि सीम्नोऽस्य भरात् स्खलद्भिरमितो               | २६२        | प्रमातृरूपेण तव स्थितस्य                             | १०७         |
| निषीदतस्ते स्वमिहम्न्यनन्ते                     | ११८        | प्रमातृमेयाद्यविभिन्नवेभव                            | ७६          |
| निष्कर्तृत्विनरीहितस्य सतत                      | २७१        | प्रमेयवैशद्यमुदेति यद्वहि                            | 48          |
| निष्कम्पाप्रतिघोषयोगगरिमा                       | २७२        | प्रवर्तते नैव न चातिवर्तते                           | 66          |
| निष्कम्ये हृदि भासि तस्य                        | २८६        | प्रलाप (प्रहाय) विश्व सकल वलाद् भवान्                |             |
| निष्कम्पैकदृढोपयोगसकल                           | 740        | प्रसह्य मां भावनयाऽनया भवान्                         | છછ          |
| नून नान्तविशति न वहिर्                          | २३४        | प्रागभावादयोऽभावाश्                                  | १३६         |
| नो सामान्यं भावि विजैवा                         | १९४        | प्राप्यानिवत्तिकरण करणानभावा                         | 36          |

#### लघुतत्त्वस्फोट

| पद्य                                  | पृष्ठ | <b>पद्य</b>                           | पृष्ठ |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| व                                     |       | भ्रान्तोऽप्यविभ्रममयोस्ति मदाभ्रमोऽपि | १५    |
| बद्धोऽपि मुक्त इति भासि न चासि मुक्तं | रे १४ | म                                     |       |
| वहिरङ्गहेतुनियतन्यवस्थया              | १४९   | मज्जन्तीव जगन्ति यत्र                 | २६८   |
| वहिरन्तरप्रतिहतप्रभाभर                | १४८   | मन्द समस्वादभरेण नक्त                 | १०२   |
| वहुरूपचिदुद्गमरूपतया                  | १६०   | महताप्यविकासभरेण भृश                  | १५९   |
| बाह्यान्त परिवृत्तिमात्रविलसत्        | २७६   | माताऽसि मानमिस मैयमनीशमासि            | 8     |
| वाह्यार्थान् परिहृत्य तत्त्व          | २७९   | मार्गावताररसनिभंरभावितस्य             | ३२    |
| बाह्यार्थं म्फुटयन् स्फुट             | २७८   | मार्गावतारे शमसभृतात्मा               | १०१   |
| विभ्रता तदतद्र्प                      | १३५   | मित्वा मेयं पुनरिप मिते               | २४३   |
| बोधप्रधान किल सयमस्ते                 | १०४   | मुख्यत्व भवति विविधतस्य साक्षात्      | १९०   |
| वोघाग्निरिन्घनीकुर्वन्                | १२३   | मुहुमिथ कारणकार्यभावतो                | Ęy    |
| वोघातिरिवनिमतरत् फलमाप्नुकामा         | २८    | मुहुर्मुहुर्विञ्चतिचत्प्रहारै         | ९२    |
| भ                                     |       | मोह कर्मप्रकृतिभरतो                   | २३९   |
| भगवन्नवकीर्णकरमलो                     | २०९   | मोहोदयस्खलितवुद्धिरलब्धभूमि           | ३४    |
| भवतीति न युज्यते क्रिया               | २०९   | य                                     |       |
| भवत्मु भावेपु विभाव्यतेऽस्तिता        | 40    | यः प्रागासीर्वत्स्यंदपेक्ष            | २०६   |
| भवने भवतो निरङ्कृशे                   | 305   | य एवास्तमुपैषि त्व                    | १३८   |
| भवन भवतो निरद्धेश                     | 208   | यतस्तवेद प्रतिभाति शब्द               | १००   |
| भवन्तमप्यात्ममहिम्नि कुवंती           | ५७    | यत् तद् द्रव्य रक्षति                 | १९६   |
| भवस्य पन्थानमनादिवासित                | ६९    | यत्रास्तमेति वहिरर्थतमस्यगाधे         | २०    |
| भावाभावी हो सम                        | १९७   | यदत्र किञ्चित् सकलेऽर्थमण्डले         | ७४    |
| भावो भवस्यतिभृत सहजेन धाम्ना          | 28    | यथैकता यासि तथा समानता                | २२८   |
| भावो भवन् भासि हि भाव एव              | १२१   | यदमूर्त इति स्फुटोदय                  | २०५   |
| भावाद्भिन्न कीदृगभाषोऽत्र             | १९७   | यदि बोघमबोघमालालुलित                  | १६२   |
| भामात्रमित्युत्कलितप्रवृत्ति          | १२०   | यदि सर्वगतोऽपि भाससे                  | १७०   |
| भावास्सहभुवोऽनन्ता                    | १३३   | यदिद वचसा विषयाविषय                   | १५८   |
| भावानामनविधिनर्भ रत्रवृत्ते           | १९०   | यदि दृश्यनिमित्तक एष दृशि             | १५८   |
| भिन्नो मेद स्पृशति न विभो             | २३५   | यदि स्वय नान्त्यविशेषता व्रजे         | २२३   |
| भिन्दस्तमोऽनादिदृढप्ररूढ              | ९४    | यदेव बाह्यार्थंघनावघट्ट्न             | ५४    |
| भिन्नोऽस्मिन्भुवनभरान्न भाति भावो     | १८७   | यद् द्रव्यपर्ययगत श्रुतबोधशक्त्या     | ३६    |
| भूत भवद्भावि समस्तविश्व               | १०९   | यन्नास्तीति विभासि भासि               | २६५   |
| भूतोऽधुना भवसि नैव न वर्तमानो         | 6     | यद्भाति भाति तदिहाथ च (न) भात्यभाति   |       |
| भृतोऽपि रिक्ततामेषि                   | १३९   | यस्मादिद विधिनिषेधमय चकास्ति          | २६    |
| मृतोऽपि भूयो म्रियसे स्वघामभि         | 22    | यस्मिनवस्थितिमुपैत्यनवस्थित तत्       | Ę     |
| भ्रान्त्वा समस्त जगदेव दीन            | १०९   | यस्मिन् भावास्त्रिसमयभुवस्            | २४६   |

|                                  | पद्यानुह | <b>ह</b> मणिका                        | २९७   |
|----------------------------------|----------|---------------------------------------|-------|
| पद्य                             | पृष्ठ    | पद्म                                  | पृष्ठ |
| यन्मिष्यापि विभासि वस्त्विह      | २८५      | विनैव विश्व निजवस्तुगौरवात्           | 46    |
| यान्ति क्षणक्षयमुपाधिवशेन भेद    | १०       | विनोपयोगस्फुरित सुखादिभि              | ६१    |
| युगपदिखलैरेक साक                 | २५९      | विपक्षसापेक्षतयैव शब्दा               | ९५    |
| ये नित्योत्सहनात् कषायरजस        | २७५      | विभो विघानप्रतिषेधनिर्मिता            | 40    |
| ये साक्षात् प्रतिभान्ति कल्मवमधी | २८७      | विभाति भावो न निराश्रय क्वचित्        | २३०   |
| ये निर्विकल्पसिकल्पिमद महस्ते    | 28       | विभाति वृत्ति न विनैव वृत्तिमान्      | २२५   |
| ये भावयन्यविकलार्थवती जिनाना     | १७       | विभो विशेष्यस्य तवाविशेषतो            | 224   |
| ये साधयन्ति भगवस्तव सिद्धरूप     | २६       | विरता मम मोहयामिनी                    | १७१   |
| ये गृह्धन्त्युपयोगमात्मगरिम      | २७६      | विशदेन सदैव सर्वतः                    | २०५   |
| येरेव देव पशवोऽशुभिरस्तवोधाः     | 25       | विशिष्टवस्तुत्वविविक्तसम्पदो          | ४८    |
| योगान् जिघासुरिप योगफल जिघृक्ष्  | ४०       | विशीर्यमाणे सहसैव चित्कणैः            | २१४   |
| •                                |          | विशुद्धवोधप्रतिबद्धधाम्न              | ११४   |
| रागग्रामविनिग्रहाय परम           | २८०      | विशुद्धचित्पूरपरिप्लुतस्त्व           | ११७   |
| रोमन्यमन्थरमुखो ननु गौरिवार्था   | 78       | विशुद्धयति व्याप्तिरसेन विलाता        | २१३   |
| ल                                |          | विश्वग्रासादनाकाड्क्ष.                | १२४   |
| लब्धज्ञानमहिम्न्यखण्ड            | २८६      | विश्वग्रासातिपुष्टेन                  | १२३   |
| ललितललितैरात्मन्यास <u>ै</u>     | २४९      | विश्वाभिलेहिभिरनाकुलचिद्विलासै        | २४    |
| लोकप्रकाशनपरः सवितुर्यथा वा      | ₹        | विश्वाकारविकाशनिर्भर                  | २६६   |
| व                                |          | विश्वेकभोक्तरि विभौ भगवत्यनन्ते       | ३०    |
| वर्त्स्यद्वृत्तविवर्तवितमहसा     | २६५      | विश्रान्तरागरुषितस्य तपोऽनुभावा       | इ३    |
| वल्गत्वन्ये ज्ञाननिमित्त         | २००      | विषयततयो भान्त्योऽत्यन्त              | २५२   |
| वस्तूना विधिनियमोभयस्वभावा       | १८३      | विषया इति स्पृशति वीर                 | १४६   |
| वहन्त्यनन्तत्वममी तवान्यया       | 8/9      | विष्वग्व्याप्त सत्यविशेषे             | २०१   |
| वाग्विशुषस्ते कृतिचत्रमार्गाः    | 94       | विष्वक्तततोऽपि न ततोऽस्य ततोऽपि नित्य |       |
| विघटितघटितानि तुल्यकाल           | 860      | विपय परितोऽवभासयन्                    | १६९   |
| वाच्यादन्यत् किञ्चिदवाच्य        | १९८      | वृत्त तत्त्वमनन्त स्व                 | १३३   |
| वाच्यावाच्यी द्वौ सम             | १९८      | वैद्यस्य विश्वगुदयाविलका स्खलन्ती     | ३५    |
| विचित्ररूपाकृतिभि समन्ततो        | २१७      | व्यतीतसंख्येष्वपि शक्तयरक्षया         | ८१    |
| विज्ञानघनविन्यस्त                | १४०      | व्यवहारदृशा पराश्रयः                  | १७०   |
| विज्ञानतन्तव इमे स्वरसप्रवृत्ता  | २६       | व्यपोहितु द्रव्यमल न पर्यया           | ६५    |
| वितृष्णता ज्ञानमनन्तराय          | १०६      | व्यापारयद् दु खिनोदनार्थ              | ९९    |
| विदग्धरोगीव बलाविरोधात्          | १०२      | হা                                    |       |
| विधिवद् दधती स्ववैभवात्          | \$ \$    | शनै समृद्धव्यवसायसम्पदा               | ७९    |
| विधिरेष निषेघवाधित               | १६५      | शब्दाना स्वयमुभयात्मिकास्ति शक्ति     | १८९   |
| विधिनियमभयाद्भुतस्वभावात्        | છછ૧      | शब्दाना स्वयमिप क्रिल्पितेऽर्थभावे    | १८४   |
| ₹८                               |          |                                       |       |

#### लघुतत्त्वस्फोट

| पद्य                                   | पृष्ठ | पद्य                                | पृष्ठ       |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|
| शब्दार्थंसक्रमवितर्कमनेकधाव            | ३९    | सक्रामसीव लिखसीव विकर्षसीव          | ४२          |
| <b>शमरसकलशावलीप्रवाहै</b>              | १७४   |                                     | 48          |
| शुद्धोपयोगरसनिर्भरबद्धल <del>द</del> य | ३४    | सदोदितानन्दिवभूतितेजसा              | 88          |
| शून्योऽपि निर्भरभृतोऽतिभृतोऽपि चान्य   | હ     | सप्रत्यसकुचितपुष्कलशक्तिचक्र        | २९          |
| श्रितसहजतया समग्रकमं                   | १७५   | सन्नप्यसन्स्फुटमसन्नपि              | 6           |
| श्रेणी प्रवेशसमये त्वमथाप्रवृत्त       | ३०    | सरक्षतस्तेऽस्वलितार्थदृष्टे         | १०१         |
| स                                      |       | संविद्वीच्यस्तव तत इतो              | २४२         |
| स एवास्तमुपैषित्व                      | ९९    | स विभाति विभामयोऽस्ति यो            | २१०         |
| सत्ततमभितो ज्ञानोन्मेषे                | २४    | सर्वं विदित्वेक्यमपि प्रमाष्ट्रं    | `           |
| सतो न नाशोऽस्ति न चासदुद्भवो           | २२५   | सर्वे सददित्यैक्यमुदाहरन्ती         | ९६          |
| सतो निरशात् क्रमशोऽशकल्पनात्           | ६२    | सर्वं वाच्य द्वयात्मक               | १९८         |
| सत्प्रत्यय सस्पृशतीह विश्व             | ९६    | सर्वत्राप्यप्रतिघमहिमा              | २४५         |
| सत्यस्मिन् स्वपरिवभेदभाजि विश्वे       | १८६   | सर्वा क्रिया कारककश्मलैव            | ११९         |
| समग्रशब्दानुगमाद् गभीरया               | 46    | सर्वात्मकोऽसि न च जातु-             | ٩           |
| समग्रसामान्यमुपैति वस्तुता             | २२९   | सर्वे भावा सहजनियता                 | २३९         |
| समस्तिनस्तीर्णचरित्रभार                | १०५   | सहजप्रमाजितचिदच्छरूपता              | १४१         |
| समन्ततो दृष्टिरवारितेय                 | १०९   | सहजा सततोदिता समा                   | २१०         |
| समन्तत सौरभमातनोति                     | ११७   | सहजा सदा स्फुरति शुद्धचेतना         | १४८         |
| समस्तमन्त स्पृशतापि विश्व              | ९४    | साक्षादसख्यगुणनिर्जरणस्रजत्व        | 80          |
| समस्तमन्तरच बहिरच वैभव                 | ६६    | साक्षादनित्यमप्येत                  | , १३७       |
| समस्तावरणोच्छेदात्                     | १२५   | साक्षात्कषायक्षपणक्षणेऽपि           | ९३          |
| समन्ततिश्चद्भरिनभंरो भवान्             | ९०    | सापेक्षो यदि न विधीयते विधि         | १८८         |
| समन्तत स्वावयवैस्तव प्रभो              | २१४   | सामान्यस्योल्लसति महिमा             | २३६         |
| समन्तमन्तश्च बहिश्च वस्तु तत्          | २२१   | सामान्य क्षणमुन्नमय्य सपदि          | २८३         |
| समन्ततोऽनन्तगुणाभिरद्भुत               | ७१    | सुचरितशितसविदस्त्रपातात्            | १७४         |
| समस्तमेतद् भ्रम एव केवल                | २२१   | <b>सुनि</b> प्तुषान्ताविघशुद्धमूलतो | २२३         |
| समामृतक्षालनगाढकर्मणा                  | ८३    | सुविषाुद्धैश्चिदुद्गारे             | १२२         |
| समामृतानन्दभरेण पीडिते                 | ७२    | सूर्याशुंजा पावकविप्रुषस्ते         | १०२         |
| समामृतस्वादिवदा मुनीना                 | १००   | सोऽय भाव कर्म यदेतत्                | १९९         |
| समा विशेषा भवतो भवन्ति ये              | २२८   | स्यात्कार किमु कुरुतेऽसती सती वा    | 228         |
| समपतितया स्फीत                         | २५०   | स्वद्रव्याद्येः स्फूर्जिस           | १९७<br>१६७  |
| समुच्छलत्यत्र तदा द्वितीये             | ११३   | स्वयमेकमनेकमप्यदस्                  | · ·         |
| समुदेति विनैव पर्यये                   | १६५   | स्वयमेव देवभुवन प्रमेयता            | १४७<br>१४७  |
| सममुदयत शान्तातन्द्वे                  | २५१   | स्वयमेव देवभुवन प्रकाश्यता          | २१ <i>५</i> |
| प्तम्प्रत्यनन्तसुखदर्शनबोधवीर्य        | ४१    | स्वय हि कुम्मादितया न चेद भवान्     | 114         |

|                                   | पद्यानुक   | मणिका                            | २९९   |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------|
| पद्य                              | र पृष्ठ    | पद्य                             | पृष्ठ |
| स्वय प्रबुद्धाखिलवास्तवस्थितिः    | ७२         | स्व सूक्ष्मिकट्टहरुघट्टनयावशिष्ट | 36    |
| स्वयमपि परात्प्राप्याकार          | २५६        | स्पष्टीकृत्य हठात्कथ कथमपि       | २७४   |
| स्वय समानैरिह भूयते हि यत्        | २२८        | स्वान्त कुड्मलितेऽपि केवल        | २६८   |
| स्वय दृग्ज्ञप्तिरूपत्वात्         | १२६        | स्वायभुव मह इहोच्छलदच्छमीडे      | 8     |
| स्वपरोभयभासि ते दिशा              | १६९        | स्वैरेवोल्लसितैरनन्तवितत         | २७०   |
| स्वपराकृतिसङ्कलनाकुलिता           | १५७        | स्पृशन्निप स्वाशुभरेण भूयसा      | ८६    |
| स्वरूपपररूपाभ्या                  | १३२        | स्पृशदपि परमोद्गमनविश्व          | १८१   |
| स्वरूपगुप्तस्य निराकुलात्मन       | <i>છ</i> છ | स्फुटभावमात्रमपि वस्तु ते भवत्   | १४८   |
| स्वरूपसत्ताबष्टम्भ                | १३५        | स्फुरति परितो बाह्यार्थाना       | २५३   |
| स्ववीर्यसाचिव्यबलाद् गरीयसी       | १          | स्फुरत्यभाव सकलस्य य प्रभौ       | २३१   |
| स्वभावबद्धाचिलतैकदृष्टे           | ११५        | ह                                |       |
| स्वभावसीमानमनन्यवाधिता            | ८६         | हठघट्टनयानया तव                  | २७१   |
| स्वस्मे स्वत स्व स्विमहैक भाव     | ११९        | हठस्फुटिचित्कलिकोच्छलन्महो       | ९०    |
| स्वद्रव्याद् विधिरयमन्यथा निषेधः  | १९१        | हेतुरेव समग्रोऽसि                | १३८   |
| स्ववेभवस्य ह्यनभिज्ञतेजसो         | ४६         | ह्रियते हि परैविषये              | १६०   |
| स्वस्मिन्निरुद्धमिहमा भगवस्त्वयाय | २५         |                                  |       |
|                                   | •          |                                  |       |

## ग्रुद्धिपत्रक

|           |          | ~                     |                          |
|-----------|----------|-----------------------|--------------------------|
| वृष्ठ     | र्षं वित | अशुद्ध                | শৃৱ                      |
| ٤         | ₹        | <b>श</b> वितगणितकोश   | शक्तिमणितकोग             |
| १         | 4        | स्वयभुवं              | स्वायभुव                 |
| १२        | 6        | निभाग                 | निर्भाग                  |
| 34        | Ę        | नैवोच्छूसन्ति         | नैवोच्छवमन्ति            |
| ३९        | २३       | एकाग्ररुद्धमनस्तव     | एकाग्ररुद्धमनसस्तव       |
| ४५        | २४       | घारिता                | धारिता                   |
| ४७        | २१       | पत्र जिसके            | पत्र जिनके, ऐसी          |
| ४७        | २२       | तथा उनमे स्वकीय शुद्ध | स्वकीय गुद्ध             |
| 40        | १४       | मभू                   | ममू                      |
| 42        | १        | त्वमेकनित्यत्वनिखत    | त्वमेकनित्यत्वनिखात      |
| ५३        | ३२       | बोघ                   | वोघ                      |
| ५६        | ø        | सव आर                 | सव ओर                    |
| ५६        | २०       | मोक्ष को              | क्षोभ को                 |
| 46        | ₹₹       | पदार्थी के            | पदार्थीं को              |
| ६०        | १९       | चार्वाक्              | चार्वाक                  |
| ६२        | २०       | पुद्गल सल्यात         | पुद्गल के सख्यात         |
| ६४        | ११       | मिभ्रत                | मियृत                    |
| ६४        | १४       | इभ्रत                 | इयूत                     |
| ६८        | १२       | परिणतिया              | परिणतियो                 |
| ६८        | २८       | नही                   | वही                      |
| ६९        | १२       | विरहन्त               | विहरन्त                  |
| ६९        | २३       | भवानकर्षीत्           | भवानकाषीत्               |
| ६७        | 8        | तदन्तर                | तदनन्तर                  |
| ७५        | 6        | वीरुघ                 | वीरुध                    |
| <i>99</i> | 4        | पुन पुन               | पुन पुन                  |
| 198       | 4        | विधायिन               | विषायिन                  |
| ८२        | 8        | कर रहा है             | कर कह रहा है             |
| ८९        | १४       | अकुलतासे              | आकुलतासे<br>             |
| १०१       | 8        | <b>उपजातवृत्तम्</b>   | उपजातिवृत्तम्<br>त्वेमेक |
| ११७       | १३       | त्वमेक                |                          |
| १३२       | <b>u</b> | ज्ञानभूप              | ज्ञानरूप                 |

#### शुद्धिपत्रक

| पुष्ठ       | पविस | अगुद्ध            | গুত্ত                    |
|-------------|------|-------------------|--------------------------|
| <b>*</b> 33 | २    | अकुलतासे          | <b>आकुलतासे</b>          |
|             | ६    | अज्ञान            | <b>अज्ञा</b> त           |
|             | 9    | अकुशलतासे         | <u> आकुलतासे</u>         |
| १३४         | 28   | पहुँचते हुए       | पहुँचाते हुए             |
| १३७         | १६   | भाव भी नही है     | भाव है। उस प्रकार गुण    |
|             |      |                   | सादृश्यकी अपेक्षा अन्य   |
|             |      |                   | जीव द्रव्योमे नही है इस- |
|             |      |                   | लिये आपमे अत्यन्ताभाव    |
|             |      |                   | भी नही है।               |
| १३८         | 9    | मनाद्यनन्तो       | मनाद्यन्तो               |
| १४२         | २१   | तवमतन्त           | त्वमनन्त                 |
|             | ३३   | आस्तित्व          | अस्तित्व                 |
| १४५         | 4    | रचनासे            | रञ्जनासे                 |
| •           | १५   | नितरा किल         | नितरा दृगेव किल          |
|             | २३   | जानना है          | जानता है                 |
|             | २६   | सात्र (य)         | सान्यकरणान्यपेक्षते      |
| १४६         | २९   | अात्माके विषयी    | आत्मा-विषयी के           |
| १४८         | 8    | चिदेक नियत.       | चिदेकनियतः               |
|             | १९   | अभेदकारक चकको     | अभेदकारक चक्रको          |
|             | १९   | भेदकारक चकको      | भेदकारक चक्रको           |
|             | ३०   | स्वाकार्य         | स्वीकार                  |
| १४९         | २१   | बृहतोदयः          | बृहितोदय'                |
| १५०         | २३   | केकल ज्ञान मे     | केवलज्ञानमे              |
| १६३         | १३   | जीवनमुयत          | जीवन्मुक्त               |
| १६५         | ३०   | पर्याय आश्रम      | पर्याय आश्रयी            |
| १६६         | હ    | पर तु             | परन्तु                   |
| १९३         | २१   | एकत्ववितर्क वीचार | एकत्ववितर्क              |
| १९४         | 6    | एनेकात्मक         | अनेकात्मक                |
|             | ٩    | एक और इन          | एक और अनेक इन            |
| १९५         | Ę    | एकानेक प्रतिभासि  | एकानेक प्रतिभासि         |
|             | २०   | एक भी             | अनेक भी                  |
|             | २०   | जो अनेक के बिना   | जो एम के बिना            |
|             | २८   | नामक धर्म         | नामक दो धर्म             |
| १९६         | १०   | अनित्यवत्व        | अनित्यत्व                |
|             | १४   | आपके मनमे         | आपके मतमे                |

| २१९ मज्जसा २७ मज्जसा २३० २२ सहैवापपतो २३३ ४ मज्जयनन्त ५ मज्जयनन्त मानन्द्रवाह. २३९ ३३ भावदात्मा २५९ २२ आपहो | शुद्ध<br>न अन्य भावांका सकर<br>प्रणिधान<br>मञ्जसा<br>गे<br>हैवापततो<br>ज्जयन्तन्त<br>निन्दवाह<br>विदारमा<br>प ही<br>लेततमामन्दानन्दा. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|